|  |  |  | I |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

## GAEKWAD'S ORIENTAL SERIES

Published under the Authority of the Maharaja Sayajirao University of Baroda



#### GENERAL EDITOR:

B. BHATTACHARYYA, M.A., PH.D.

No. CXI

## भट्टश्रीलक्ष्मीधरविरचिते

कुत्यकल्पतरी

तृतीयो भागः

॥ नियतकालकाण्डम् ॥

# KRTYAKALPATARU

OF

## BHATTA LAKSMĪDHARA

## Vol. III. NIYATAKĀLAKĀNDA

Edited by

K. V. RANGASWAMI AIYANGAR

Baroda
Oriental Institute
1950

Printed by C. Subbarayudu, at the Vasanta Press, Adyar,
Madras, and Published on behalf of the Maharaja
Sayajirao University of Baroda by
Benoytosh Bhattacharyya at the
Oriental Institute, Baroda.

Price Rs. 19-8.

22:448xF,1 NII:3



#### PREFACE

LAKSMIDHARA had dealt in the first two kandas of his great nibandha with the life and duties of the first two asramas but with more attention to the acts for which those stages in life gave one competence (adhikara) than with daily observances which are obligatory on all, and the way in which they should be performed and the precise moments of the day at which they should be done. The third section of the digest is therefore devoted to the detailed treatment of the daily routine of the dvija, and especially of the Brāhmaṇa. By diligent and scrupulous attention to his enjoined daily duties the Brāhmaṇa gains not only in his upward march to salvation but the power to influence members of other varnas in acting similarly to their individual and to the collective advantage.

The observance of an enjoined duty gains in its effectiveness by its being done at the prescribed time, place and manner. The first of these (nivata-kala) is very important. The time (kala), when taken in connection with daily duties, refers to the standard divisions of the day and night into eight parts or muhurtas, and not to the times of the month or the year. There is a prescribed order in which the duties have to be discharged, and the sequence should not be interrupted. As in the description of the daily duties of kings in Rajadharma sections of works on Dharmasastra and in Natisastra it is seen that a king's whole day is to be devoted to activities of different kinds, which are enjoined on him, in virtue of his office, so also every person is in a sense a functionary whose whole active life is to be dedicated to social, and even cosmic good. In the

different types of action (karma) those which are obligatory are again divided into those which are constant (nitva) and those which spring from special conjuncture of time, place and accident (naimittika). One has to discharge his duty without thought of a reward either in this life or in the lives to come. But in the cosmic set-up opportunities are afforded for gaining any desired ends (kāmva) by doing certain acts of spiritual value. are on a lower plane than those undertaken as matters of duty. Pilgrimages to sacred spots, baths in sacred streams and reservoirs, generally and on special occasions e.g. eclipses, come under the former head. In a digest of Dharma, the treatment of pilgrimage (tirtha-yatra) must have a place accordingly. The performance of certain disciplined acts of worship (vrata) result in benefits to the performers and others. Vratakanda is thus a logical section in a nibandha. So with gifts (Dana), their regulation and occasion. Rites of propitiation of unseen agencies (s'anti) come also within this class.

In stressing the time for the discharge of daily duties (nivata-kāla), Laksmīdhara envisages the rule that an action done at a wrong moment or occasion, even if wellmeant will not only not prove beneficial but may have untoward consequences.1 A bath at a sacred stream at night, except during a lunar eclipse, is thus interdicted. A bath in a river that is "polluted" (raiasvala) as when new floods come in at the onset of the monsoon rains is also prohibited except in streams so big that floods do not affect their purity. Hospitality is a sacred duty, reflecting the idea of universal fraternity and fraternal obligation. One should not take his first regular meal before all ceremonies have been done, i.e. by noon, and then he has to wait for about twelve minutes (picturesquely described as the time taken to milk a cow (godohanakalamatram) before he can sit down to his meal. The <sup>1</sup> अकाके क्रतमप्यक्रतं भवति.

rules are reasonable, and many are manifestly based on considerations of mental and physical hygiene. realisation of it will make persons, who are occasionally assailed by doubt, accept the prescriptions and inhibitions of daily Dharma, but the devout mind, which sees in Dharma only the expression of Omniscience and Divine benevolence will accept the rules unhesitatingly and without reflection even. A study of this section of the Krtva-Kalbataru will help to clear away many wrong impressions current in our day, which deem our rules as alike to those of Pharisees, who cherish the letter and miss the spirit. Over and over again, therefore, the smrtis, as cited in this section, emphasise the need for a base of mental and spiritual purity, of understanding and of a spirit of understanding devotion (sraddha) as the essential foundation of all ritualistic acts. Every action, however trivial in form, is an act of worship. It is this which is indicated in the prescription of the muttering of Vedic mantras before and during many commonplace acts of daily life, like bathing, eating etc. One is never allowed to forget the constitution of the Universe and of man's place in it, of Divine immanence and transcendence and of the endless nature of Time and Space. Even such an act as eating is not the satisfaction of mere physical hunger but is to be conceived as an act of adoration. Religions which insist on the saying of grace before meals insist on food being a mark of Divine benevolence. The Indian view is deeper. The eater and that which is ate are one, and every mouthful is an oblation in the internal fire of hunger, as well as an offering to the Supreme.

Emphasis on the spiritual and cosmic aspects of actions that seem to be mere submission to instincts or physical craving like sex-intercourse, which when regulated becomes nocturnal connubial relation, is seen in the regulations of the sex acts (parva 8).

The kāṇḍa does not stop with the treatment of only daily routine duties (āhnika). Occasional duties (naimittikakarma) like those which have to be discharged during parva, eclipses (grahana) anniversaries of the commencement of time-cycles (yugādi) and special observances prescribed for specific days of the lunar fortnight tithi are next dealt with.

A section on service to the cow (goparicarya) and the liberation of selected seed bulls (vrsotsarga) reflect what would appeal to modern administrators as wise economy in a pastoral age.

For common people the means of education in divine as well as in popular wisdom consists in the frequent public recitations and expositions of the great epics of India and of the Purāṇas, which enshrine tradition. They are the property of every one, irrespective of varṇa, age or sex. Evening recitations and readings from this vast source of tradition, historical and spiritual, is the fitting end to a dedicated day. The regulation of such recitations (purāṇasˈravaṇavidhi) is socially important. The last section is appropriately devoted to this topic.

In terseness, logic and insight as well as in mastery of the literature that forms the source of Dharma, Lakṣmīdhara is unsurpassed. These features may be noticed in this kānḍa. To help in a proper understanding of the text, many footnotes have been added. The literature drawn upon for them may be seen from Appendix D, which gives the references to the sources from which the footnotes have been composed.

Lakṣmīdhara is the quarry which has been liberally utilised by later writers. Caṇḍes'vara's Krtyaratnākara and Grhastharatnākara have borrowed from Lakṣmīdhara wholesale in this section as in others. Later writers like Mistramis'ra do so also.

The authorities cited in this kanda might help in deciding on the chronology of certain writers. Instances

are the lexicographer Vācaspati (cited on pp. 333 and 392), the *Mañjarīkāra* (i. e. Govindarāja) and Kapardin. Two names not known as authorities that appear in this work are Bha-ulla (p. 369) and Vṛddha-draviḍa-vivaraṇakāra (483).

In any attempt at tracing the etymology historically of many terms in modern Indian vernaculars of North India, the vulgar equivalents to many Sanskrit names of animals, plants, trees or objects that occur in this Digest may help.

It remains to record my obligations. The book passed through the press, when my sight was failing rapidly. The proofs were passed by my old pupil Mr. A. N. Krishna Aiyangar, M. A., L. T. of the Adyar Library and Mr. N. Ramacandra Bhat, Vyākaraṇas'iromaṇi, of the same institution. The English Introduction has been scrutinised both before and after the printing by my learned friends Mr. A. Parameswara Aiyar, B. A., B. L. (Retired Subordinate Judge) and Mr. N. Ragavachari, M. A., L. T. formerly of the Madras Educational Service. The mere mention of these names cannot convey an adequate idea of the intense gratitude that their help has generated in me.

To the General Editor, Rājyaratna, Jñānajyoti, Dr. B. Bhattacharya I owe thanks for constant support, sympathy and guidance. Lastly, thanks are due to Mr. C. Subbarayudu, Superintendent of the Vasanta Press, at which this work has been printed not only for the high quality of the printing which is a feature of all works emanating from this establishment, but for the quickness with which it was carried through the press, when it was labouring under a load of many other commitments. The help from him may be ascribed to his appreciation of Lakṣmīdhara's colossal work, of which some other parts have been printed by him.

Mylapore, Madras, 8th December, 1949

K. V. Rangaswami



## ERRATA

## Introduction

| Page       | Line      | For                 | Read                    |
|------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| 2          | 7         | p. 3                | p. 5                    |
| 12         | 36        | " Udu tvam"         | " Udu tyam "            |
| 14         | 9         | Aryamaņa            | Aryaman                 |
| 19         | 14 and 19 | Dhanvantri          | Dhanvantari             |
| 23         | 37        | Similes             | Similies                |
| 26         | 36        | 217—335             | 219—335                 |
| 31         | 14        | pravarajatah        | pravrajitah             |
| 34         | 19        | the flesh that have | the flesh of those that |
|            |           | died                | have died               |
| 35         | 10        | Vidhi               | Vidhih                  |
| <b>3</b> 6 | 9         | ācāreșu             | acareșu                 |
| 40         | 19        | Kanynayā            | Kanya <b>yā</b>         |
| 40         | 22        | intercourse         | or intercourse          |
| 41         | 14        | Full stop at end of | Colon at end of line:   |
| *          |           | line.               |                         |
| 41         | 28        | On                  | Similarly on            |

## TEXT

| Page 5 line 4 read होमविधानात् for होमविधिनात् | •                |
|------------------------------------------------|------------------|
| ,, 15 ,, 11 ,, शुचिरहतशुक्रवासा for शुचिरहत    | शुक्रवासा.       |
| ,, 21 footnote 13 ,, वी. मि. आ. for वी. मी. आ. | ,                |
| ,, 41 line 3 ,, पैठीनसि for पेठीनसि.           |                  |
| " 76 " 1 " इद्देत देवीरमृतं for ईद्देत देवीर   | मृतं.            |
| ,, 81 ,, 15 ,, स्नाता: for स्नाता.             |                  |
| ,, 89 footnote 6 ,, 寒.स., ४. ४०. ५. for 寒.स.,  | 8. ¥0. c.        |
| ,, 94 ,, 5 ,, ,, ,,                            |                  |
| " 109 " 3 " तै.सं., १. २. ८. २. etc. fo        | or तै.सं., ४. १. |
| v. Y; Y. 9. 6. §.                              |                  |

```
8 read सप्तप्रवाहां for सप्तप्रवाहाम्.
Page 125 line
                            ऋतजितम् for ऋतुजितम्.
  " 128 "
                            वी.मि.आ. for बी.मि.आ.
     128 footnote 4
                            बुद्धिम् for ग्रुद्धिम्.
                   11
     130 line
                   12 ., आत्मानम् for आसनम्.
     130 ..
                   14 ,, हुन्यक्वयः for कव्यह्वयः.
     142 ..
                   16 , संवत्सरस्यान्ते for सवत्सरस्यान्ते.
     170 "
                   10 " यदेनमभ्युत्तिष्ठति for यदैनमभ्युत्तिष्ठति.
     179 ..
                   16 ,, बैडालप्रतिकान् for बैडालपृतिकान.
     193 ..
                       ,, बैडालम्रतिक: for बैडालम्रतिक:
     194 ..
                    1
                      ,, लवणंच यत्र for लवणंच यक्ष.
     246 ..
    316 footnote 2 ,, याज्ञवल्वयस्मृति: for याज्ञावल्क्यस्मृति:
                  10 .. तथा—नादीक्षितः कृष्णचर्मणि शयीत for तथा
    338 line
                              नादीक्षित: कृष्णचर्मणि शयीत.
                  10 , प्रतिगृह्णीतेति for प्रतिगृह्णातेति.
    351 ..
    376 footnote 5 ., 55.7. for 55.7.
                   4 .. बिभ्यति for बिभ्यन्ति.
    420 line
                  18 ,, अमावास्यायां तु for अमावास्यां तु.
    446 .,
    447 footnote 3 .. नियतकाल for नियतकल and शार्मण: for
                              शर्भण:
                  20 ,, उत्स्रष्टव्यो for उत्स्रष्टव्यो.
    465
                   2 ,, पितृणां for पितृणां.
    472
```

### Add Footnote in Page 76.

<sup>े &#</sup>x27;इहेत देवीरमृतं' कोशिकस्त्रम् , ३. ३ ; 'पारावतस्य रातिषु', ऋ.सं., ८. ३४. १८.

## CONTENTS

|       |           |          |          |          |          |         |           | PAGE |
|-------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|------|
| Pref  | ACE .     |          |          | •        | •        |         | •         | . v  |
| Erra  | TA .      |          | •        |          | •        |         | •         | . xi |
| Intro | DUCT      | ion:     |          |          |          |         |           |      |
| C     | eneral    |          |          |          |          |         |           | . 1  |
| Ι     | Dantadi   | hāvana   | m        |          |          |         |           | . 2  |
| P     | rātaḥ-    | Snānar   | n (Mor   | ning B   | ath)     |         |           | . 3  |
| Γ     | Outies    | betwee   | n Snān   | a in M   | orning   | and Mid | l-Day .   | . 4  |
| A     | ccesso    | ries for | Snāna    | ι,       | •        |         |           | . 6  |
| P     | Places f  | or Bat   | hs       | •        |          |         |           | . 6  |
| P     | ollutio   | n of R   | ivers    |          | • .      |         |           | . 7  |
| C     | Classific | cation o | of Bath  | s (Snār  | na) .    |         | •         | . 8  |
| R     | Rules fo  | or Snār  | na       |          | •        |         |           | 9    |
| J     | apavid    | hi (Pra  | yer Ru   | ıles)    | •        |         |           | 11   |
| T     | arpana    | . Vidh   | i (Rule  | s of Lil | oations) |         |           | 13   |
| C     | onclud    | ling Pr  | ocedur   | е        |          |         |           | 15   |
| T     | he "F     | ive Sac  | crifices | ,,       | •        |         | •         | 15   |
| J     | ustifica  | tion fo  | r the F  | añcaya   | jña      | •       | •         | 16   |
| D     | evayaj    | ña       |          | •        | •        | •       |           | 18   |
| В     | hūta-b    | ali (Ba  | lihara   | na)      | •        |         | •         | 19   |
| P     | itṛ-yaji  | ña .     |          | •        | •        | •       | •         | 21   |
| H     | lonorin   | g Gues   | sts (Ati | thi-Pūj  | ā)       | •       | •         | 22   |
| F     | ood an    | d Feed   | ling (B  | hojana   | vidhiḥ)  |         | •         | 26   |
| Α     | ccepta    | ble and  | Unacc    | ceptable | Food (   | Bhojyāl | ohojyāṇi) | 30   |
| V     | Vhat ca   | innot b  | e Eate   | n (Abh   | akşyāņi  |         |           | 31   |
| M     | lilks (I  | Dugdhā   | .ni)     | •        | •        | •       | •         | 32   |
| В     | irds as   | Food     | (Pakşir  | naḥ)     |          | •       | •         | 33   |
| 0     | ther A    | nimals   | (Pas'ar  | vaḥ)     | •        | •       |           | 34   |
| F     | ish (M    | atsyāḥ   | )        |          |          | •       | •         | 34   |
| M     | leat E    | ating:   | Pros t   | ind Cor  | ns for ( | Māṁsab  | hakşana-  |      |
|       | varian    | avidhi   | )        | •        | •        | •       |           | 35   |

## xiv

|            |                                     |            |                             |            |      | FAGE             |
|------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|------|------------------|
|            | On Hims to Ani                      | mals .     | •                           |            |      | 37               |
|            | Intoxican, Drinks                   |            | i) .                        | •          |      | 38               |
|            | Duties following 1                  | Eating (Bl | nojanottar                  | akarma)    | •    | 38               |
|            | The Routine of th                   | e Night (  | Rātri-kṛty                  | āni)       | •    | 38               |
|            | Connubial Interco                   | ourse      | •                           | •          | •    | 39               |
|            | Duties of Menstru                   |            |                             |            |      | 42               |
|            | Occasional Duties                   |            |                             |            |      | 43               |
|            |                                     | f Solar    |                             | Beginning  | and  |                  |
|            | Duties Appertai                     |            |                             | n .        | •    | 44               |
|            | Eclipses (Grahaņa                   |            |                             |            | •    | 45               |
|            | Anniversary of Yu                   |            |                             |            |      | 46               |
|            | Occasional Duties                   | : Duties   | on Specific                 | ed Lunar   | days |                  |
|            | (Tithikṛtyāni)                      | •          | •                           | •          | -    | 46               |
|            | Other Propitiatory                  |            | •<br>/ <del></del> <b>T</b> |            | •    | 50               |
|            | The Gift of Kanta                   |            |                             | mps)       | •    | 52               |
|            | Service to Cows (CLiberation of the |            |                             | •          | •    | 5 <i>3</i><br>54 |
|            | Procedure in Hea                    |            |                             | •          |      | 54               |
|            | vidhiḥ) .                           | ing the i  | uraņas (r                   | aratias.ra | aua- | 56               |
|            | •                                   | •          | •                           | •          | •    | 30               |
| TEX        |                                     |            |                             |            |      |                  |
|            | मङ्गलाचरणम्                         |            | •                           | •          | •    | የ                |
|            | प्रतिज्ञा .                         | •          | •                           |            |      | 8                |
|            | नियतकालकृत्यानि                     | •          | •                           | •          |      | ર્               |
| ٧.         | दुन्तधावनम् .                       |            | _                           |            | _    | દ્               |
| ₹.         | प्रातःस्नानम्                       |            | -                           | •          |      |                  |
| `•         | स्नानविधिः                          | •          | •                           | •          | *    | १७               |
| •          | रनानायायः<br>जपविधिः                | •          | •                           | •          | -    | 90               |
| ₹.         | •                                   | •          | •                           | •          | •    | 66               |
| 8.         | तर्पणविधिः .                        |            | •                           | •          | *    | ११०              |
| ٩.         | वैश्वदेवादिप व्यवस्वि               | धि:        |                             | •          | *    | १४१              |
| ६          | तत्र-अतिथिपूजा                      | •          | •                           | •          | _    | १७५              |
| <b>v</b> . | भोजनविधि:                           |            | •                           | _          | _    | २१९              |
| *          | भोज्याभोज्यानि                      | <b>†</b> . |                             | •          | •    | -                |
|            | अमक्ष्याणि                          | -          | •                           | •          | •    | २५२              |
|            | दुग्धानि                            | •          | •                           | •          | •    | २७९              |
|            | <b>%</b> -વાાન                      | •          | •                           | •          |      | २९४              |

|              |                                         |            |              |           |              | Page            |
|--------------|-----------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
|              | पक्षिण:                                 | •          | •            | •         |              | २९८             |
|              | पश्चव:                                  | •          | •            | •         | •            | ३०३             |
|              | मत्स्याः .                              |            | •            | •         | •            | ३०८             |
|              | मांसमक्ष <b>ण</b> व                     | र्जनविधि:  | •            | •         |              | ३११             |
|              | पशुहिंसावि                              |            | •            | •         | •            | ३२६             |
|              | मद्यानि .                               | •          | •            | •         | •            | ३३०             |
|              | भोजनोत्तरकर्म                           | •          | •            | •         | •            | ३३३             |
| ۷.           | रात्रिकृत्यम् .                         | •          | •            | •         |              | ३३६             |
|              | रजस्वला <b>ध</b> म                      | f: .       | •            |           |              | ३५०             |
| ٩.           | पर्वकृत्यानि .                          | •          | •            | •         |              | ३५४             |
| •            | संक्रान्तिनिप                           | र्गयः .    | •            | •         | •            | ३६०             |
|              | <b>प्रहणनि</b> र्णयः                    | -          |              | •         |              | ३६८             |
|              | युगादयो युग                             |            |              |           |              | ३७२             |
|              | महाकार्तिक्य<br>महाकार्तिक्य            |            | _            | _         | _            | ३७२             |
|              | मन्वन्तरादय                             |            | • -          |           |              | <br><b>૨</b> ૭૪ |
| १०.          | तिथिकृत्यानि                            |            | •            | -         | _            | ३७७             |
| १ <b>१</b> . | कान्तारदीपदाना                          | ते विधि ·  | •            | •         | •            | 885             |
| , ,.         | अगस्त्यादेर                             |            | •            | •         | •            | 885             |
|              | जगरला <b>५</b> २५<br><b>कान्ता</b> रदीप |            | •            | •         | •            | ४५२             |
| १२.          | गोपरिचर्या •                            | प्रामान•   | •            | •         | •            | 840             |
|              | वृषोत्सर्गः .                           | •          | •            | •         | •            | ४६४             |
| १३.          |                                         | •          | •            | •         | •            |                 |
| १४.          | पुराणश्रवणविधि:                         | •          | •            | •         | •            | ४७३             |
|              | Appendix A.                             | Index of S | Smṛti-autho  | ors and W | <b>Vorks</b> |                 |
|              | cited .                                 | •          | •            | •         | •            | 481             |
|              | Appendix B.                             | Index of P | urāņas cite  | ed .      | •            | 484             |
|              | Appendix C.                             |            | edic works   |           | •            | 485             |
|              | Appendix D.                             | Index of C | Citations in | the footr | iotes.       | 486             |
|              | Appendix E.                             | Index of F | Half Verses  |           | •            | 491             |



#### INTRODUCTION

LAKȘMĪDHARA devotes the third section of his great digest to an exposition of the appropriate times (niyata-kāla) for the many acts which are enjoined, especially for the first varna. As usual the benedictory verse with which the section begins bases his fitness for expounding the subject not merely on his knowledge of Dharmasāstra but on his own scrupulous practice of the acts enjoined, like the daily baths in sacred streams followed by the performance of many rites like the five sacrifices (pañcayajña). The treatment is full, and the fourteen chapters (parva) take up 480 pages of print. Later writers like Caṇḍesvara and Mitramisra virtually appropriate almost the entire work of Lakṣmīdhara, and their expositions of daily rites (āḥnika-kṛtya) are mere reproductions in slightly different order and with amplifications of the Niyatakālakānḍa.

The work begins with a long citation from Daksa, who prefaces an exposition of the obligatory acts, whether constant (nitva) or occasional (naimittika), which a Brāhmana must perform, in the prescribed order (which he proposes to specify) and at the prescribed times of the day, from dawn to dusk (bradosabarvanta), if he is not to become an outcaste (patita) by their omission either through ignorance (ajñāna) or through cupidity (lobha). Dakṣa equates the person who neglects the duties prescribed by Dharmas'āstra (kṣaṇika) with an outcaste (batita). The evil result will be the same if a vibra neglects his own duties and performs those laid down 'for others', i.e., for members of lower varnas. The day is divided into eight parts, and for each there are appropriate duties which must be performed in a prescribed order. Thus, if cleaning the teeth (dantadhāvanam) is done after the bath (snāna), it is wrong. Manu (IV, 93) exemplifies the rule by laying down that after waking from sleep before dawn, one should go through the

necessary acts (āvasyakam-karma) like excretory functions, then purify himself (kṛtasauca) and after baths do the morning and evening prayers (pūrvām, uttarām sandhyām), when the stars have set or have not risen. Lakṣmīdhara notes that this can apply only to one who has not lit the fire after marriage as the latter (sāgnikaḥ) has to do the evening fire-rite after the stars have become visible (p. 3). Obligations in regard to time vary with status.

#### DANTADHĀVANAM

Cleansing the body means not merely discharging excreta but washing away the impurities in the prescribed manner by the use of earth and water (mrtjalādi-sankhyāvat, p. 6). These have been elaborately described in Brahmacārikānda, and are not repeated in this section of the digest. The mouth becomes impure during sleep, and the cleaning of the teeth is the first duty, which must be gone through before day-break (usahkāle). The smrtis contain long lists of allowable and condemned types of twigs of trees (with barks) from which the tooth-stick may be prepared, either fresh-cut (ārdra) or made wet after they have dried up. The tips should be chewed in the form of a brush and used to clear the interstices of The rules restrict the selection and hygiene. the teeth. Viṣṇusmṛti prescribes teeth-cleansing a second time after the morning meal (p. 9). During the teeth-cleaning the mantra praying to the tree (Vanaspati) from which the twig is cut has to be repeated, as given in Nāradīyas'īkṣā, asking for longevity, fame, vigour (varcas), progeny, cattle, wealth, knowledge of the Veda (Brahma), memory and intelligence (medhā). The implication is that omission to carry out this essential purification makes one unfit to receive such blessings. The teeth should not be scraped with fingers (p. 12). On New Moon days tooth-sticks should not be used (p. 12) according to Visnusmrti, and the interdiction is extended to other srāddha days as well as the the day before or after the new moon (pratipat) or the fullmoon, and the sixth, eighth and ninth days of the lunar fortnight. On such days, the mouth should only be washed twelve times (dvādasa-gandūsa). The same procedure is

allowable when tooth-sticks are unavailable (p. 16). The right hand holding the tooth-stick should be held between the bent knees, when sitting (p. 14).

#### Prātaḥ-Snānam (Morning Bath, pp. 17-87)

The morning bath follows the cleansing of teeth. It is obligatory on every one who is not an invalid (ātura). Both may be done in succession in a river, or at home (p. 17). The morning homa (fire-rite) is important, requires time and has to be done very early after dawn, that if enough time is unavilable for a bath with all the elaborate mantras, it may be done in a summary way, with a condensed ritual, which is thus indicated by Yogi-Yājñavalkya (p. 18): 'preparation' of the water (tīrtha-parikalpana), invocation of the water (abhimantrana) and the repetition of the aghmaraṣaṇa-mantra thrice, after wiping (mārjana) of the body. The full ritual, as will be seen later, is long and will need time.

The morning bath has to be done by every one, i.e., by all varnas, the dvija doing it with mantra and the s'ūdra without mantra. The body is liable to get dirty, and is soiled by exudations from the "nine openings" (nava-chidra), and the major organs come to a level with the minor through such oozing at night. They all require the cleansing effect of th matutinal bath (p. 19). No religious rite can be undertaken till the bath has been done, which confers visible (drsta) benefit by the removal of dirt and 'invisible' results in the removal of sin (þāþakṣaya). Competence (adhikāra) for religious rites springs only after the bath (Visnu, p. 19); by it the evil demoness, Kālakarnī, who causes misfortune, evil dreams and thoughts, and the power of the realm of death (Yāmya) are banished (Ibid., p. 20). The Brāhmana who does the morning and midday prayers (sandhyām upāste) without taking a bath becomes a S'ūdra in this life and a dog in the next birth (Dakṣa, p. 20).

The normal morning bath is different from that undertaken for desired ends (kāmyasnāna), such as baths in the months of Māgha, Phālguna and Kārtika, for it is compulsory (nitya). It is also different from baths enjoined on special occasions, such as eclipses, the equinoxes, on deaths, births and contaminations

causing impurity (asuddhi), which are termed naimittika and are additions to the normal morning bath.

The time for the morning bath is before sunrise, and it has to be finished before the ruddy glow covers the eastern sky, for it has to be followed by the morning sandhyā, which has to be recited before the solar disc is a cubit over the eastern horizon. Lakṣmīdhara is careful to explain that a purāṇic definition of "morning" (prātaḥ) as three muhūrtas (96 minutes) after sunrise as a reference to S'rāddha ritual only (p. 22).

Lakṣmīdhara notes that the ritual of snāna is smṛti-enjoined (smārta), and when it conflicts with those enjoined by Vedic ritual (srauta), the latter must prevail (vipratipattau srutilakṣaṇam balīyaḥ—Āpastamba, p. 22). The rule not only justifies the shortening, in cases of necessity of the ritual of snānam, but also of sandhyā—prayer, as both precede the Vedic rite of homa. The enunciation of the rule leads to an anticipatory recital of the chief duties intervening between the morning and mid-day (mādhyāḥnika) baths of the householder (ib., pp. 23-32). Though a digression (in the treatment of snāna) they have to be noticed now, as Lakṣmīdhara usually does not repeat himself.

#### DUTIES BETWEEN SNANA IN MORNING AND MID-DAY

The day of twelve hours is divided into eight muhūrtas. In the fourth muhūrta preparations for the mid-day bath must be made, such as gathering earth for shampooing and cleansing the body, sesame seeds, husa grass and flowers (Dakşa, p. 33). The day, though astronomically held to begin at sunrise and end at sunset, begins for purposes of Dharma before day-break in the Brāhma-muhūrta i.e., about an hour-and-a-half before sunrisc. Manu enjoins rising from bed in this period, but Kullūka (IV, 92). explains this as merely indicating roughly a convenient time before sunrise. Smṛtis and Purāṇas enjoin the newly awakened householder to meditate on God, and recall (smarana) His gracious acts in hymns, a considerable literature of which now exists for this purpose. Manu (IV, 92) enjoins the newly awakened person to think of Dharma and Artha and of the ways in which he might gain his ends and meditate on Vedic injunctions. The Puranas enjoin the recitation of the auspicious

names of God, as obviously each is descriptive of a divine trait or achievement. This is different from the reflection on ways and means of securing desired ends (yoga) and conserving what has been gained (kṣema) to which Gautma (p. 29) asks the third octave to be devoted, along with interviews with kings and persons in power (Īsvara) for securing the ends.

The sight of auspicious objects or persons (mangaladars'ana) which is recommended on waking up, by astrological writers, is not stated by smrtis. Nārada (p. 31) mentions eight as capabale of conferring longevity, if seen, worshipped or adored or circumambulated (pradaksina). These are a learned Brāhmaṇa, a cow, the sacred Fire (hutāsana), gold. clarified butter (sarpis), the Sun, water, and the king. But their auspiciousness springs whenever they are seen, not merely on waking from bed. Laksmidhara gives a long passage from Varāhapurāņa (p. 32) in which additions are made to this list, e.g. panic grass  $(d\bar{u}rv\bar{a})$ , curds, a pot filled with water (udakumbha), a cow with its calf (dhenum savatsām) earth, the excreta of kine (gomaya) unbroken rice-grain (aksatā) fried grain (lājā), a Brāhmaņa virgin, white flowers. the s'amī tree, honey, sandal, and the asvattha tree. are to be seen after the fire-rite of the morning is done. After the morning ablutions, and before the bath the dressing of hair (brasādanam) is recommended. Seeing one's own image in a mirror or in a vessel of melted ghee (pp. 25-26) are recommended during the first muhūrta before bath. The use of unguents for the eves (sauvīrānjanam) before or after bath is recognized (p. 25).

The first muhūrta is to be devoted to japa and homa. The second is to be devoted to Vedic study and teaching, as well as the study of allied literature like that of the Mimāmsa (p. 27). Is a gṛhastha to study again in the house of his guru for two months every year as recommended by S'vetaketu and condemned by Āpastamba, as improper in view of the householder's duty to do agnihotra everyday, as long as life lasts (yāvajjīvam, p. 27)? Lakṣmīdhara, while upholding Āpastamba's view, extols the value of learning and recommends its acquisition from one's guru at intervals that will not necessitate the abandonment of srauta rites.

The third muhūrta is to be given to attending on one's dependents (posyavarga). They include parents, wife, the teacher, children, destitutes (dīna), suppliants (samsṛitāḥ), visitor and casual guest (atithi). In the same quarter one must attend to his business side.

#### ACCESSORIES FOR SNANA

For snāna and purification earth (mrt) is prescribed. It should be gathered from a clean spot (s'ucau des'e). be free of sand and grit (s'arkarās'ma) as well as hair, earthworms etc. It must not be taken from a heap which has been partially used. It may be of red, white or cream color, and if none of such colors is available, it may be even black earth (p. 34). It must not be taken from the foot of trees, or from the roadside or from rat or ant holes, or from the bottom of ponds. It must not be collected at night—a precautionary rule. Besides earth, flowers and kus'a should be collected, as no religious rite can be done without kus'a or a ring (pavitra) made out of twisted kus'a. The number of blades of grass used for making the pavitra may be from two to four. Gomava (cowdung) must also be collected (p. 33). Sandal paste (gandha) may also be collected. Neither kusa nor gandha or coloring used as caste mark (varna) should be given at the end of the hand (karayoragram), except to gods, teachers and Brāhmanas (p. 39).

#### PLACES FOR BATHS

Water that is polluted (amedhyodaka) and water in shallow pools (alpodaka) as well as pools near spots on which offerings to yakṣas are made should not be bathed in (p. 39.). A tank or well belonging to a private person (parakīya) should be avoided in baths. If one bathes in a tank made by another person or in a reservoir created by a dam erected by or at the expense of another man, the merit (punya) springing from the bath will go to the owner. Where no other bath is available, a bath is allowed after the bather first takes out of the bottom of the reservoir or tank a number of lumps of earth and throws it on the bank, and in

the case of wells made at the expense of others after he has baled out three potfuls of water (p. 42). The idea is that the bather does some work in deepening or making fresh the water respectively in the two cases. More handfuls of earth may have to be taken out in the case of tanks  $(tad\bar{a}ga)$ . The rule is that one should bathe only in rivers or running streams or in tanks which have not been artificially made but are natural reservoirs ('made by gods' devakhāta) or in springs (Manu, p.43). If such sources are unavailable one may bathe in water lifted from wells, and standing on the ground (p. 43). Water from a tank is better than that taken out of a well for a bath; water from a natural spring is better than that of a tank; river water is better than that of a spring; and water which has been accepted formerly by the elect (sādhubarigrhīta) like that at Citrakūta. which had been accepted by S'rī Rāma is the best of all. (Visnu. p. 44). S'ankha declares that all sacred streams confer merit on one who bathes in them and destroy sin (babaghnāni) and the Ganges particularly is always sacred (p. 44), but the merit accrues only to one who bathes with belief and devotion (sraddhā). The relative value of different streams is indicated by the statement of Yogi-Yājñavalkya (p. 45) that streams that do not terminate in the ocean confer only such merit, as baths for three continuous days might confer, while streams that do so confer merit for half-a month (paksa) and the sea a month. bath in hot water is inefficacious (considered from the standpoint of religious merit) like a prayer which is not Vedic, and a bath after food is like a gift  $(d\bar{a}na)$  made to an undeserving Brāhmana (asrotriva). Unless one is ill, he should bathe the whole body and head (sasirsakam). This rule should be followed in all baths to be followed by rites to the gods and the manes (p. 57).

#### POLLUTION OF RIVERS

Rivers are described as feminine. When their waters get muddy after heavy monsoon rains, their appearance suggests that they, like women, are rajasvalāļı (full of dirt, or in their 'courses'). For two months (yavyadvayam) from the month of S'rāvaṇa all rivers are impure, and one should not bathe in

them then, with the exception of rivers that empty themselves in the sea) and the Ganges (svardhunī), whose waters are always pure (p. 47). The rules of interdiction of baths in rivers on account of their impurity (rajasvalatā) follow the seasons of their first floods, when the streams will naturally be muddy. Rivers, even in the interdicted periods, are fit for baths for the performance of baths before srāddha, during eclipses (uparāga), when the water of wells and tanks and rivers are equal in sanctifying power to Gangā (the Ganges), and for the performance of the annual srāvana upākarma and utsarjana rites. Similarly for baths after a death in the family circle, any source of water has purifying power despite rajas (p. 47).

#### CLASSIFICATION OF BATHS (SNANA)

The normal bath is the obligatory (nitya) bath, which is also called vāruņa-snāna. Baths are of three kinds: obligatory (nitya) occasional (naimittika) and "objective" ( $k\bar{a}mya$ ). first is of three kinds: cleansing (malāþakarṣaṇa), baths on a bank (pārsva) and the obligatory baths at the sandhyā, i.e., junction between night and morning and between morning and afternoon (p. 49). Another classification adds three more kinds, viz., cleansing (malāþakarṣana), adjunctive to a rite (krivānga), and part of a rite (kriyāsnānam). One who has not bathed is not fit to do prayers, the kindling of the fire and other religious rites (S'ankha, p. 49), and this is why the morning bath (prātaḥ-snānam) is termed nitya, obligatory. Illustrations of the 'occasional' (naimittika) variety are baths after impurity springing from contact with cāṇḍālas, corpses or crematoria, or women in their courses. Baths on special months or occasions e.g. pusyasnānam which are undertaken because they confer special, desired benefits are kāmyasnānas. A bath taken by a person who wishes to begin a prayer (japtukāmaḥ) or to perform rites to the manes or gods is kriyānga. An oil bath (abhyangāsnāna) and baths similarly to clean the skin etc. are malāpakarṣaṇāh. A bath in hot water or in a tank etc. owned by another person are only of this variety, and do not count for ritualistic purification (p. 50) No bath with a religious or coveted purpose should be made in hot water (p. 51).

Hārīta (p. 51) classifies baths into five kinds according to the material used: āgneya, vāruņa, brāhma, vāyavya and divya. The "material" used for cleansing by the bath are respectively bhasma (ashes), water, the mantra beginning "ābo hi sthā." the dust raised by the hoofs of cows (go-raias) and from rain (varsa). All these confer merit if done with appropriate muttering of prescribed Vedic mantras. There is a sixth variety known as mantra-snānam, which may be done merely by wiping the body (māriana) and reciting certain mantras. This bath is fully effective and can be undertaken only when the bather is physically unable to undergo the normal vāruņa-snāna (a-sāmarthvāt) or through want of time (kāladosa). Besides this type there is the "mental" (mānasa) form of bath. It is a bath in the sacred stream of the Self (ātmatīrtha) and is held in esteem by the elect (sūrayah), as recommended by Vyāsa. Mental purity at its best is superior to all forms of ablution.

The special forms of "bath" in (sacred) ashes, in rain water etc., are commended in the Purāṇas (pp. 54-55). A bath in water poured from a conchshell in which the spiral is from the left to right (dakṣiṇāvarta-sankha), when the bather stands in water rising to his navel destroys all sin in life. The form of conch-shell is unusual and fancy prices are even now paid for it in order that it might be used in temples for the snānam of the idols (p. 56).

#### RULES FOR SNĀNA

The head must be bathed to complete a bath (p. 57), but in the case of a person who is ill, and needs the ablution, wiping the body with a wet cloth (mārjanam ārdravāsasā) is allowed, if done with full mantric rites. One is not allowed to bathe naked, or with only one cloth. A bath must be taken before one may eat. As there is a bath before noon (mādhyāḥnika-snānam), the effect on an orthodox Brāhmaṇa will be to postpone the first meal to the afternoon. In river-bathing, the bather should face the current (i.e. the source) and bathe. In tanks or reservoirs he should bathe facing the Sun (p. 66). A cremation ground, a cow-pen (goṣṭha), a temple or the residence of a Brāhmaṇa should not be entered without first washing the feet (p. 70). So is it in entering a stream or tank for a bath. The

hands should also be washed before one bathes (p. 72). The tuft of hair on the head should be bound, (baddhasikha), the sacred thread should be worn hanging from the left shoulder (vajñopavīti), kusa must be grasped by the palm, and the bath should be preceded by two sippings of water (ācamana). Water should be lifted from the river (or tank) in the united palms with the mantra beginning with "urum hi," and it should be emptied with the mantra "sumitraya." The waist, thighs, feet etc., should then be rubbed thrice with the earth already gathered. The bather should again do an acamana, bow to the water with the verse beginning "idam Visnuh." If it is a pond. he should face the Sun and immerse himself in the water. immersion should not be done by sinking on the haunches but by lying on the water in the attitude of adoration. He should (rise) and rub the body with cow-dung (gomaya) repeating the rk beginning "mānastoka." While within the water he should mentally recite the aghamarsana verses or use after rising from the water some other mantras, which are specified (pp. 72-73, Snānasūtram). Some verses ascribed to Vasistha (and not found in the smrti) are cited by Laksmidhara (pp. 76-78) which give invocations and prayers to the streams in which one bathes, and the earth used to wipe the body during bath. The bath is ineffective without purity of heart (bhāvas uddhi, p. 76).

Viṣṇu should be remembered when bathing (p. 79).

After rising from the bath, the wet cloth should be wrung to make it dry, and the water that drops from it, with appropriate mantras (to be specified in the section on tarpana) is the water for unspecified ancestral spirits. The rinsing should not be done when one is in the river, but on the bank. But before getting out of the water, when wearing his two cloths, the bather must perform libations to the manes for three generations, both on the paternal and the maternal side. To get up from the river without offering libations to manes is to lose the benefit of the bath, as also to cast off the wet cloths before performing the tarpana (p. 83). To bathe without singing the mantras is to lose the benefit of snānam. After finishing the tarpana, getting out of the water, and casting off the wet cloths, he must put on clean cloths, and may tie a cloth on the head to remove the water from the wet tuft (p. 85).

A bath is a solemn act. Its sanctity is not to be lost by making it a source of mere sport by swimming, diving and splashing the water with hands and feet. One should not urinate in the stream when bathing (p. 40). Many animals live in sacred streams but they do not attain salvation thereby. The implication is that mere bathing without close adherence to the prescribed rules is ineffective. The bath is useless then as a prelude to religious rites.

The mid-day bath, which has to be taken before noon, follows the same course, but the mantras are fewer and shorter and there is no tarpanam after the bath.

#### JAPAVIDHI (Prayer Rules), Parva 3 (pp. 88-109)

Snāna precedes prayer (japa). In a sense japa both precedes and follows tarpana, for as already mentioned a libation to the manes is to be made, when one is still in the water. More elaborate libations are made after jaba which is undertaken after, or as part of the sandhyā prayer. performer should sit on darbha, should hold darbha (as pavitra and as free blades in the palm), sit facing east and mutter the prescribed prayer. The first of these is of course Gāyatrī. It should be muttered a thousand times, or a hundred or less than a hundred but never less than ten times (p. 88). Viewed from their importance the repetition of the syllable Om (pranava), the three vyāhrtis (i.e., the words Om Bhūh, Om Bhuvah, Om Suvah) and the Gāyatrī are termed pañcayajña, i.e., resemble the five daily sacrifices, alluded to in Grhasthakānda. (See Introduction, pp. 666-68). The prayer is termed a sacrifice (jabayajña) even (p. 89). The muttering of the Gāyatrī should be preceded by prānāyāma as well as certain other mantras, which are prescribed by the Grhyasūtras and other works, with considerable variation. Laksmidhara has cited samples of different prescriptions of japa material. Next to the Gāyatrī the recitation of the Puruşasūkta is recommended by many authorities. Many of the mantras have been embodied in sandhyā ritual and daily pūjā ritual. Sectarian influence is seen in the prescription of repetition of S'aivite "five syllables" (pañcākṣara, "Om Namaḥ S'ivāya") and the Visnu astāksara ("Om Namo Nārāyaṇāya") and

dvādasākṣara ("Om Namo Bhagavate Vāsudevāya") in digests. Laksmīdhara is a Viṣṇu worshipper but his prescriptions of prayers are not of such syllable-prayers but only of Vedic mantras or Upanisads, like the Nārāvanobanisad, which identify the Supreme Being with S'iva or Visnu. He brings under prayer the daily study of the Veda, Itihāsa and Purāna. i.e., of portions of such literature as part of daily prayer (p. 98). The pranava is identified with the Lord, pranayama with austerity (tapas) and the Gāyatrī with the highest prayer (p. 100), which turned the scales when weighed against the entire Vedic literature, according to legend (p. 100). counting of recitals is to be done by garlands of beads or rosaries (akṣamālā, p. 101). He who recites the Gāyatrī finds the way to release (moksopāya, p. 103). During recital, he must meditate, and not move his lips, head or limbs (p. 104), and the recital must be silent and "secret" (gupta) as demons rob one of the Gāyatrī (p. 105). It is for this reason that during prayer the beads are kept with the counting palm inside a bag, often made like the head of a cow. One should not interrupt prayer to talk, and especially converse with women, S'ūdras and outcastes (patitān, p. 105). The prayer may be done in three ways: by distinct enunciation and audible recital (vācikah), by slow muttering, the lips alone opening slightly (upāms'uh), and inaudible and mental recollection (mānasika), and each succeeding form is superior to the preceding (uttarottarah, p. 107). The recital of the Veda must be audible, except on days in which the Veda should not be studied (anadhyāye) when it should be studied mentally (Apastamba, p. 108). During prayer and Vedic study the hand should not be empty, i.e., it should have a ring (pavitra) of gold or silver or of kus'a (Laghu-Hārīta, p. 108). One should not wear during prayer a single garment (i.e., without uttarīya) or wear the garment loose or dragging on the ground or wear a blue cloth (p. 109).

The japa should be wound up with the prayer addressed to the Sun, with uplifted hands beginning with the words "udu tvam." According to Narasimhapurāṇa (p. 109) the prayer should be preceded by libations to the gods, sages and manes, and it should be so done daily before discarding the wet garments and assuming dry ones.

# TARPAŅA VIDHI (Rules of Libations) Parva 4 (pp. 110-140)

Prayers are addressed to higher powers or to the Highest, as compared with libations, which are to lower beings. is the apparent reason for Laksmīdhara's treating of jaba immediately after snānam, though he gives citations showing that while japa should be done sitting on the ground, on kusa on a proper seat, neither too high nor too low, and with dry clothes, as befits a rite of long duration, some libations must be given while standing in the water and not discarding the wet clothes. The libation rule is to make them in the water, and either standing in the water or sitting on the ground above the water but near it, and with or without dry clothes. The worship  $(b\bar{u}j\bar{a} \text{ or } arcana)$  of gods, sages, and the manes must be done however only after the bath. The duty lies on even a snātaka, i.e., one on the way to become a householder (p. 120). The procedure is indicated by Visnusmrti (cited at the head of the section, p. 121): "He must sip water, after having bathed according to rule. He must offer water and flowers, while reciting the Purusasūkta, one handful for each verse, i.e., sixteen in all. He must offer then a libation to the gods through the finger tips sacred to gods and another to the manes through the part of the palm sacred to them. In offering libation, he must first give them to the manes of his family (on both the paternal and maternal side, and then those of his relations and connections, and lastly his friends. In this way he will fulfil the function of a daily bather (nityasnāyī) " The libations to the gods should be with water and barley (sa-yavān) and to the manes with sesame seed (sa-tilan). The form of offer should name the party, and should end with the words "I satisfy them" (tarpayāmi), and the words should be preceded by the pranava. The desire of the manes and others to receive libations is described picturesquely as like that of a person in the sun for the shade, of milk for the thirsty, of food for the hungry and of the child and mother for each other, and of men for women (p.112) implying that the craving is natural. The gods to be given libations are Brahma, Visnu, Rudra, Prajāpati, the gods collectively, the metres (chandāmsi) personified, the Vedas, the sages, the ācāryas

the Gandharvas, the year (samvatsaram), the goddesses, the celestial nymphs (absarasas), the followers of the gods, the oceans. the mountains, the sacred rivers, godlike men, the yaksas, the goblins, the Garudas (divine birds), the pisacas, the earth, plants, quadrupeds and animate beings (bhutagrāmam). The libations to these should be with the sacred thread worn from the left shoulder (ubavītī). With the sacred thread in the reverse (brācīnavītī) libations should be offered to Yama, his servants, the fire that acts as carrier of oblations (kavva) to the manes, Soma, Arvamana, and three varieties of the manes, each ancestor or ancestress individually. The list is not exhaustive but illustrative. kusa for the divine beings should point to the north and those for the manes etc. to the south (p. 113). Through disbelief (atheism, nāstikyabhāva) a descendant should not omit the libations to the manes. Each should be invoked separately by the usual mantra of invocation, and should be admonished to be satisfied (trpyatām). The gods and manes should receive each three libations (p. 118). The detailed ritual of libation to individual divinities or manes is given by Baudhāyana (pp. 119-123) who rules that no libations to the gods should be made with wet clothes, and only one cloth (as in the case of pretah and "according to some" even to the manes p. 123). It is pointed out by Laksmīdhara (p. 124) that Baudhāyana rules obviously for tarbana being made from the bank, and not in the river. S'ankha points out that in making libations one should squat on his haunches and offer the libations, between the knees (antarjānu) as in the case of ācamana (p. 130). He elaborates the list of recipients of libations (pp. 124-131). The way in which the libation should be poured is described by Marīci. The tila should be held in the left palm, and the seed should be thrown on the right palm opened out and held with the fingers pointing downwards (muktahasta). As in a herd the calf finds its mother. so whatever libation is offered finds the deity to whom it is even mentally intended (p. 132). The prohibition of crossing a stream in vain (na vṛthā) made by Hārīta is against doing so without first bathing in the stream and offering these libations (p. 134). The kartā (doer) should not wear at the time ochre colored or black clothes (p. 134). Clothes (wet) should not be dropped till the ends have been wrung and drops of water made

to fall for the satisfaction of those who have died without undergoing proper post-mortuary rites and women who have been abandoned by their kinsmen (tyāginām kulayoṣitām, p. 135).

The libations should be followed by worship with flowers (or *tulasi* leaves) of the great Gods, Brahma, Viṣṇu and Rudra with appropriate *mantras*. A philosophical background is given to the ritual by identifying all deities with Viṣṇu (p. 136) enjoining meditation on Him as Janārdana.

#### CONCLUDING PROCEDURE

After tarpaṇa and worship, one should wend back home, holding a vessel full of water, and entering his house after sprinkling it and articles in it with water from the vessel (p. 138). The full vessel keeps the holder pure when traversing the streets. If a water vessel is unavailable, the water from the wet clothes that have been discarded can be used in sprinkling for purification (p. 139). He should then wend his way to a temple of Viṣṇu (Viṣṇugṛham, p. 140), after touching gold and circumambulating a Brāhmaṇa and a cow. He should offer libation (arghya) to the Sun, worship Varuṇa (jaladeva) and adore Viṣṇu in an image with Puruṣasūhta, as to be described in the Pūjākāṇḍa of the Kṛṭyakalpataru (p. 140). He should then do the Vaisvadeva and offer the bali in connection with it, before preparing for the mid-day bath or meal.

## THE "FIVE SACRIFICES" (Parvas 5 and 6 pp. 141-218)

Five daily observances or "sacrifices" have been obligatory since the Vedic times, and 'none of them should be omitted in view of their Vedic prescription' (Samvarta, p. 142). The five are the 'sacrifices' to the gods, the manes, the goblins or spirits (bhūtayajña), to men (manuṣyayajña) and to the Veda (Brahma-yajña). Āsvalāyana and Āpastamba have the description in the Taittirīya Āranyaka in mind when describing them, and Visvarūpa in explaining Yājñavalkya, I, 101, has the enumeration of them and explanation in S'atapatha Brāhmaṇa (XI, 5, 6, 1). Their description as "great sacrifices' is merely

laudatory.1 Virtually every smrti mentions them in the same order, and they are treated as among the forty Sacraments (Samskārāh) by Gautama (VIII, 17). Vaikhānasa Dharmasūtra counts the five as one, and adds them to the twenty-one srauta sacrifices, in which even the pāka (minor) yajñas are counted, thereby distinguishing them from the bākayajñas. Hārīta (p. 146) counts the five as "five pākayajñas," naming them as huta, nirvāþa, ahuta, prahuta and prāsita. Baudhāyana (Grhyasūtra, I, 1) includes only huta, prahuta and ahuta among them. Whether designated mahāyajña or þākayajña the implication is that they count as equal to the srauta sacrifices or vaiña, from which, however, they are distinguished in two respects. Firstly, in the "five yajñas" the performer himself officiates, whereas in the srauta sacrifices the agents are the priests. Secondly, the objectives are different in the two: viz. the discharge of a duty to several beings being that of the "five sacrifices," and the attainment of prosperity or heaven being those of the srauta sacrifices.

## Justification for the Pancayajna

For doing a vedically enjoined act or duty, no reason need be given. It is a duty to be discharged without question. But there is a classical reason given for doing the "five sacrifices" which is given by Manu and amplified by Hārīta, with variations. Knowingly or unwittingly one causes even in the ordinary acts of life injury or death to a number of creatures, "seen or unseen." A householder (grhastha) has, as it were, five slaughter houses (pañcasūnāḥ), viz. the hearth (cullī), the grinding stones (peṣanī), the broom (upaskara), the mortar and pestle (khandanī), and the water-vessel (uda-kumbha), by whose use he is bound (in the fetters of sin). In order to expiate the sins committed by their use, sages have prescribed the daily performance by the householder of "five great sacrifices (pañca mahāyajñāḥ klþtāḥ)". (Manu, p. 143). Hārīta (pp. 143-144)

¹ पश्चेव महायशः। तान्येव महासत्राणि भृतयशो मनुष्ययशः पितृयशो देवयशो बह्मयश इति।.. अहरहर्भूतेभ्यो बिछं हरेत्। तथैव भृतयशं समाप्रोत्यहरहर्दया दोदपात्रात्तथैतं मनुष्ययशं।

elaborates the point. "We shall now explain the slaughterhouses (sūnāh), which are so called because they destroy (sūdayanti) living beings. The first (sūnā) consists in sudden plunging into water (for bath), whirling the water, splashing it, collecting water without first straining it or driving vehicles in water. The second consists in the injury caused by walking in the dark (and treading on beings) or by short-cuts, or by jerky motion or crushing with feet. The third consists in striking a tree with an axe, plucking leaves or flowers, by tying with ropes, by crushing in a mortar, or by spitting. The fourth springs from cutting crops, and by rubbing or grinding grain. The fifth (and last) arises from ignition (of the fire), ' heating water, roasting, frying and cooking generally " (p. 144). "These five types of injuries lead to Hell, and they are committed everyday by (all) people. Brahmacārins (acolytes) commit the first three (as they have no adhikāra or competence to prepare grain for food and cook it). They overcome the resulting sin by attention to Fire-rites, and to their Guru, and by the study of the Veda. House-holders and hermits (vānaprasthāh) commit all the five offences and must do all the five sacrifices. Ascetics can commit only the first two offences, as they do not collect food or cook it or collect firewood, and they get rid of the sin springing from their actions by the study and contemplation of the Veda. The harm to life committed by mastication cannot be removed by any of the five sacrifices."

The implication of these is that injury to life is inevitable in all walks of life, and expiation has to be offered for the injury (vicariously) in appointed ways. The enumeration is not indicative of the time in which the rites have to be done, and even in regard to it there is difference of opinion. Thus, Japa according to Veda, i.e., Sandhyā-prayer has to be done immediately before the pitr-tarpana following the bath (p. 145). According to others it may be done after the homa in the morning or after the vaisvadeva (i.e. afternoon). Similarly, in regard to the forms of the sacrifices also there are differences of view. The sacrifice to the manes is referred as tarpana (which is done with libations of water), or srāddha (which is done by feeding Brāhmaṇas), or as bali (offerings of cooked food on the

ground). Brahmayajña is described as either study of the Veda or of studying and teaching it (adhyayana, adhyāþana). fire-rite (homa) is the devavaiña; it is also called huta (lit). Ahuta, what is not thrown into the fire, is the bali offering to "beings," bhūtānām, like the spirit guarding the house (vāstupāla). What is given to Brāhmanas as food is pra-huta, according to Hārīta, and bhūta-bali according to Manu. Prāsita, is according to Hārīta the remnants of food after the fire offering, which is eaten by the householder, while it is the offering to the manes for their satisfaction (bitr-tarbanam) according to Manu, while according to Hārīta it is the pinda-nirvāpa only (p. 146). The differences are illustrative, and are obviously terminological and do not affect the fundamental position that the propitiation should be of gods, the Vedas or sages, the spirits, the manes and of human beings, respectively by homa (fire-rite), Vedic study, bali offerings, srāddha and hospitality. He who omits to perform the five yajñas is described as "dead" though breathing, (p. 146) or a sudra (vrsala) though by birth a Brāhmaṇa (p. 149). What is necessary is that an honest attempt must be made to do the five sacrifices with the means at one's disposal, even with water, or mentally and by contemplation (p. 151).

The rites are so important that no excuse is valid for not doing them. Thus, on a fast day, the vaisvadeva (the "five sacrifices") should be done, as their omission will make one sinful (kilbiṣī bhavet, p. 149). The homa may be done in the marriage-fire (gārhapātyāgni) or even the ordinary cooking fire (laukikāgni) and the offerings may be thrown into water or the ground. Similarly, the manuṣya-yajña, which is entertainment of the casual guest or atithi, should be done even if one has no means. S'rāddha should not be done with money that is begged. Accordingly, a substitute for it as pitṛ-yajña is the libation to the manes (pitṛ-tarpaṇam). The householder and the hermit have both to do vaisvadeva according to their means, the latter with grain (uncooked) with the exception of certain grains (p. 152).

### Devayajña

Devayajña is prayer or worship of the gods, in the appointed form through offerings thrown into the fire. It is not to be

confused with deva-būjā or būjā to which Laksmīdhara devotes a special volume (kāṇḍa). Manu regards the homa as devayajña. The cooked food (annam) is to be offered in the fire, and as it is offered to all gods and not merely to the Visvedevas it is often identified with vaisvadeva. When food is not available a fuel stick (samit) can be used as a substitute and thrown into the fire, with the word svāhā, uttered after the name of the gods to whom it is offered. There is difference of opinion as to the gods to whom the offerings in the fire should be made. Laksmidhara cites different lists (Manu, Visnu, Yājñavalkva and the Visnu and Mārkandeyapurānas). Some writers discriminated between the homa to the gods and Vaisvadeva. Manu enumerates the gods to whom the fire offerings have to be made as Agni, Soma, the Visvedevas, Dhanvantri, Kuhū, Anumati, Prajāpati, Dyaus, Prthvi and Svistakrt (p. 155). Visnusmrti places the four vyūhas of Visnu first (Vāsudeva, Sankarsana, Pradyumna and Aniruddha), Purusa, Satya, Acyuta Vāsudeva, etc. Then come oblations to Agni, Soma, Mitra, Varuna, Indra, Indra-Agni, Visvedevāh, Prajāpati, Anumati, Dhanvantri, Vāstospati, Agni and Svistakrt.

The cooked food should not have condiments or salt (p. 156). The *homa* should not be done by women (Apastamba, p. 156) or an *an-upanīta*, *i.e.*, uninitiated boy.

The *homa* should be made in the same fire in which the food for oblation has been cooked (p. 150).

According to Jābāli the homa to the gods (divyo-homal) consists in the repetition of the Sāvitrī (p. 147). He who offers oblations to the gods conquer the world of gods (p. 148), a manifest arthavāda of Hārīta. The oblations thrown into the fire reaches the Sun from whom rains are born. As food springs from the rains, the performance of the homa ensures abundance of food and subsistence to men. He who does the fire-rite is therefore not only fulfilling his own appointed duty, but is helping his fellow beings (p. 149). The altruistic character of the "five sacrifices" is indicated in this dictum.

## BHŪTA-BALI (BALIHARAŅA)

The offerings to the  $bh\bar{u}t\bar{a}h$  (goblins as well as all things with life) is the  $bh\bar{u}ta$ -yaj $\tilde{n}a$ . The deities to whom the offerings

are made are almost the same as those to whom the devayajña is made, with additions, e.g., herbs (vanaspati) and trees, waters the house and the guardian deity of the house (vāstupāla), the guardians of the quarters (eight dik-pālakāh) and their attendants, Soma, Brahman, the Visvedevāh, the (pitarah) all beings who walk by day (divācarāh), and when done at night, all beings who haunt by night (naktamcarāh), and to Rāksasas. The Maruts, the Sky (ākās'a), the Rudrāh, the spirits of the dead (pretāh), devils (pisacāh), ants (pipīlikāh) worms  $(k\bar{\imath}t\bar{\imath}ah)$ , butter-flies (patangāh), and those who have left no relations behind (p. 165). The bali is to be offered to different deities or beings in specified places and either spread on the ground for them with the palm of the hand, after sprinkling the ground with water, or flung into the air or scattered around, as indicated. The rite should begin with a namskāra (p. 162) and should be made addressing the deity or spirit in the dative, with the words svadhā, when the bali offering is to the manes, (p. 163), svāhā, vaṣaṭ to the gods, and hantakāra when it is made to human beings. The underlying unity of all created beings, all being forms of the Supreme Being (Visnu) is indicated by the Visnupurana (p. 166) as the justification for making the bali offerings, every bali being ultimately to the Supreme Being alone. Differences of social condition are irrelevant in the view of Divine Immanence, just as differences in forms of life are. This is why the bali offerings are followed by the vaisvadeva gifts of food to dogs, crows, birds, the outcastes (candāla). An old legend, retailed by the Brahmaburana recounts how the daityas, when vanquished in battle by the gods (devāh) and driven out after defeat, took the disguise of shavelings (mundāh) mendicants carrying skulls in their hands for collecting alms, nude ascetics (nagnāh), red eyed ascetics wearing ochre colored garments (Lohitākṣāḥ kāṣāyavāsasāḥ), and wandered about, following evil courses (dirācārāh) and lacking in cleanliness and good conduct, wearing human bones, and besought alms, remembering their old demand for a share of the offerings in sacrifices (yajñabhāga) like the gods. To these too good men (satpuruṣāḥ) should show special (adhikām) compasssion (dayām) and give them vais vadeva food as alms (bhikṣā). Whatever be the sins of these, even if they surpass in

wickedness others, like a woman who murders her husband (batighnī) among bad women, (dustāsu nārīsu) they should receive gifts of food, prefaced with the words "Salutation to Dharma," because even they are immanent Visnu (sarvagata Visnu, p. 173). The bhiksā so given should be of four mouthfuls. In the same way, grass should be given to cows, food for dogs, water to them and kindness to all (p. 176). Cows like to be scratched and they should be scratched (kandūyanam). In the whirlgig of Time and the impact of Karma, souls undergo many transformations and good and ill fortune like social distinctions are the consequenes of a universal law of consequences, to which all are subject. Recognition of this should induce in every one universal sympathy with suffering and inequality, and evoke compassion and charity, as every thing is still part of the Immanent. The rite which bears the name of the "all gods" (vis'vedevāh) reflects this conviction, and impels householders to acts of charity to the distressed equally with rites to gods and semi-divine beings, and brings within the compass of human compassion the meanest of the mean and the lowliest, the outcaste (candāla), the eater of dog's flesh (s'vapāka) and even dogs.

### PITR-YAIÑA

The sacrifice to the manes is srāddha, and a simplified form of it is making libations with water to the manes (pitṛ-tarpaṇa). As the Vaisvadeva has to be done daily twice, once before the daily meal, after the noon rites are over, and once at night again, so srāddha as propitiation of the manes should be done, in the form of feeding a qualified Brāhmaṇa, every day, for one year atleast (Āpastamba, p. 170), as that would give permanent satisfaction for the manes. The rite, unlike the normal or pārvaṇa srāddha will not need the invocation of the "gods" i.e., the Visvedevas (p. 169). The food prepared for the srāddha may, after being offered to a Brāhmaṇa, as representing the manes, be given to ascetics and acolytes. Āpastamba (p. 170) who is cited for the ritual of the daily srāddha, directs that it should be performed in a pure place, outside the village, with new vessels in which the

food is to be prepared and eaten, and that these vessels should be given away, after the ceremony, to the Brāhmaṇas who are fed at it. At the end of the year, a red goat should be offered. An altar must be built outside the village, and roofed, and the Brāhmaṇas should be fed on the north half of the altar or platform. The food which remains after the Brāhmaṇas are fed, should not be given to one inferior to them in good qualities. After the year is over, the srāddha may be continued once a month or be discontinued. The number of Brāhmaṇas to be fed, as representing the manes is not fixed, but even one is enough if he is well-qualified (p. 169). The treatment of the daily srāddha is omitted in S'rāddhakāṇḍa.

### Honoring Guests (Atithi-Pūjā, pp. 175-218)

Hospitality, without stint, has been a characteristic of oriental peoples from the earliest times. Its inclusion in the daily ritual of the "five sacrifices" is an illustration of this trait. It is described as a "sacrifice to man" (manuṣya-yajña) and is a permanent obligation of householders and even of hermits. The acolyte and the ascetic, who have no houses of their own and no adhikāra to cook food, are exempt from the duty. But when the student takes his "bath," as a mark of the termination of the period of study in the teacher's house, he becomes liable to it, but only after he marries and sets up a house. The casual guest (atithi) is described in picturesque similes, by Visnusmrti (p. 188). "As the Brāhmana is the head of all varnas as the husband is the master of the wife, so is the guest the master and superior of the householder." "The householder does not attain the worlds (of heaven etc) by Vedic study, by daily tending of the fire (agnihotra), by sacrifices (yajñena) or by austerity (tapas) as he may attain by honoring the guest." (Ibid., p. 188). Honoring a guest confers more merit than even a hundred sacrifices (kratusata). It is more meritorious than a thousand horsesacrifices (p. 197). Exaggeration is a familiar device of emphasis. The honor should be shown unquestioningly; no enquiry should be made of the guest's birth, native country, gotra and carana (Vedic school), ancestry (kula) or learning

 $(vidy\bar{a})$ . It is enough that he has come as a guest (p. 200). Even a very poor householder, who ekes out a living by gleaning ears of corn that have dropped in the harvest field, must entertain (upto his means) a guest (Manu, p. 176).

The casual guest (atithi) is defined as a person who stavs for one night only and leaves the next day. One who stays longer is not an atithi. Nor is one who dwells in the same village, nor "one who makes his living by social intercourse" (a professional guest'!). Being a guest for a longer period is condemned by Manu: "those foolish householders who constantly seek to live only on the food of others become in consequence of that baseness, after death the cattle of those who gave them food." After a night the atithi ceases to merit the description. A non-Brāhmana e.g., a Ksatriya is not an atithi even if he remains for only a night with the host (p. 202). A widower may be a guest in a house where there is a hostess and the sacred fire (p. 202). Gautama defines the atithi as a person who arrives at the host's house at sunset (p. 203) intending to spend the night in the house. Guests, who do not come within the category of atithi, like relations and friends are also to be entertained (p. 204). An invited person is not an atithi. Only persons of equal varna (samāna) can be classed as atithayah. A ksatriya or a vaisya is not a Brāhmaņa's athithi, nor ever a S'ūdra; but they must also be received and fed. The S'udra must be handed over to the S'ūdra servants of the householder for attention and feeding. In the same way while an ideal guest is a Brāhmana of learning and austere life, even unlearned Brāhmaṇas must not be turned away but they need not be shown special honor and be simply fed. The Brahmana guest is compared, and identified, as in the Kathopanisad to the Divine Fire, Vaisvanara, and like the Fire has to be honored. As there are different types of Agni in use from that for daily agnihotra to the cooking fire, so also there are gradations of merit among Brāhmaņas, and as all Fires are holy and are treated with respect, so even a common-place Brāhmana merits honor. Similes turn into metaphors and resemblances are transformed into identities in religious literature. The ideal Brahmana is like Fire; then he is Fire. He is like

a god; then he is a divinity in human form. The apotheosis is seen in the citation from the lost smrti of Hārīta made by Laksmidhara (pp. 178-180). "God (Brahma) who takes a universal form (visvarūba) is of two forms: the Supreme Being (Param Brahma) and the Brahma who is enshrined in speech (S'abdabrahma). All divinities are within Brahma. Brāhmaņas become the embodiments of the divinity in all gods by being filled with Brahma (Veda), by being the source of transmission of Brahma (Veda) and by the authority that flows from their being irradiated with Brahma (Veda). So Brāhmanas are abodes of all divinities (sarvadevatvāh). Which ever divinity is placated by the Brāhmaṇa, that god is pleased by him. If the Brahmana is pleased, by attentions paid to him. the gods and the manes are also pleased simultaneously by it." Every detail in the steps of hospitable attention to a Brahmana guest is stated to be one that pleases some specific divinity or the manes (p. 179). The Veda revels in the learned srotriya. He is the embodiment of the Veda; the Veda is the cause of the Universe; so is the Brāhmana (Brāhmanam jagatkāranam, p. 180). Honor and hospitality shown to the learned. Brāhmana is honor shown to the Veda. The idea is elaborated by other smrtis which are also cited. The glorification of the hospitality to be shown to the virtuous and learned Brāhmana guest should not be regarded as a plea for the promiscuous feeding of Brāhmaṇas put forward by Brāhmaṇa authors of smrtis in the interest of their own varna. This vulgar view overlooks the many restrictions imposed on the guest to make him worthy of welcome. He must not stay more than a night. If his host is a poor Brāhmaņa he must be content to share his poor food. No one is asked to feed a guest at more than his capacity. The Brāhmaṇa grhastha of the type lauded is an agnihotrin, who must worship the fire daily. He cannot be absent from his home except for pressing necessity and too long. In the next parva, the acceptance of food from non-Brāhmaņas by Brāhmaņas is interdicted. No special honor by mere birth is to be shown to a Brāhmana destitute of learning and austerity. If more guests than one arrived, who are qualified, they are to be received and fed in the order of varna, learning and age, and only as many as the host can

feed or entertain are to be received as atithi. The time for the arrival of the atithi is normally in the fifth muhurta. between noon and 1-30 p.m., when the Vaisvadeva offerings are ready. If no guest comes, the performer of the rite is asked to wait for as long as it takes to milk a cow. i.e. for about twelve minutes, and proceed to take his meals if no guest arrives within the period. A guest arriving at sunset is also to be received and entertained. If a non-Brāhmana comes after Vaisvadeva, he is to be given the food for that rite. Separate cooking should be done for those who arrive after this food is consumed. The guest demands nothing. The honor is shown voluntarily. Water for washing the feet and hands (arghya), and in the case of very eminent guests madhubarka are to be offered. Oil for a bath should be given. At night, bed pillows and bed-spreads are to be given. must rise in the morning before the guest and see him off at the end of the village, with an au revoir (punar dars'anāva). Apastamba allows a guest's feet to be washed by two S'ūdra servants of the host, one bringing the ablutionary water and the other pouring it out on the feet of the guest (p. 180). A host should not eat before his guest. If he is eating or has eaten when a guest arrives, fresh food should be cooked for him. But in the next parva, certain persons (like children, pregnant women, old persons and sick persons) are allowed to be fed even before the atithi. The guest who comes at Vais'vadeva time should be accepted and fed with its food, whether he is a friend or a foe (p. 194), whether he is a fool or a learned man. An ascetic (vati) who spends a night as a guest of a householder obliterates the sins committed by the latter (p. 196). Brhaspati directs that honor should be shown by eyes, the mind and the soft speech of the host (p. 198). questions are to be asked of a tired guest on his arrival (p. 200).

A distinguished guest used to be received by slaying an ox or cow for his entertainment. Vijñānes vara, following Visvarūpa, interprets it as only signifying that such an animal is to be set apart for the guest, as if it was to be killed for him but not actually killed. In the only reference to Kalivarjya (inhibitions of our age) in his work, Lakṣmīdhara notes that the rule is obsolete in our age (p. 190).

The general rule that the food of Vaisvadeva be given to candālas and others is used by Vasiṣṭha to allow even S'udrā guests to be fed with it before the Brāhmaṇa (p. 211).

The praise bestowed on the state of family life (gārhasthya) is due to its being the source of hospitality. One who denies food for a guest does not deserve the name of householder (p. 216).

Hospitality is an act of duty and not a matter of charity. The host feeds the guest merely for his own good. Atithipūjā is a religious duty. The hungry have to be fed to the best of one's resources. Even the hermit (vānaprastha) is not immune from the obligation. But, as observed, the minimum is the supply of food. Dharmas'āstra condemns in the strongest terms heretics, who follow religions other than those of the Veda (bākhandinah), those who neglect the duties of their stage of life (āsrama), viz., vikarmasthāh, those who make a parade of their devotion to Dharma, without really practising it (dharma dhvajinah), like the cat in the fable which professed to be an abstainer from mice (baidālavrati), vicious men (sathah), those who parade their dialectical powers by arguing against the Veda (haitukāh), and those who practise false humility, looking always downwards, like cranes (bakavṛttayah). S'ātātapah (p. 193) enjoins the householder not to show them even verbal courtesy, and Laksmīdhara interprets it as implying that though denied the full hospitality rites, they should still be given food (annadānamātram tu na nisiddhyate, p. 194). The householder who prepares food only for his own consumption and not for the gods, manes and guests is condemned (p. 215) in strong terms. The "whole duty" of the householder is summed up by Yājñavalkya (p. 218) as devotion to the wife (bhāryāratih) alone, purity of body and mind (suci), maintaining dependants (bhrtyabharana), fondness for acts of hospitality or religion in which devotion (sraddhā) is vital, and non-neglect of the five daily sacrifices of which Vais'vadeva is one.

## FOOD AND FEEDING (BHOJANAVIDHIḤ, Parva 7, pp. 217-335)

Every act of man is deemed a ritual. This is a corollary of the belief in the immanence of God, and of the relation of

the individual soul (jīvātman) to the Absolute or Universal Soul (Paramatman or Brahman). The eater of the food, the food and the universal soul are one (p. 229). The body is the frame for the residence of Atman and it has to be sustained. Food is the ambrosia (amrtam) that sustains the body and the ātman that dwells in it. Accordingly, food is not to be treated as inanimate nourishment merely, but as Brahman. This is why when one begins to eat, he is enjoined to bow to it, with folded palms in the attitude of supplication (brānialih), and to recall that Food (annam) is Visnu, as declared by Himself and that He commanded that he who gives Him as food, and he who consumes Him as food for the maintenance of the vital airs and life (brānāva) should constantly meditate on the unity and worship Him. The eater is to hold the plate by the left hand and with the right palm should bend in supplication reciting the words "Thou Art Glory" (tejosi). The emphasis laid on purity of food (āhārasuddhi) is due to this concept. The Chandogya Upanisad (vii, 26, 2) lays down: "From purity of food springs purity of mind (or disposition); from purity of mind springs firm remembrance of (the real Self), and when this is realized all knots that bind the soul to the world are unfastened." The ideas go to the dawn of Aryan history. Manu declares that mortality overtook men through blemishes in food (V, 4). There is radiation of both good and bad influences from the human frame. From the proximity of virtuous and austere men spring benignant influences, and the reverse from the proximity of vicious or unclean persons. If eaters sit in a row the former purify the row (pankti-pāvanāh), and the latter contaminate it (panktidūṣakāh). This is the ground declared to be behind the rule that one should eat, not in an open place, but in an enclosed place (samvrte des'e).

Eating is regarded as homa or fire-rite, the fire being regarded as within the eater. As minute rules are laid down to ensure the success of homa or yāga, so similar rules are laid down for the way in which one should eat when food is served, how the plate is to be placed and what preliminary mantras are to be recited before eating begins. As the fire-receptacle in which offerings (havisya) are

poured, is placed over diagrams (mandala) drawn on the ground with flour, (in the form of squares, circles, half-circles, crescents, triangles) so similar diagrams should be drawn and the eating plate placed thereon. The food is to be served with both hands, and iron should not be used in ladles or eating plates. The latter should not be of earthen ware or broken or what have been used by others if of base metals. The plate should not have been polluted (ubaghātadosa, p. 225), by the touch of unclean animals or even by their smelling it or touching it. Before eating begins, a prayer to Food as Vişnu should be muttered (p. 225). Then the hymn to Food (annasūktam, pp. 228-229) should be recited. Water should be sprinkled with the fingers in a circle around the food-plate with the words "Ambrosia, thou art its receptacle" (amrtopastaranamasi), and when the eating is finished the words "Thou art the cover of food" (amrtāpīdhānamasi). recitation should be preceded by the mantra" I sprinkle thee that art Truth (satyam) with Rta (the moral order of the Universe), in the morning meal, and "I sprinkle thee that art Rta with Satyam" in the evening meal. On both occasions the concluding words are the same. After this is done, and the security or purity of the food is ensured, and the food (annam) has been sprinkled over with clarified butter (as in all fire oblations, in which havis is so treated), the pranava and the three vyāhrtis (representing the three worlds Bhūh, Bhuvah, and Suvah) should be muttered and followed by the invocation of the five vital airs, prāņa, vyāna, apāna, samāna and udāna and the food morsel grasped by the forefinger and thumb (anāmikā and anguṣṭha) should be put into the mouth with words prānāya, ending with the word "svāhā" (to you). A fuller formula is given by Baudhāyana (pp. 232-233) which is recited during srāddhas. The rite is termed prāṇāhuti. The Lord is described in the Upanisad as of the size of the thumb, though surpassing the universe in transcendence (p. 234). This is why the morsel in pranahuti has to be grasped by the thumb. Then the food may be eaten, using all fingers. As in a homa, what remains in an āhūti is unclean, so in eating, what remains after one has taken a bite should not be deposited again on the plate to be eaten subsequently. The process

of eating with the ceremonial is 'described as a "sacrifice to the Self" (ātma-yāga).

Various rules are laid down as in vaiñas, in regard to the directions to be faced by the eater (or sacrificer). He should normally face east. Each direction, if faced, has a certain result, which those who aim at the result, may adopt. But, as in the case of facing south, there may be both advantage (e.g., fame) and disaster (viz., evil to the mother). In a yajña one does not talk. Similarly, eating is a solemn affair and it should be done in silence (maunam). The insistence on wearing two cloths and of eating with wet feet, tying up the hair knot, and the prohibition of eating with loose hair and wet clothes or in a nude state, or in an unbecoming way of sitting, are all as in vaiñas. One does not sacrifice any where, and similarly eating on staircases, on terraces, in boats, or sitting on bedsteads or on chairs is forbidden. Nor should one eat seated on horseback etc. (p. 241). The time for eating follows similar procedure. One should not eat at noon, or at sunset.

Two meals a day are allowed. The second should take place within an hour of sunset. When eating with others, (but screened) one should not finish eating before others (tvarānvitaḥ, p. 242). One should not enter the kitchen for eating in it (p. 244). Anger, absence of mind and conversation are banned when eating (Hārīta, p. 244). If any one looks on when one eats he should also be given food (p. 244). One should always share one's food with those who need it! In a significant verse, Hārīta (p. 244) compares the futility of cooking solely for oneself, with sex intercourse merely for its pleasure (and not for progeny, which is its real purpose) and learning the Veda for making a living by it (vṛtyartham adhītam nisphalam).

There are some interdictions of a social kind against eating on certain occasions: e.g. when the kine and Brāhmaṇas are dead or in distress: or when the king is dead or in distress; when any one in the village is dead and his body remains uncremated (p. 248). Eating not only in company with the wife but in her presence is condemned, but allowed by Baudhāyana as a local (unsāstraic) usage of "the south." Eating during an eclipse is forbidden and at midnight (p. 245). Commentators construe the prohibition of eating with a wife as applicable only

to a wife of a lower (asavarna) caste (p. 249). Vasistha (p. 249) retails a Vājasaneya belief that eating of husband and wife together results in the birth of spiritless (avīryavata) offspring. Harping on the idea of divine immanence which makes Viṣṇu identical with the eater and the food, Viṣnupurāṇa (p. 251) prescribes the recitation of a prayer to Viṣṇu at the end of the meal. Eating in temples (which are holy places) or in unholy places like crematoria is forbidden. A place of worship should not degenerate into a dining hall.

The plates as well as the place where one has eaten should be well cleaned (sammrjya) and after this is done the wife may eat. Jayasvāmi (p. 252) enjoins that what remains uneaten on the plate should be cast as an offering (bali) to the Rudras (Raudrabali).

## ACCEPTABLE AND UNACCEPTABLE FOOD (BHOJYĀBHOJYĀNI)

As regards those from whom a Brāhmana may take food, Gautama (p. 252) is liberal. He allows him to accept food from any one of the first three varnas, who is well-known for devotion to his enjoined duties (prasastam sarvakarmasu). The rule regarding acceptance of food from Ksatriyas is restricted to only new moon and full moon days and from Vaisyas to special occasions (prakrteşu) by other writers (p. 252). Apastamba refers to the opinion (of Gautama) but rejects the acceptance of food by a Brāhmaņa from other varnas (p. 253). Cooked food cannot be accepted by a Brāhmana from a S'ūdra (Manu. p. 254). The idea is elaborated by other smrtis. A 'twiceborn person" (dvija) who lives on S'ūdra food for six months becomes a S'ūdra. The dictum of Angiras (p. 256) that food obtained as gift by a Brāhmaṇa from a S'ūdra but cooked in his own home may be accepted is restricted to food from dana. A relaxation is made by some smrtis in favor of food obtained from one's own S'udra dependants, shepherds, cultivators, potters, barbers etc. (p. 257). Cows or gold may be given in return for the present (p. 257). Yama holds that as waters from way-side drains become pure by mingling with the water of rivers, so food and drink from S'ūdras become fit for his consumption when placed in a dvija's vessels (p. 258).

The prohibition extends to physical and moral defectives as donors of food: e.g., madmen, eunuchs, harlots, thieves, singers, carpenters, usurers, one who is under a vow (dīksita) the cursed (abhisasta), veterinary doctors, of women who are not free from pollution of confinement, washermen etc. The list is enlarged by analogy. The food of the king is interdicted to the Brāhmaņa (p. 262). The food of a Brāhmaņa who teaches the Veda to a S'ūdra or performs sacrifices for him is taboo. The food of corporations (gaṇānnam) is prohibited (p. 264). The hen-pecked husband (bhārvājita) is placed in the category, along with the man who maintains in his home his wife's paramour by Vasistha (p. 264). Apastamba bans the food of all artists (silpinah), all physicians, messengers of kings, an irregular renunciate (avidhinā pravrajatah) and bankrupts (p. 265) and of persons under death pollution (p. 268). The food of one who claims to be a householder but has not maintained the nuptial fire (grhastāgni) is banned. The food of barren women is banned also, possibly under the view that they are accursed (p. 269). The food of the professional mendicant, even if he be a Brāhmaņa, is to be rejected (p. 271).

The food of a son-in-law is prohibited, as he is likened to Viṣṇu, and it is getting profit from an absolute gift (kanyā dānam) but it may be accepted if the daughter has borne sons (p. 273). On new moon days, food from others (parānnam) should not be accepted (p. 274). When one can get his own food cooked in his own house, to accept food from others, without reason, is sinful (p. 275). The taste for food from others should be rooted out (p. 275). The Brāhmaṇa must not degenerate into a cadger for food.

## What cannot be Eaten (Abhakṣyāṇi)

The smrtis give long lists of articles that cannot be eaten by dvijas. The types of food that are proscribed for dvijāḥ are classed as five: that which is bad by its own nature, such as onions, leeks, garlic etc, (jātiduṣṭa), or things which have become objectionable on account of things done to them (kriyādusṭa), such as food articles touched by outcastes, (candālas), or articles which have gone bad by lapse of time

(kāladuṣṭa) like curds that have been kept long or sugared drinks that have fermented, things which are bad by reason of improper contact or association (samsargāsrya-dusta) such as articles touched by surā or other forbidden articles and articles that are repulsive by themselves by nature, appearance or smell (sahrilekha). Aparārka (p. 1157) adds to the number those which have lost their flavour (rasadusta) or parigrahadusta, i.e., bad as it comes from a person. To the last class belong cooked food bought in the bazaar. Things with repulsive names, or which looked like repulsive animals or which suggest blood or flesh among vegetables, and all resins (niryāsa) are forbidden. A food that has been cooked twice is to be rejected (as coming under rasadusta). Certain food articles are interdicted for parts of the day, such as milk by day and curds by night (p. 282). Remnants of food eaten (ucchista) are banned. Food contaminated by hair, maggots, insects, or which has been smelt by dogs or crows is banned also. Food touched by a menstruous woman, or by a woman recently confined, or by persons under pollution by death not shared by the eater, is also forbidden. Stale cooked rice and gruel that has turned sour (s'ukta) are banned (paryusitam annam). Food served by an unchaste woman (pumscali) or by an irate woman (kruddhā) or handed over except through the principal doorway must be rejected too (p. 289). But cold rice food dressed with curds and clarified butter may be taken (p. 290). Food served with iron spoons or ladles or on iron plates, or in broken earthenware dishes, or served with one hand must be rejected, even if otherwise permissible (p. 294). In case of dire necessity or as medicine prohibited articles of food are allowable.

## Milks (Dugdhāni)

Milk is nature's ideal food. It is the main support of life in infancy, and is held in esteem for offerings to gods. But the milk of all animals have not the same ritualistic value, nor of the same animal at all times. Human milk (strīkṣīram) cannot be given except to the infants of the woman from whom the milk is derived (p. 295). The milk of one-hoofed animals (ekasapha) like the horse, the camel and the ass are forbidden

and sheep's milk (āvika) are forbidden (p. 298). The milk of all forest animals (aranyamrga) (with the exception of the buffalo) cannot be drunk. Buffalo milk is however unfit for offerings to gods. On the other hand the milk of the blackuddered cow (kapilā) is the best for use in worship, but cannot be used ordinarily for drink. What remains of it after it is offered to the gods may be drunk. The milk of a cow which had calved for ten (or, according to Hārīta) for seven nights after calving (p. 296) cannot be drunk, nor of an animal in heat (sandhinī). An animal with two calves (yamasū, p. 295) cannot be milked for milk, and for two months after calving all the four nipples of the cow should be drained of milk (p. 296). A calf should not be deprived of its mother's milk. The milk of a cow which has lost its calf cannot be drunk, nor of one with a strange calf, or with a calf tied up but not allowed to suck its mother's udder. Of milk products, milk should not be drunk, unflavoured with sugar or pepper by day, and curds at night. Old curds are edible if seasoned with pepper (and salt). Unless used in making madhuparka. curds should not be consumed at the moment of starting on a journey (p. 297). The S'ūdra must under no circumstances drink the milk of a kapilā (black cow), and a Brāhmaņa can drink only such of its milk as remains after being offered to the sacred fire (or gods, hutasesam, p. 297).

### BIRDS AS FOOD (PAKŞINAH)

The lists in smrtis of birds that may not be eaten are full. But even then they are not exhaustive. Some general indications of the birds to be rejected are given. Carnivorous birds, and birds of prey are banned, e.g., eagles, kites, vultures, cranes, ravens, herons, owls, birds that tear up their animal food with their beaks, those with red legs and beaks, those with webbed feet, domestic pets like parrots and minas. Starlings and sparrows, the Brahmany duck, and the swan. Birds which live by pecking at village refuse, like the village or domestic fowl, are banned but wild fowl is not. The idea is that they are unclean eaters, like the village pig (grāma-sūkara) which is banned for eating, while the wild

pig and hog (varāha) are not. Yama allows peacocks to be eaten (p. 303). Unknown or unidentifiable birds should not be eaten.

#### OTHER ANIMALS (PAS'AVAḤ)

Human flesh is forbidden (p. 304). Cannibalism as part of witchcraft (e.g., sale of human flesh by Mādhava in Bhavabhūti's Mālatī-Mādhava to secure his love) and as a repulsive food of religious perverts like the Aghorapanthins has been known in India. Hence the prohibition. Monkeys with human faces or black-faced monkeys with long tails (i.e., baboons, (go-lāngūla) cannot be eaten. Carnivores like the lion, tiger, bear, panther (dvipi) and leopard are obviously rejectable, as are dogs, jackals, foxes and wolves. Among domesticated animals, the cow and bull, camels, asses, mules, horses, and elephants (kuñjara) cannot be eaten. The flesh of the rhinoceros (khatga) and of the village pig are condemned by some and allowed by other authorities, and an option to use or reject them exists, according to Laksmidhara (p. 305). edible animals, the flesh that have died of themselves, the haunches, the wombs and entrails are banned. (p. 305). Rats, mice, snakes and boas and lizards are banned (p. 303). Dry flesh cannot be taken (p. 305). Solitary animals (ekacarā) cannot be eaten (p. 306). Manu declares that all five-toed animals (pañcanakhāh) are banned for eating except the hedgehog (s'vāvidh), the porcupine (s'alyaka), the iguana, the tortoise and the rhinoceros. The exception in favor of five five-toed animals is old and is mentioned in the Ramāyana (Kiṣkindhākānḍa, XVII, 39), and the five omit the rhinoceros. Other herbivorous wild animals can be eaten.

## FISH (MATSYĀŅ)

Fish eating was apparently common, as was to be expected in riverain tracts. But as fish eat all flesh thrown into water, they are described as omnivorous (sarvādaḥ, p. 308). Fish with frightful or man-like heads or snake-like heads are banned by Apastamba (p. 308). Yama condemns the eating of alligators

and crocodiles, (nakra, makara), the Gangetic porpoise (sisumāra), crabs (karkaṭaka), the leech (jalauka), water snakes, and the eel (varmī). All boneless or spineless fish are to be rejected by the dvija for food (p. 309). Manu (V, 16) declares that the fish named pāṭhīna, and rohita can be eaten, as they are recommended for offerings to gods and manes, as well as all spined fish, and especially rājīva and simhatunḍa (p. 310). All allowable fish are edible by all varnas (p. 311).

# MEAT EATING: PROS AND CONS FOR (Māmsabhaksana-varjana vidhi)

Meat eating is possible only by the slaying of the animals that are to be eaten. Such killing must cause them torture (hīmsā). The questions of flesh eating and abstention from cruelty to animals (ahimsā) are bound together. Laksmīdhara deals with the two in sequence (pp. 311-326, 326-330). Anaesthetics being unknown in the past, all killing, when made a religious duty, must entail himsā, and a violation of the ethical code of Dharma in which a-himsā is placed at the top. Certain kinds of animal slaughter for food, like that of the big bull (mahoksa) for a distinguished guest, enjoined by Vasistha (ob. cit. p. 328) are explained away by Laksmidhara as unallowable in our times and as permissible only in a former time-cycle (yugāntara). In S'rāddhakānda and in Grhasthakānda, when dealing with meat for the invited guests who represent the manes, and for yajñas, he has cited exhaustively smrti dicta enjoining the use of flesh generally or of particular types. Consistently with this position, he cites authorities to show that needless animal slaughter (vrthā pasughna) is condemnable and ensures for him, who perpetrates it, detention in hell for as many years as there were hairs on the bodies of the animals slain (p. 329). cites the dictum of Hārīta (p. 330) that he who does to others what he wishes done to him, in welfare, attains Heaven. one likes to be killed and he should abstain from killing.

There is an apparent divergence of view in regard to the permissibility of meat-eating (māmsa-bhakṣaṇa) in smṛtis. If the method of presentation of the authorities and their interpretation be correctly grasped, there will be no apparent

inconsistency in the recital of opposed views. The arguments adduced in favor of meat eating are stated first and those against it in the end of the section. This will be taken as meaning that the latter prevails in the author's view.

The case for meat-eating is succinctly given by Manu (p. 312). God (Prajāpati) created the world, consisting of movable and immovable things, for the sustenance of the vital spirit as its sustenance. The food for moving creatures is found in vegetation and minerals (ācāreşu) "for those with teeth in those without them." for those with hands in those without them (e.g., fish), for the heroic in the timid. God created both the eater and the animals that are eaten. By eating meat one does not incur sin. It is a divine command that animals may be killed for sacrifice (yajñāya). To kill for other purposes is demoniac. If one secures meat either by purchase or by his own (valour) and eats it after it has been offered to gods and manes and in sacrifices, he incurs no blame. The Mahābhārata asserts that hunting wild game is an act of valour of Kşatriyas and does not make them blameworthy (p. 314). Yājñavalkya permits meat when life is in danger for want of it (as in hunger or disease), or in srāddhas, when after purification it is offered to the presiding guests (dvija) who desire it, or in offerings to gods and the manes. To eat what remains after these are satisfied entails, he maintains, no blame (p. 314). Brhaspati condemns only the use of meat on other occasions than these (p. 316). The guest at a srāddha who declines to eat the proffered meat goes to Hell (p. 317). Manu declares that he is reborn as an animal (pasutām yāti pretya, p. 318) after death. Apastamba only condemns the eating of the flesh of animals killed for the sake of killing only (p. 319). Only he who feeds his own flesh with other flesh except for religious reasons, commits sin (p. 320). The impurity of secular meat eating cannot be washed away by mere rinsing the mouth with water, and the gods laugh at the attempt (p. 320).

The position in regard to flesh eating is stated shortly by Devala (p. 321): eating flesh for sustaining one's own body is a cause of sin (kastam, i.e., pāpahetukam) and is akin to the habits of the tiger (vyāladharma). Not only he who eats flesh but he who prescribes the eating (anumantā), he who sanctions

it (visasitā), the butcher (nihantā), the purchaser and seller of the flesh (kryavikrayī) are all "killers" as much as he who eats flesh, and the sin is divided between them (p. 322). Manu declares that it is devilish to eat meat, (bisacavat), and the eating makes a person unpopular (lokeşu apriyatām yāti) and infects the eater with disease (V, 20). Not to eat flesh is to acquire spiritual merit, like the doing of an asvamedha! A long quotation from the Mahābhārata (pp. 325-6) gives the names of great kings who attained merit by not eating unlawful flesh. for it includes names of persons who performed many sacrifices involving the killing of animals. The position of Dharmas astra is stated succinctly by Brhaspati: drink (madya), flesh and sex-intercourse (maithunam) yield pleaure to living creatures, but abstaining from them except when lawfully ordained leads to heaven (p. 326). This is a repetition of Manu's dictum, with which Laksmidhara closes the section: there is no sin in flesh-eating, nor in drinking intoxicants or in sexintercourse, for these are natural to living beings, but abstention from them is most beneficial.

#### ON HIMSA TO ANIMALS

Pasuhimsā stands for animal slaughter, as killing involves cruelty and pain. The justification for animal slaying in sacrifices is that it is enjoined, and animals are created for the purpose, just as plants and trees are; and their slaughter in sacrifice or for making madhuparka, soma sacrifice, and in the worship of gods and manes is lawful, and such pain (himsā) as it causes animals is set off by the salvation (barām gatim) it ensures the victims (p. 328). The himsā enjoined by the Veda should therefore be construed as a-himsā. Even in distress (āpadyapi) one should not cause suffering (himsā) not thus sanctioned by the Veda. It is preferable to make substitutes for the victim by flour or butter (p. 329). Manu indicates the value of such representation of living victims in even sacrifices by declaring that by not killing victims or making them suffer, one attains without effort (avatnena) the fruit of offering a living victim. (p. 330). One should view others as one views himself.

It is noteworthy that as a strict interpreter of the smrtis, Laksmidhara has indicated in S'rāddhakānda the benefits held out by offering the invited guests flesh of different kinds side by side with the specification of non-flesh food.

### INTOXICANT DRINKS (MADYANI)

Different kinds of fermented drinks were in use in ancient India, and about ten are named in smrtis. Some of these are prescribed for use in sacrifices like the Sautrāmani (See Kane, HDS., II, p. 1227). The sāstraic conception of liquor is that it is like the dirt (malam) of flesh, and so equally condemnable, except when its use is specifically ordained. It is noteworthy that Soma is not classed as a drink. Drinking fermented liquor is prohibited for all dvijas. A Brāhmaṇa who recited the Veda, when drunk, is hateful (p. 331) and is beyond redemption. Liquor cannot be drunk, or given or received without sin (p. 332). It is not applicable to S'ūdras.

## Duties following Eating (Bhojanottarakarma)

The meal of the day is in the fifth watch, i.e. between noon and 1-30 p.m. After the meal for the next two muhūrtas, rest is recommended, with recalling in memory the Veda or reading epics or Purāṇas, as sleeping by day is interdicted. When it is dusk, the householder should perform the evening sandhyā followed by the daily fire-rites. Dvijas should not go to sleep in the pūrvarātri, i.e. before 9 p.m. The night meal is to be taken in the second muhūrta of the night. Six hours sleep (yāmadvaya) is allowed to the householder at night, i.e. he can sleep till about an hour-and-a-half before dawn.

## THE ROUTINE OF THE NIGHT (RATRI-KRTYANI)

The first and last quarters of the night are not strictly deemed parts of the day, and night proper is the intervening eight hours. During these six are to be for sleep. The rules laid down for the manner of sleeping are partly hygienic and partly empirical, but all are clothed with authority.

The rules are for the married householder  $(grh\bar{\imath})$  and not for the celibate and renunciate, whose routine is separately given in  $Brahmac\bar{a}rik\bar{a}nda$  and  $Moksak\bar{a}nda$ .

One should sleep on a cot (s'avvā) of wood. It should be level, not too wide, nor broken (na bhagnām), nor dirty nor infested by lice or bugs (jantumayī). It should have no canopy (anāvrtā). His head should be on the east end of the bed or the south end; never the north end. Though one must wash his feet after supper and clean his mouth and purify himself, he should not sleep with wet feet. One should not sleep naked, nor in a place where there are women or people who are restless at night, nor in a damp place. He must not sleep above ashes, or in the open, or on a mountain top, or in a stable, or in a cremation ground, or near a fire-place, or in a granary, or a temple or building dedicated to gods. The bedstead should not be one made of wood from a tree that has been struck by lightning, or has been partly burnt or a bedstead made of palās'a wood, or of a tree that has been artificially watered. One should not go to sleep at the meeting point of day and night (sandhvā). Nor should one talk loud at night after sleeping time. One must not sleep when "impure" (asucih, p. 337), nor near a place in which noisy festivities are going on (rabhasotsva). a deserted house, one should not sleep alone (p. 338). The head should not be anointed when sleeping. A bedstead used by others should be used only after it is washed. Baudhayana denies entry to Heaven to those who are addicted to sleeping by day (p. 338). One should not sleep in the morning hours (prage, p. 337).

#### CONNUBIAL INTERCOURSE

Marriage is not to be regarded as opening the door to a life of sexual indulgence of the married pair, but as sanction for the duty of preparing for the birth of progeny to carry on the line. The sanctification of human birth, as the means of attaining by self-effort, to greater heights than even the gods can climb to in the spiritual world, makes it a duty for every man to ensure the continuity of his line. Perpetual celibacy is condemned, except in regard to the rare cases of those who

are from birth so ascetic in outlook and temperament that a married life will be intolerable to them. Forcing such persons into wedlock will be hard on their partners. Insistence by Dharmasastra (see Mokṣakānḍa, pp. 12, 30) on the rule that one should proceed step by step onwards to renunciation, (āsrāmāt āsramam gacchet), is to ensure that no member of society, especially in so small and select a body as the Brāhmaṇa community to which alone the last āsrama (i.e., sanyāsa) is open, misses his duty to it as well as to those who have made the physical and spiritual conservation and continuation of society possible, viz., the ancestor group and the sages. Such duty can be discharged only by begetting sons in lawful wedlock on savarṇa wives.

The night is the period for sex relations. Coition by day is forbidden (na divā maithunam vrajet, p. 348). aim of the union of wife and husband is impregnation. Where such impregnation is not possible, sex intercourse is forbidden. Thus, one should not have intercourse with an immature wife (na ayogyayā i.e., na kanynayā; na kanyām s'lisyet, p. 347), with women who are ill (na rogārtām, p. 348). Nor should one have intercourse when he is himself seized with illness (rogārtah, p. 348); intercourse with a woman, who is already enceinte (garbhinī, p. 349) or who has passed the menopause age (vavodhikā i.e., uparata rajaskā, p. 349). The prohibition of intercourse with a wife who is in menses is dictated by the same principle, as well as the disgust which such intercourse might arouse and prevent future sex relations. Many texts are cited to support this inhibition. On the same ground, the husband is enjoined every night to adorn himself for the pleasure of his wife (sadā nisāyam dāran prati alankurvīta, p. 338).

The lure of sex is difficult to resist. This is why prohibitions (as in the case of union with women in menses, and the detailed rules containing the restrictions imposed on such women during the period) are stated with emphasis, and are supported by many authorities. Hārīta has condemned (Supra p. 244) marriage solely for sex pleasure (rati).

The first impregnation is a samskāra (sacrament). The husband has to approach the wife with due solemnity, on the occasion, and wearing his sacred thread in the proper way

(upavīta), and after reciting Vedic prayers, commence the sex act. On subsequent occasions, when intercourse takes place, at stated or lawful occasions, the recitation of prayers is not insisted on, but the woman and the husband are both besprinkled with water of purification, and after the intercourse the man cleanses himself ceremoniously, either by baths or sprinkling, while in the case of the wife such purification is not necessary (p. 344; and sayanād utthitā nārī suciḥ, syād asuciḥ pumān, p. 345). After intercourse the process of purification should not be delayed (na vilambet, p. 345). The two should lie together only till the intercourse is over, and then go to separate beds (tato nānā, p. 344). Only one union a night is properly admissible, and the two should not lie together all night (p. 344).

Abnormal sex gratification (e.g., mukha maithunam, p. 350). In Kāmasāstra even forbidden practices are described, though not commended, as affording pleasure. Dharmasāstra will not allow or condone them.

Women have a fertile as well as an infertile period. The first is for sixteen days after the appearance of menses. of this period, the first four days are excluded as those of The remainder of the interval between menstruation and menstruation is deemed an infertile period. Union during this interval is allowed if the wife so wishes it, but is not commended. Various rules of an empirical nature are laid down as regards the days, reckoned from menses, in which union is capable of promoting male or female progeny, and happiness and longevity for the offspring or the reverse. Similarly, union during certain asterisms is regarded as inadvisable. parvas i.e. the new moon, the full moon, the days of the entry of the Sun into a new sign or samkramana, the eighth and fourteenth days of the lunar fortnight, as well as on fast days, the days on which one has celebrated a srāddha, or has officiated as a guest at it, or when he is under a vow or is under the inhibitions imposed on him as a sacrificer (p. 348). That no chance of pregnancy may be missed (in as much as the ovum appears only once a month) the husband is enjoined sternly not to miss union as soon as the wife passes the period of uncleanliness. i.e. not to miss the fourth night after menses, when she would have had her bath. This is a duty so grave that when Dilīpa

was hastening home to meet his wife that night, he missed making his homage to the Divine Surabhī, and earned her curse that made his wife barren, till the offence was expiated (see Raghuvamsa, I, 77). But the union, according to Gautama, is interdicted, even on this fourth day, if it happens to be one of the nights declared objectionable for unions (p. 346). The failure of a husband to unite with the wife in the fertile and allowable periods, and the denial of marital rights to the husband by the wife during those occasions are both sinful (Devala, p. 353). The husband who has failed his wife for three years, after she has attained puberty is equal in sin to one who has killed a Brāhmaṇa (346). Unnatural unions and scattering the seed in improper places are equally sinful (p. 346).

The same principle underlies, along with considerations of hygiene and psychological effects on the wife, the rules regulating the places where sex union is interdicted. Thus, temples (devāyatana), cremation grounds, abandoned shrines (sūnyālaya) or vacant houses, the shadow of trees, etc. are condemned (p. 348). Union on days when either party has had an oil bath is also forbidden (nābhyaktām, nābhyaktaḥ, p. 348).

The texts stating that girls and boys are born if the union takes place on certain conjuctions, and that sick or deformed children are born similarly if unions take place on condemned nights, are to be treated as *arthavāda*, *i.e.* not mandatory rules.

### Duties of Menstruous Women (Rajasvala-dharma)

The appearance of menses in women has been a riddle to people from the dawn of society. In Africa, among the savage tribes the girls, who have just menstruated, are secluded and kept apart in dark apartments for a whole year (See Frazer, Golden Bough). The French historian, Michelet in a rhapsodical work on Woman described the menstrual flow as the bleeding of Love! In India, it has been regarded as a mystery also, but not as the beginning of misfortune. Lakṣmīdhara retails in two extracts an old Vedic legend that mensturation and the consequent impurity, which makes the women in

<sup>1</sup> Golden Bough, vol. vii, p. 27.

<sup>2</sup> L'Amour.

the monthly flow, like caṇḍālī women, and like them untouchable (asprisya) and unapproachable, get this liability for monthly bleeding and impurity, in return for a boon from Indra, who had just slain Vṛtra, the Brāhmaṇa Asura and been tainted with the sin of brahmahatyā therefrom (see Vasiṣṭha and Paiṭhīnisi, pp. 351-352). As the food of a person who has committed brahmahatyā is not fit to eat, so is that of a rajasvalā (p. 351). They are to be excluded during the period of impurity from all social and sacred rites and duties. The rules are based on such beliefs.

A woman on menstruation should sleep on the ground (and not on a cot or mattress). She must eat on an earthen plate or an iron plate (p. 350). She should continue to wear for three nights her stained clothes, and during the period should not bathe (na snāyāt, p. 352). She should not anoint herself, nor cut her nails, nor sleep by day, nor clean her teeth, nor eat meat, nor look at the planets in the sky, nor at flowers meant for daily worship, nor ignite a fire, nor smile (na haset), nor busy herself with household duties (p. 351). Nor should she be embraced nor embrace her husband (nābhyamjyāt, abhyañjanam being interpreted by Lakṣmīdhara as ālinganam). Paiṭhīnisi forecasts for each violation of rule a bad effect on the offspring that are born in pregnancy after the flow stops. (p. 353).

# OCCASIONAL DUTIES: PARVAKŖTYĀNI (DUTIES IN PARVAS)

The obligations of day to day life (āḥnika), especially to the dvija, having been described, Lakṣmīdhara proceeds to deal with those that spring from special occasions. The first set of these relate to certain occasions, of a recurring nature termed parvāni. Viṣnupurāṇa (p. 357) defines parvas as consisting of the new moon day (amāvāsyā) the day of the full-moon (paurṇamī), the eighth and fourteenth days (aṣṭamī, caturdasī) of the lunar fortnights, both dark and bright (kṛṣna, sukla) and the entry of the Sun into a new sign of the Zodiac (ravisam-kramana). These make seven days a month. The new moon marks the conjunction of the sun and the moon; and, Āpastamba (p. 355) points out that one should "protect himself" by

practising abstinence from sex intercourse (brahmacarya) on the day to please the two orbs, which guard men by day and night respectively. On the parva days, one should perform propitiatory fire rites, using husked but unbroken rice (akṣatā) as the fire offering (p. 355). The homa should be to Savitrī with the Gayatrī mantra. This forms the rite of propitiation. Among abstentions to be practised on parva dates, especially on new moon and full-moon days, are: abstention from sex intercourse, from anointing oneself, shaving, consumption of meat (māmsās'anam) and Vedic study. The cutting of grass and of plants is also forbidden on those days. These are days on which rites to the manes (which are straddhas or substitutes for them) have to be done, and on such days the interdiction of sex intercourse among all participants is absolute. The sixth and seventh days of the lunar fortnight are added to the number of days of self-protection by purity by some authorities. lar inhibitions of shaving, coition and anointing are to be practised on days marked as nandā, bhadrā, riktā, javā, and būrnā. An oil-bath is forbidden on Sundays and Tuesdays, shaving on Fridays and intercourse with a wife on Wednesdays. On the asterisms citrā, hasta and sravaņa no anointing the head : no shave on the first day of the lunar fortnight (pratipad) and the asterism Vis'ākha; no meat on the asterisms Mrga Mūla and the Bhadrapadas (25th and 26th in sequence, known as Pūrva and Uttara Bhādrabada): and no sex intercourse on the asterisms Magha, Krttikā and Uttara (p. 358). As some of these may not coincide with other inhibited occasions, it will imply a considerable part of a month will be free of the prohibited acts. Similar restrictions are attached to certain months (p. 360).

# DETERMINATION OF SOLAR MONTH BEGINNING AND DUTIES APPERTAINING TO THE OCCASION

The entry of the Sun into a new sign may take place on any day of the lunar fortnight or in any asterism. The duties to be discharged on the occasion of the entry (Samkramana) depend on the conjunctions of the three. The beneficial period of sankrānti (crossing into a new sign) is known as punyakāla, as

rites or acts done within the period give great advantage. Such times extend to about 16 nādikās before and after the sankrānti. If the transit takes place before midnight, the rites may be done the previous day, and the next day if it occurs after midnight. In the case of the transit to Karkatakam and Makaram (in July and January), the punyakāla is extended. Gifts. worship as well as propitiation (tarbana) of the manes have to be done within the punyakāla. In a year there are twelve sankrāntis even in years in which an intercalary month (adhimāsa) occurs (p. 361). The twelve are reclassed as seven, and each of the seven represents a transit in certain asterisms, which are specified. The transit into the signs Dhanus, Mithuna, Kanvā and Mīna is known as Sadasīti and that into Vrsabha, Vrscika. Kumbha and Simha as Visnupadi. At the beginning of the solstices (ayanādau) the making of gifts and special acts of worship of specified deities are meritorious and bring good fortune to those who do them (pp. 366-366). On the occasion of the auspicious uttarāyaṇa, the making of gifts of precious stones is praised (p. 366). If a samkrama takes place in the eleventh lunar day of a bright fortnight, it is specially meritorious.

A general rule in regard to inhibitions is that they relate only to the actual time of the conjunctions and not to the entire day as in the case of the days, like the new moon and aṣṭamī in which srāddhas have to be done, when the inhibitions apply to the entire day and night.

## ECLIPSES (GRAHANA) AND THEIR DUTIES

In the case of the entry of the Sun into a new sign (sankrānti) the powerful time is sixteen nāḍikās before and after the transit. In the case of eclipses, the punyakāla is the actual time of the obscuration of the Sun or the Moon, and the act of obscuration must be visible. Accordingly if the eclipse takes place when the sky is clouded and neither the sun nor the moon (as the case may be) is visible, the baths and other rites for eclipse should not be done (p. 369). In the same manner an eclipse which is invisible in any part of the country is not to be taken as operative in that area. The emphasis is

on visual perception (darsana). Accordingly, if the solar eclipse is not over at sunset, i.e. the full, released solar disc is not visible before sunset, the rites should be done and food taken only after sunrise next morning; and so also with the lunar eclipse. During and for some muhūrtas before an eclipse eating is interdicted. In a lunar eclipse, eating is permitted, if the eclipse is over before mahānisā, i.e. the period of four muhūrtas or about three hours after midnight (p. 370). Fasting on the night or day prior to a solar or lunar eclipse, as on the night prior to a srāddha is a duty (p. 369).

Bathing in certain holy rivers is specially commended on the occasion of an eclipse occurring in specific months e.g. an eclipse in Kārtika (November-December) gives special power to a bath in Prāyaga at the confluence of the Ganges and the Jumna; in the month of Pauṣa, the Narmadā is specially attractive during eclipses.

### ANNIVERSARY OF YUGA CREATION (YUGADI)

The four cyclic periods or yugas began on certain dates. The recurrence of these dates is meritorious. A srāddha done on the anniversary of the beginning or the end of a yuga (which will be the date of the beginning of the next yuga) is specially commended (p. 372).

# OCCASIONAL DUTIES; DUTIES ON SPECIFIED LUNAR DAYS (TITHIKRTYĀNI)

To this section of his work, Lakṣmīdhara has given the title of Niyatakāla-kānḍa i.e. the section dealing with action required as enjoined on specified days or occasions. Others, who deal only with the acts enjoined for daily performance, call that part of the exposition Āḥnika, i.e. what pertains to the days. The two fortnights, dark and bright, are divided into thirty parts, each of which is known as a tithi. On certain tithis, certain rites have to be done, or may be done for specified good results or for averting evil results or misfortune, or overcoming the pull of sin. In the longest section (parva) of this kānḍa, an indication of these is given, mainly on Purāṇic authority. The months dealt with are lunar, and begin with Caitra.

In the first day after the beginning of the month of Caitra an elaborate  $b\bar{u}j\bar{a}$  to Brahma the Creator, and every god, demigod, supernatural power and personified directions, stages of time, etc. has to be done. This is because, the world was created at sunrise of the first white (S'ukla) tithi of this month. The list ends with Vișnu as multiform deity (bahurūpāya Vișnave, p. 380). On the fifth bright tithi of the month, termed S'rībañcamī, the goddess Laksmī is to be propitiated. On the sixth tithi Skanda is to be worshipped. A live cock is to be offered (kukkuta) to the god, to play with (p. 383). All white S'astis are sacred to this god (p. 383). On the ninth tithi, Bhadrakālī is to be worshipped, and on the twelfth, Visnu in the forenoon and the god Kāma in the afternoon (p. 384). The cool water used for the worship of Kāma at night is to be used for the bath of the worshipper's spouse before day-break next day, and both the husband and wife should continue the  $p\bar{u}j\bar{a}$  on the thirteenth tithi.

In the month of *Vaisākha*, the third day of the bright fortnight is the anniversary of the beginning of *Kṛtayuga* (the Golden Age). The seventh day is the anniversary of the beginning of *Kaliyuga*, and the goddess of the river Gaṅgā is to be worshipped then. The full-moon of the month is dedicated to Dharma (p. 387).

In the month of Jyeṣṭha, on the fourth and eighth bright days, Satī Devī (the predecessor of Pārvati) and S'uklā Devī are to be worshipped (p. 389). In the month of Āṣāḍha, on the day in which the asterism Svāti occurs, Vāyu and Garuḍa are to be worshipped (p. 397). On the "bright" Ekādasī of this month Viṣṇu is to be worshipped and the next day S'iva (p. 391). Dakṣiṇāyana occurs in this month, and the usual rites to the manes must be done then.

In the next month of S'rāvaṇa, on the day in which the asterism Rohiṇā and S'ravaṇa occur, the Prajāpati Kāsyapa and Hayagrīva (an incarnation of Viṣṇu) are to be worshipped. (p. 394). The eighth day of the dark fortnight in this month is Janmāṣṭamā, the birthday of S'rī Kṛṣṇa, one of the chief festive occasions of the year.

In the month of *Bhādrapada*, the New Moon is that which marks the end of the fortnight that is sacred to the Manes (pitrpakṣa). It is specially sacred to the Manes, and is to be

celebrated with a real srāddha (p. 396). The fifth day of the bright half of the month is dedicated to the "blue elephant" (nīlanāga) worship (p. 396). (It is also termed Rsibañcamī). The sixth and seventh days are devoted to the worship of Skanda. The eighth, ninth and tenth days of the bright half of the next month of Asvayuja are dedicated to the worship of Durgā (with the slaughter of rams and buffaloes), Sarasvatī and Laksmi respectively (p. 401). (The period ending with the tenth day is known as Dasarā or Navarātri). The tenth day is termed now Vijayadas'amī and has been regarded as ensuring victory for any army that marches forward (vijaya-yātrā) on this day. It is also now held to be auspicious for the initiation of boys into letters (vidyārambha). The fourteenth "dark" night of Asvavuja is Narakacaturdasi, and the early morning last part of the night is termed Dīpāvali now, and is devoted to auspicious baths, wearing new clothes and gambling for luck, as it is a Lakşmī worship day (pp. 421-422). The fifth bright day of Mārga-sīrsa month is Nagapañcamī, dedicated to snake worship. The seventh is Mitrasabtami, dedicated to Sun worship. full-moon day of the month is dedicated to illumination of temples of Visnu and S'iva and of houses, backvards etc. Skanda, born in  $Krttik\bar{a}$  is to be propitiated and sugared condiments are to be eaten (p. 430). The famous Vaikuntha Ekādasi, which comes on the eleventh bright day of the next month of Pausa is simply stated as devoted to the worship of Visnu as fast day, in the long passage from Brahmapurāna cited by Laksmīdhara. (p. 434). It probably reflects a change effected by time in the emphasis placed on specific days. In the dark eighth day of the next month of Māgha, celebrating a srāddha with flesh food is specially commended (p. 435).

The full-moon day of Māgha is specially sacred to Viṣṇu (p. 434) as that day marks the conjunction of the full-moon with the asterism Puṣya, a moment in which the goddess of prosperity (Lakṣmī) deserted her consort Viṣṇu, and was reunited with Him by the spiritual power of Indra, Soma and Bṛhaspati on this day (p. 435). Kings must make a ceremonious bath on this day (p. 435). The twelfth dark day of the month of

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> It is named *Vijayādasamī* by the *Nirṇayasināhu*, p. 140 (ed. Nirṇaya-sāgara Press, 1926.)

Māgha is that on which Yama dedicated the tila seed, and Viṣṇu's body gave forth the seed (p. 436), which accounts for their sanctity on the fourteenth dark night (p. 436). Yama is to be worshipped on this day too (p. 436). The seventh day of the bright half of Māgha is termed rathasaptami, and is sacred to the Sun (p. 438). The eighth day of the dark fortnight of Phālguna marks anniversary of the birth of Sītā, the wife of S'ri Rāma. It is also the day on which Viṣṇu created the Earth (Mahī. p. 441) and authorized the Prajāpati Dakṣa to fill it with life. Sītā should be worshipped on this day, as well as the next day, and at night the houses should be illuminated with countless lamps (dīpāh satasaharasah, p. 441).

On the first dark day of Caitra, one should witness the dances and songs of aboriginal tribes (Jhalla-mallanatānam kaus alam, p. 443)—and the festivities should go on for four days. On the fifth "dark" day, the Earth (termed Kāsmīra, and explained by Candesvara as "Dharitri") becomes covered with dirt and is like a menstrous woman (rajasvalā). Women should make images of the goddess of the Earth in stone, anoint and bathe the image, after clothing and decorating it for three days (p. 443), and on the fourth day the image should be bathed by Brāhmanas (dvijaih snāþyāh), and the Earth goddess should then be worshipped. Brāhmaņas should abstain from Vedic study on the day, and on the afternoon of the fourth day, the images should be thrown out of the windows by the women who had worshipped them (p. 446). The fourteenth dark day of Caitra is a "goblins' day" and they should be propitiated by day, and at night one must keep awake watching the dances of harlots (pumscali-nrtyam, p. 446), and sex intercourse that night is interdicted. Offerings of meat and liquor should be laid in the junction of roads, under trees in ples, on terraces, and in cremation grounds for the goblins (bis'ācāh).

A curious rite that is recommended on the new moon of *Caitra* is the giving of plenty of food to dogs, after the Manes had been duly propitiated with *srāddhas* on that day. A legend that accounts for this is that two dogs were born in the family of Vaivasavata, and obtained the boon of plentiful food on this day, from Viṣṇu (p. 446).

The section ends with the direction that the annual birth day of every one should be celebrated by him, after baths and worship, of the Ācārya, the gods, the Sacred Fire (Agni) and Brāhmaṇas, as well as the presiding deity of one's natal asterism, parents (pitarau) and the Creator (Devah Prajāpatih, p. 447). The celebration partakes of the character of both a propitiatory rite and of a thanksgiving.

Most of the rites that are mentioned in this parva are to be accompanied, where possible, with music, vocal and instrumental, dancing, feeding of Brāhmaņas, and giving them clothing and presents, as well as feeding and entertaining relations. The benefits held out to the celebrant are averting misfortune and bringing in luck and specific good things. indication in every case of a phala for the function shows that the acts are kāmva, not nitva. They are not obligatory and are to be done only by those who wish to profit by doing They are therefore on a lower plane than the enjoined daily rites (āhnika-krtyāni) to which the earlier parvas are devoted, and of the periodical or occasional (naimittika) rites or duties like srāddha or the worship of the Fire daily. It is noteworthy that no Smrti or Vedic authority is cited for the ceremonies mentioned in this parva, but the Puranas, which are cited as recommending them, are among the sources of Dharma. Their validity cannot be therefore questioned.

### OTHER PROPITIATORY RITES (PARVA 11)

Agastya, the famous sage, who is said to have humbled the Vindhya mountain and made it bend low in homage to him and remain so for ever, who destroyed the demons Vatāpi and Ilvala, when moving in the Dakhan, and is pre-eminently the patron sage of the South, is identified with Canopus, a star of the first magnitude in the Southern constellation Argo. He may be regarded as the Regent of Canopus, just as S'ukra, is regarded as the patron sage of the planet Venus, and Bṛhaspati, as the Regent of the planet Jupiter. A sage, who comes as a visitor, must be received with honour. He must be offered arghyam, water, after his feet have been washed with water (pādyam) given for the purpose. The arghya water

may contain flowers. When so received and respected, the sages are pleased and confer boons on their host. The rise of Canopus heralds the cold season. It means therefore welcoming the sage who presides over the star, (Agastya) whose rise coincides with a happy season, and which may be regarded as its cause.

In the first part of this parva, the way in which Agastya, the star, is to be propitiated, when it is seen in the sky is given. The floods abate by the time the star rises, and becomes visible in the southern hemisphere, and the placidity is said to be due to the Sage.

The section of the parva therefore deals with the propitiation of regents of a star and two planets. Like Venus (S'ukra) Agastya is a morning star. So, before dawn, the worshipper must bathe, purify himself and decorated, start the welcome to the sage-star. He instals in the mouth of a jar (kumbha). which is unbroken (avrana), the image of Divine Person (Purusa), of the size of a finger (angustamātra), with four arms (or faces), and extended arms. The image should be of gold. The jar should be filled with water, covered with flowers and wound round with cloths (vastra, like a deity) and accompanied' by a copper vessel containing clarified butter (p. 448). The worshipper should face the south (the direction of the star) and offer to Agastya white flowers along with arghya by scattering the water in the direction of the star. Agastya is said to have been born of the gods Mitra and Varuna who, on sight of the divine Apsaras involuntarily emitted their semen. Part of the seed fell into a pot (kumbha) and Agastya is accordingly hymned as the son of Mitra and Varuna, who was born of the womb of a jar (kumbha-yoni). In power he is compared with Agni and Māruta (fire and wind) and white as the  $k\bar{a}s'a$  flower, a suggestion of the brilliancy of the star. A homa to Agastya should follow. Gifts, including a cow with its calf, should be given to a holy Brahmana. If the rite is repeated every year, the performer gains the heaven of Indra. He who offers seven such arghyas, gains the "seven worlds," and he who makes the offerings without intermission during his life-time, attains unity with Brahman (p. 449). The arghya water should be poured from a conch shell (s'ankha) in the direction of the star (p. 452).

The procedure in making a similar homage to S'ukra and another to Bṛhaspati, is detailed in the rest of the section. In both cases, feeding of Brāhmaṇas and gifts of cows are recommended. In the case of the worship of S'ukra, a follower of the Sāma Veda must be preferred for the gift (p. 452).

#### THE GIFT OF KANTARADIPA (KANTARA LAMPS)

Kāntāra means a jungle or unoccupied place. It also means a bamboo or wild sugar cane which grows in such places. A kāntāradība is thus an improvised lamp,—not a standard lamp of metal. For the relief of disembodied spirits (preta) and the manes (bitarah) and earning thereby their benedictions and divine blessings, a rite described as kāntāradība-dāna is prescribed. The ritual is briefly as follows. In the month of Asvayuja (September-October) on the full-mcon, when it is over (prathame) when night begins, the celebrant should give away lamps with a prayer (mantra) addressed to Dharma as Viṣṇu, and Dharma as S'iva the lord of the jungle (Kāntārapati, p. 449). A rough image of the Sun should be made of the wood of a tree that can be used in sacrifices (yajñīyadāru), and it should be installed not far from, but outside the celebrant's house (p. 453). On the head of the image a rough lamp should be made of flour with big wicks and the lamp filled with clarified butter. Before the image, geometrical figures (mandala) in colored flour should be drawn and offerings placed on the figures. Eight vessels full of water should be placed one for each quarter and angle of the mandala and a homa must be performed, with offerings to the guardians of the quarters and the gods and manes. Presents of cows. lands, and gold may then be made to Brāhmanas, and the lamps given to them may be left behind and distributed in the hollows of trees, desolate houses, tumuli (caitya), cremation grounds etc., or in the houses of destitutes (daridra) or on river banks. These lamps should be lit by the celebrant, after pleasing his women-folk with gifts of cloths and ornaments. "The light thus lit will light up the earth. What light can remove the darkness from the mind of the fool who will not make such lights burn?" asks the Purāņa to stress the importance of the rite.

#### SERVICE TO COWS (GO-PARICARYA)

The next parva is devoted to an exposition of the paramount importance of the service to cows, as semi-divine beings, by the virtuous householder. "Cows are Purity: in cows resides auspiciousness: in cows are the worlds rooted: cows make fire-rites possible; cows destroy all sins. The urine of cows, the excreta of cows, clarified butter made from cow's milk: the milk of cows: curds made therefrom: and ox-gall (gorocanā) are six elements of auspiciousness that spring from The water scattered by horns of a cow are purifying; it destroys sins; the scratching of cows, to remove their itching. the giving of grass to cows, are both meritorious. In the waters in which cows bathe resides Ganga and Prosperity in their dung (karīṣa): Therefore should one always make his homage to cows." Thus states Visnusmrti the high value attached to cows in Dharmas'āstra (p. 457). He who circumambulates a herd of cows makes the circuit of the universe (p. 458). Striking them, threatening them (lit. shouting at them, (ākros'ana) are sinful (p. 459). Good shelter against rain heat and cold must be found for cows. A woman in her periods must not enter a cow-stall, nor any adultress (bumscali, p. 459). One should not approach cows with shoes. A calf should not be held back from its mother. Even in times of of grave trouble, cows should be fed, sheltered and protected (p. 460). The calf should be allowed to drink its mother's milk entirely for two months after its birth; in the third month one should milk two nipples of the udder, and only from the fourth month three nipples (p. 460). Cows should be given salt (p. 461). The merit of giving away cows is equalled by that of tending them with care. He who obstructs a cow from drinking water is a sinner. The milk of the black cow (kapilā) can be used only for homa: one who does not maintain the Fire (anagnikah) should have no such cow in his herd (p. 463). Unprotected cows should be found shelter in winter and fodder and shelter found for them.

It is not merely the cow's economic value in a pastoral and agricultural society that makes them valuable. Their apotheosis makes economic advantage a religious tenet!

#### LIBERATION OF THE BULL (VRSOTSARGA) PARVA 13

The penultimate chapter of the *kāṇḍa* is devoted to an exposition of the rules governing the liberation of a bull, and the effects of such an act. The "Brahmany bull" (the bull thus liberated and allowed to roam about without let or hindrance) is an object well-known in India today, and molesting it or preventing it from eating up crops or vegetables is resented strongly and leads even to popular tumults.

Releasing a bull, in a stall, is not simply letting it out to roam as it likes. It cannot also, if it has to conform to the rules of Dharma, be done at any part of the year, except such release of a male calf or bull, on the occasion of a funeral. The two are not identical. The bull to be released has to be carefully selected, and the manner of its choice indicates that it will have to serve as a free breeding bull. Indiscriminate selection of bulls for breeding or indiscriminate crossing leads to the deterioration of animals. It is wise animal husbandry to insist on careful selection.

The months in which the liberation may be effected best are  $K\bar{a}rtika$ , (October-November), Asvayuja (September-October) and Caitra (March-April), in the order of preference. The full moon day in the month is the proper day for the ceremony and the liberation.

Before the ceremony the bull to be freed should be examined (parīkṣet). The qualities to be looked to are thus laid down by Viṣnusmṛti: The bull to be set free must be born of a cow which has its off-spring alive. (This is to ensure that it is of healthy stock). He must possess all auspicious marks (sarvalakṣānopeta). He must be of grey color (nīla), i.e. not quite black. Or he may be red in color but (in both cases) the tip of the tail, the mouth, the horns and the hair above the hoofs should be white. He must have already become the head and protector of the herd (yūthas-syāc-chādakam, p. 464)—an indication of its strength. Bramapurāna (pp. 465-466) adds the following further qualifications: he must be attractive (manojāa) in appearance. He must be with eight cows or atleast four; he must not have been made to bear burdens (vāhya, p. 466).

Matsyapurāṇa adds: he must have a high hump, soft tail, big haunches, broad shoulders, blue sapphire colored eyes, a hairy tail (bāladhi, p. 467), eighteen or nine sharp teeth, tawny color (varṇastu tāmraḥ, p. 468) or black (preferable when the donor is a Brāhmaṇa), large ears, smooth hair on the skin, and red eyes and horns with white belly. The Matsyapurāṇa expatiates on the merits of various features in the chosen bull. Bulls with the following marks should be rejected: black lips, mouth, and teeth, rough horns, Indistinct color of hide, short stature, colored like a tiger or ashes, sluggishness in disposition (kunṭa), one-eyed (kāṇa), lame of legs, squint-eyed (kekarākṣa), wild-eyed, uneven hoofs. Such bulls should not be retained even at home. The ideal bull is the nīla whose marks are described by S'ankha (p. 472) as red in color, white patches on face, tail, white horns and hoofs.

The ceremony of release is described thus: A fire must be raised in the cow-pen, kusa grass must be strewed round the fire, a dish of milk (caru) must be boiled in the fire, and dedicated to Pūṣan, and two oblations of it must be made in the fire with the mantras "may Pūsan follow our cows" (Pusā gā anvetu) and "Here is pleasure" (na iha ratih). A blacksmith, who has been engaged for the purpose must then brand a discus (cakra) and a trident (trisula) on the bull's right and left flanks respectively. (These are the weapons of Visnu and S'iva, which will thenceforth protect the released bull). The branded bull must then be bathed with certain holy mantras. The bull must now be brought into company with four young cows, which have already been bathed, and all of them must be decorated." Then let him pronounce in the bull's right ear the mantra "Thou art the father of the calves" (pitā vatsānāmasi). "Dharma is a bull and is declared to have four feet; him I choose with faith; may he protect me in all ways" (p. 464). This young bull, I give, O cows, as your husband, and may you sport with him as your lover! May we not be wanting in progeny, O King Soma; may we live long, and may we not be oppressed by enemies!" The bull and the cows must then be driven out in a northeasterly direction. The officiating priest must be given a pair of cloths, gold and a vessel of bell metal (kāmsyam). The blacksmith should be also rewarded (p. 465).

The manes are refreshed by the waters of any pool or reservoir in which the released bull hereafter drinks, and they obtain delicious food out of the earth scattered by the hoofs of the bull. when he digs into the ground with his horns in the exuberance of strength. This phalasruti is amplified further. Ancestors who have died but not become manes and those whose ancestors who have been denied srāddhas, all of them obtain from the release of the bull endless satisfaction (p. 466). "There is no rite which yields more merit than the release of a bull (in the proper way" (p. 466). A familiar saying of the manes is often cited: One should pray for more sons in order that atleast one of them may marry a blonde girl (from whom he will have progeny) or release a bull " with the variant that "atleast one of the sons may go to Gayā (and do the srāddha there), or perform the Horse Sacrifice (Asvamedha) or release a bull", the three being on a level in securing spiritual merit (p. 472).

Faith in the efficacy of the act is reflected in the number of Brahmany bulls that even now roam at large over the country!

# PROCEDURE IN HEARING THE PURIŅAS (PURINAS'RAVAŅAVIDHIḤ)

In the intervals of a busy day, filled with the performance of obligatory duties, there are interludes of leisure, which may be profitably utilised. The hearing (sravanam) of the two great Epics, the Purāņas, and the legends relating to Vaisņava, S'aiva and Saura Dharma is the best way of spending such leisure whether by day or by night. Such audition must be forensic. The reciter (vācaka) must be a well-qualified person. The audience may consist not only of members of all the four varnas but also the mixed varnas (samkara), i.e., no person is excluded from the benefit of such public recitations of the great epics and purānas (p. 474). But the reciter must be a Brāhmana. The audience must be so arranged that the first varna members occupy the front rows, the kṣatriyas the next behind, and the Vaisyas the row behind the Ksatriyas, and S'ūdras the backmost seats. The reciter should stand in the middle of the audience (madhye sthitah, p. 474). The reciter should make a circumambulation of the god of the place where the recitation is held, and make an

obeisance to the god (namaskārādathaḥ srāvyam, p. 474). He should end the recitation and exposition with the benediction "May there be Peace (S'ivam astu, p. 474).

The audience and the reciters may be good, bad or indifferent in equipment, and they are classed as sattvika, rajasa and tāmasa respectively. The best reciter is he who knows well the meaning of the work (grantha) he expounds and the entire work in all its detail, and is able to give his exposition to his audience with devotion, (s'raddhā), faith (bhakti) and has a oleasing manner and clear voice, and is able to make the voice suit the sentiment. The middling expositor is he who does not fully understand the meaning and significance of what he expounds, whose enunciation is indistinct (aspastam), who has a husky voice, who mixes up the sense and significance of the text, and who does not possess a mastery of the text and its meaning. The worst type is represented by the reciter who speaks fast (atidruta) and indistinctly, who has a harsh voice and one that is unpleasing, who does not even know the syllabification of words and their separation, and who speaks without spirit or conviction. The hearer (srotā) may similarly be classed as good, middling and bad. The covetous person who will not reward the reciter, the argumentative and hypercritical hearer, and he who lacks both devotion and faith in what he has come to hear form the worst of hearers. The man who goes to listen merely for entertainment (kautukāya) and not of serious purpose, is of the middling kind of hearers. The auditor, who leaves his routine affairs, to listen to the discourse with faith, understanding and attention, and who is anxious to show his appreciation in tangible rewards to the reciter is the best hearer (p. 478).

The reciter should be rewarded at the end of each part of the recitation suitably, the Brāhmaṇa giving him a gold coin, the Kṣatriaya two coins, the Vais'ya three and the S'ūdra four (p. 478). He must also receive food, presents of clothing and shoes and umbrellas in the hot and rainy season, and blankets in winter cold. The reciter must be honored at the end of the course. He must be treated as a living Vyāsa, and honored as such. The person who listens to the discourses without rewarding the reciter with gifts is one who sells himself and loses the

benefit of the recitation, (ātmavikrayi) however well he may have appreciated it in other ways. Tradition is a great thing. It lights up the path of men, and the epics and purāṇas contain the highest tradition of the race. Their exposition is therefore of paramount importance to the individual and to society, and marks an important phase of the daily duty of man (āḥnika). The Kāṇḍa ends appropriately with the rules that guarantee the perpetuation of tradition.

Om S'IVAM ASTU

#### <sup>1</sup>श्रीगणेशाय नमः

# श्रीलक्ष्मीधरविरचितः

# **कृत्यकल्पतरुः**

# नियतकालकाण्डम्

#### मङ्गलाचरणम्

<sup>2</sup>येन प्रत्यह<sup>3</sup>मभ्रसिन्धुपयसि स्नानादिभिः कर्मभि-र्यज्ञैः ⁴कर्मभिरप्यपास्तकिलिभिनीतः परामुन्नतिम् । धर्मो विस्मृतवान् कृतस्य विरहक्केद्रां स लक्ष्मीधरः काण्डं <sup>5</sup>नैयतकालिकं कलयित प्रीत्ये तृतीयं सताम् ॥

# प्रतिज्ञा

### दन्तानां धावनं प्रातःस्तानं स्तानविधिर्जपः।

ड=डदयपुरकोश:(मातृका); ब=बरोडाकोश:; ना=नागपुरकोशः; द=दर्भङ्गार्-कोशः; ज=जम्मुसंस्थानकोश:; क=कल्कतासंस्कृतसाहित्यपरिषत्कोशः (बङ्गालिलिप्यात्मकः); मि=मैथिलीकोशः; A.S.B.=बेङ्गाल् एसियाटिक्सोसैटिकोश:; वी. मि. आ.,=वीरमित्रोदये आह्रिकप्रकाश:।

- 1 ओं श्रीगणपतये नमः—ना ; श्रीगणेशाय नमः, अथ नियतकालकृत्यानि । तत्र दक्षः इति—द.
- 2 इत आरभ्य 'अथ नियतकालकृत्यानि' इत्येतानत्पर्यन्तं 'मि' कोशे नास्ति । तत्र 'अथ नियतकालकृत्यानी'त्यत एव यन्थारम्भः । 'ब' कोशेऽप्येवम् .
  - 3 प्रव्यहमत्र सिन्धुपयसि इति—ज.
  - 4 पश्चभिः for कर्मभिः—ज; पश्चभिः—ना.
  - 5 नैयति for नैयत--ज.

तर्पणं वैश्वदेवादिपश्चयज्ञविधिस्ततः । ।
भोजनं पछ्छवोपेतं कृत्यं यद्गोजनोत्तरम् ।
सपछ्छवं राचिकृत्यं पर्वकृत्यमनन्तरम् ॥
तिथिकृत्यं च कान्तारदीपदानविधिस्तथा ।
गोशुश्रूषा वृषोत्सर्गः पुराणश्रवणे विधिः ॥
इति लक्ष्मीधराख्येन वर्ण्यते शुद्धबुद्धिना ।
चतुर्दश्च च पर्वाणि काण्डे <sup>5</sup>नैयतकालिके ॥

<sup>1</sup> स्तथा-नाः

<sup>2</sup> रम् । तिथिकृत्यं---ना.

<sup>3</sup> तत: for तथा—ज.

<sup>4</sup> शार्यत्रपर्वाणि—ना ; चतुर्दशात्र पर्वाणि for चतुर्दश च पर्वाणि—ज.

# अथं नियतकालक्ट्यानि

### तत्र दक्षः<sup>2</sup>

उक्तं कर्म कमो नोक्तो न कालस्त्वत<sup>3</sup> एव हि । द्विजानां तु हितार्थाय दक्षस्तु<sup>4</sup> खयमब्रवीत् ॥ प्रातरुत्थाय कर्तव्यं यद्विजेन दिने दिने । तत्सर्वं संप्रवक्ष्यामि द्विजानामुपकारकम्<sup>5</sup> ॥ उदयास्तमनं<sup>6</sup> यावन्न विप्रः क्षणिको भवेत् । निल्यनैमित्तिकैर्युक्तः काम्यैश्चान्यैरगर्हितैः ॥ खकं कर्म परिल्यज्य यदन्यत्कुरुते द्विजः । अज्ञानादथवा <sup>7</sup>लोभान्यक्तेन पतितो भवेत् ॥ दिवसस्याद्यभागे तु कृत्यं तस्योपदिइयते । द्वितीये च तृतीये च चतुर्थे पश्चमे तथा ॥ षष्ठे च सप्तमे चैव त्वष्टमे च पृथक् पृथक् । विभागेष्वेषु यत्कर्म तत्प्रवक्ष्याम्यदोषतः ॥

- 1 ब---ना.
- 2 वी. मि. आ., p. ९.
- 3 स्त्वत एव हि इति-व, ना, द; स्त्वत एव च इति-र्ज.
- 4 दक्षो वै धर्ममननीत्—ना.
- 5 द्विजानां परमं हितम् त्री. मि. आ., ९.
- 6 ज, द and वी. मि. आ., ९;—स्तमयं for स्तमनं.
- 7 लोभात्स तेन-ज, द, वी. मि. आ., ९.
- ८ षतः । उत्थायावश्यकं कृत्वा कृतशौचस्समाहितः ।
  पूर्वो सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्स्वकाले चापरां चिरम् ॥
  क्षणिकोत्र शास्त्रार्थगतव्यापारहितः—द.

'उक्तं कर्म' मन्वादिभिः। क्रमकालौ तु नोक्तौ।
'¹अत एव' ²एतस्मात् कारणात्, द्विजानां हितार्थाय³
दक्षस्ततुभयमुक्तवान्⁴। '⁵क्षणिको 'ऽत्र <sup>6</sup>शास्त्रानुमतव्यापाररहितः'। 'अन्यैरगर्हितैः' अनिषिद्धैः दष्टार्थैः। 'स्वकं कर्म' स्ववर्णाश्रमविहितम्। 'परित्यज्य' चिरकालं <sup>8</sup>त्यक्तवेत्यर्थः। '<sup>9</sup>दिवस'शब्दोऽत्र उषःकालादिप्रदोषपर्यन्त¹०कालपरः, अजहत्स्वार्थलक्षणया। दक्षेणैव '¹¹दिवसस्ये'त्यभिधाय¹² उषःकालोपक्रमं प्रदोषपर्यन्तं कृत्याभिधानात्¹³॥

¹⁴मनुः—[४, ९३]

# 15 उत्थायाऽऽवइयकं 16 कृत्वा कृतशौचः समाहितः। पूर्वां संध्यां जपंस्तिष्ठेत् खकाले चापरां चिरम्॥

- 1 एत एव एतस्मादेव कारणात्-ना.
- 2 तस्मादेव कारणात for एतस्मात् कारणात्—ज.
- 3 हिताय for हितार्थाय-ज.
- 4 स्तत्स्वयमुक्तवान्—ना; 'उक्तं कर्म' इखारभ्यैतत्पर्यन्तो भागः मिकोशे नास्ति, परं तत्स्थाने 'उत्थायावश्यक' मिखाग्रिमपृष्ठस्थो मानवश्लोको लिखितः । एवं 'ब'कोशेऽपि.
- 5 क्षणिकः शास्त्रानुमतन्यापारग्रत्य इति कल्पतरुणा न्याख्यातम् । अन्ये तु क्षणिकोऽत्र लोकशास्त्रगहितन्यापारवान् । शास्त्रगहितः परस्वहरणादिः । लोकगहितः जलताडनादिः—वी॰ मि. आ., १०.
  - 6 शास्त्रार्थगत इति—मि, ब and द; शास्त्रानुगत इति—ज.
  - 7 श्रह्यः---ना.
  - 8 परिखज्येखर्थः for खक्तवेखर्थः—ज, द.
  - 9 Reproduced by वी. मि. आ., ११.
  - 10 प्रदोषान्त-मि, ब, द; प्रदोषान्तं-ना.
  - 11 सेव्यनिधाय-ना.
  - 12 उक्त्वा उषःकालोपकमप्रदोषान्तकृत्याभिधानात् इति--मि, ब, द.
  - 13 नात् । आवश्यकमिह मूत्रपरीषत्यागः---द.
  - 14 मिकोशे श्लोकोऽयमत्र न दश्यते.
  - 15 डत्थायव---ना.
  - 16 गत्वा for कृत्वा--ज.

1' आवइयकं ' <sup>2</sup>मूत्रपुरीषोत्सर्गः । ' <sup>3</sup>समाहितः ' निय-तिचत्तः <sup>4</sup> । 'अपरां ' पश्चिमां संध्याम् । 'चिरं ' नक्षत्रोदया-दूर्ध्वमिष । एतच निरग्निविषयम् । साग्नेर्नक्षत्रोदयादर्वागेव होमविधिनात् <sup>5</sup> संध्याकर्मसमाप्तेः ॥

<sup>1</sup> Reproduced by वी. मि. आ., ११.

<sup>2</sup> आवश्यकमिह मूत्रपुरीषत्यागः-मि, ब.

<sup>3</sup> समाहित: समाहितचित्तः—ना.

<sup>4</sup> संयतचित्तः for नियतचितः--ज.

<sup>5</sup> नासंध्या--ना.

# दन्तधावनम्

# याज्ञवल्क्यः—[१, ९८]

श्रारीरचिन्तां निर्वर्त्य कृतशौचविधिर्द्विजः। प्रातःसंध्यामुपासीत दन्तधावनपूर्विकाम्<sup>2</sup>॥

# <sup>3</sup>दक्षः

उषःक्रान्धे तु संप्राप्ते शौचं कृत्वा यथार्थवत् । ततः स्नानं प्रकुर्वीत दन्तधावनपूर्वकम् ॥

'उषःकाल श्रेष्ठ लोहितदिगुपलक्षितकालात् <sup>4 5</sup>प्रागीष-दिक्प्रकाशवान् कालः। 'यथार्थवत्' <sup>6</sup>यथाविहितपाद-शौचकं मृज्जलादिसंख्यावदित्यर्थः<sup>7</sup>॥

# **बृद्ध**शातातपः

मुखे पर्युषिते नित्यं भवत्यप्रयतो नरः। तस्मात्सर्वप्रयत्नेन भक्षयेद्दन्तधावनम्॥

- 1 बी. मि. आ., १२०-१३३.
- 2 पूर्वकमिति-बि; पूर्वकाम्-ना.
- 3 दक्ष इति नास्ति—मि, ब, ज, द.
- 4 उपलक्षणं for उपलक्षित--- ज.
- 5 षत् प्रकाश---ना
- 6 यथाविहितशौचोत्पादकमिति—मि, ब, द; यथाविहितशौचा यादक्मृजलादि संख्या वा तदिखर्थः—इति ज; यथाविहितशौचापादकमृजलादि—ना.
  - 7 अतः परं 'दन्तधावनं ' दन्तमलापकर्षणमित्यधिकं—मि, ब, द.

'¹अप्रयतः' अद्युचिः। 'भक्षयेदि'ति दन्तसंबन्धाद्गौ-णमभिधानं² पूर्वोत्तरकालाचमनरूप³भक्षणधर्मप्राप्त्यर्थम्॥ ⁴अत्र यमः<sup>5</sup>

आम्र<sup>6</sup>पौना[ला]श्चाबिल्वानामपामार्गश्चिरीषयोः । भक्षयेत्प्रातरुत्थाय वाग्यतो दन्तधावनम् ॥ '<sup>7</sup>पौना[ला]शः' आम्रातस्रवक्षः<sup>8</sup> ॥

#### <sup>9</sup>हारीतः

काले 10पलाशकोविदारश्रेष्मातक 11तिल्वकशाक मुक्ष-निर्गुण्डीशिष्वण्डीवेणुवर्जम् । स्रक्षमाषक बदरीकर ज्ञशमी-12 शाक्षानित्येके। दिष्टित्थ 13 हरीतक्यश्च 14 कर्णशालामलकानित्य-परे । बिल्वखादिराम्रपौना[ला]श 15शिरीषापामार्गाणामेक-तम 16 मनाई नातिशुष्कं 17नातिस्थूलमापोथिताग्र 18 मनौष्ठ-ग्रन्थ्युदङ्मुखो वाग्यत आसीनो दन्तधावनं भक्षयेत्॥

- 1 Reproduced by वी. मि. आ., १२१.
- 2 पूर्वोत्तराचमनरूपभक्षणधर्मप्राप्त्यर्थम् --- इति ज, द.
- 3 भक्षण-ना ; लक्षण-उ.
- 4 अथ यमः--ना ; अत्र यम इति--दकोशे नास्ति.
- 5 नारदीशिक्षा इति-वी. मिन् आ., १२३०
- 6 पौलाल इति—ब, द.
- 7 Reproduced by वी. मि. आ., १२३.
- ८ तम्रक्षः---ना.
- 9 वी. मि. आ, १२३; पौलाल:—मि, ब, द.
- 10 'काले' इति नास्ति—ना.
- 11 बिल्वक: --वी. मि. आ., चिल्वक इति--मि, ब, द; बिल्वशाक इति--ज, ना.
- 12 शिशपा इत्येक इति-मि, ब, ज, द, वी. मि. आ; शिशिप इत्येके-ना.
- 13 हरीतिक्यश्च कर्णशालामलकानीत्य--ना.
- 14 कर्णपालाशानिति--मि, ब; कर्णपलाशामलकानित्यपरे--द.
- 15 पौलाल इति—मि, ब, द; पौलास—ना.
- 16 अन्यतममिति—मि, ब, द, बी. मि. आ.
- 17 नातिस्थूलं नातिशुष्कमिति—मि ब, द.
- 18 मनोष्टप्रन्थ्युद--ना.

'¹काले' उषःकाले। 'कोविदारः' श्वेतपुष्पः² काञ्चनाल[र]सहराः। 'श्लेष्मातकः' बहुवारः। 'तिल्वकः³'
चिल्लकः। 'शाकवृक्षः' ⁴शाकवनः इति लोके प्रसिद्धः।
'निर्गुण्डी⁵' मयूरशिखा सिन्दुवारः। 'शिखण्डी' शिखण्डिसंज्ञः। कण्टिकगुल्म इत्यपरें । 'दिषित्थः' कपित्थः।
'शालः' शङ्कृष्टक्षः। 'एके' 'अपरे' 'इत्युभयञ्च वर्जयित्वेति शेषः। आर्द्रमञ्च सद्यशिष्टञ्चम्, ततोऽन्यदनार्द्रम्।
नातिशुष्कमित्यभिधानात् प्रक्षालनस्य विहितत्वाचं आर्द्रत्वमाञ्चस्यावश्यंभावात्। 'आपोथितायं' <sup>9</sup>ईषच्चूिणताय्रम्।
'अनौष्ठप्रन्थि' ¹०ओष्ठसमीपे प्रन्थियरिस्मन् नास्ति तदनोष्ठग्रन्थि॥

# विष्णुः--[६१, १-१६]

न 11 पालादां दन्तधावनं स्यात्। न श्ठेष्मातकारिष्टकवि-भीतकधवधन्वनजम् 12। न च कोविदारद्यामीपीलुपिप्पछेङ्गद-

- 1 Reproduced by बी. मि. आ., १२३-१२४.
- 2 कोयिदार इति प्रसिद्ध: इति-मि, द.
- 3 तिस्वक: चिल्लक: —मि, ब, द; बिल्वक: तिलक: —ना.
- 4 सगवन इति लोके प्रसिद्ध:--मि, ब, द; सागवन इति-ज, ना.
- 5 निर्गुण्डी ' सिन्दुवार: '। 'शिखण्डी 'मयूरशिखा शिखण्डिसंज्ञ:---मि, ब, ज, द; निर्गुण्डी सिन्दुवारकः। शिखण्डी मयूरशिखा शिखण्डसंज्ञ:---ना.
  - 6 वेणुनिषेधस्तदितरपर इति—मि, ब, द.
  - 7 इत्युभयत्रापि त्यक्तवेति शेष: इति—मि, ब, द.
  - 8 आईत्वमात्रावइयंभावादिति—मि, ब; आईमात्रावश्यंभावात्—द.
  - 9 ग्रं अचूर्णितामं---ना.
  - 10 यस्य प्रनिर्नोष्टं स्पृशति तदिति--मि, ब, द.
  - 11 अपालाशं इति—मि, ब, द.
- 12 धवधन्वनं जनकोविदारशमीपिरुविपण्लीङ्गुदगुग्गुलु, न च वर्वरिनर्गुण्डीशियुतिल्व-कतिन्दुकजं न पारिभद्राम्लिकामोचक्याशाल्मलिजं इति—मि, ब.

गुग्गुलुजम्। न च बन्धूक्रनिर्गुण्डी शिग्नु श्रित्वक्रतिन्दुक्रजम्। न पारिभद्रा मिलकामो चक्याशाल्मलीशणजम्। न मधुरम्। नाम्लम्। नोर्ध्वग्नुष्कम्। न ससुषिरम्। न पूतिगन्धि। विणिष्णलम्। न दक्षिणापराशाभिमुखः। अद्यादुदङ्मुखः प्राङ्मुखो वा। वटासनार्क खदिरकरञ्जकरवीर सर्जारि मेदापामार्ग मालतीककु भविल्वानामन्यतमम् । काषायं गिकदुकं तिक्तं वा ।

<sup>12</sup>कनीन्यग्रसमस्थौल्यं<sup>13</sup>सकूर्चं द्वादशाङ्गलम् । प्रातर्भेक्त्वा<sup>14</sup> च यतवारभक्षयेद्दन्तधावनम् ॥

'¹⁵अरिष्टको 'ऽत्र ¹⁵रीठीवृक्षः¹¹ । 'धन्वनः¹³' धामिण इति प्रसिद्धः । 'पीऌः' गुडफलः¹³, यश्च पीऌरिति पश्चिम-

- 1 शिक्ष---- क.
- 2 चिछक----क.
- 3 म्लीक---क.
- 4 नापिच्छिलं—उ.
- 5 र्ककरंजखदिरक-क, द.
- 6 सपर्यापामार्ग-ना.
- 7 र्गा---क.
- 8 मकषायारिक्तं कटुकं वा कनी-क.
- 9 कषायतिक्तं कटुकं वा---ना.
- 10 कटुतिकं वा—ब, द.
- 11 वा। तथा। कनी---ना.
- 12 कनिष्ठाग्रसमस्थौल्यं-ब, ज, द.
- 13 ल्यं द्वा---क.
- 14 भूत्वा--ब, द.
- 15 अरिष्टक: अरीटाबृक्ष:---क.
- 16 रीणवृक्षः--ना.
- 17 हरिठा इति प्रसिद्ध:--ब, द.
- 18 धन्त्रिनः---क ; अन्त्रिन: धामन इति प्र---ना.
- 19 पिल्व: गुडफल:---ब, द; पीछः गुलफलः---उ.



1181

देशे प्रसिद्धः। 'इङ्गदः' इङ्गवाकः कण्टकिवृक्षः। 'पारि-भद्रः ' 'फलहृष्ट इति प्रसिद्धः। ' 'अम्लीका' ' 'तिन्तिली। 'ऊर्ध्वशुष्कं ' 'शुष्कमेव वृक्षे। 'ससुषिरं' छिद्रयुक्तम् <sup>6</sup>। ' 'असनः ' आसन इति प्रसिद्धः <sup>8</sup>। ' ' अरि-मेदः <sup>10</sup> ' विद्खादिरः। 'मालती ' जाती। 'काषायं' तिक्तं करुकं वा। अविहिताप्रतिषिद्धमन्यदिप बोद्धव्यम्। ' <sup>11</sup>सक् चें ' चूर्णितायम्। ' <sup>12</sup>प्रातर्भुक्त्वा चे ' त्यनेनोक्तस्य दन्तधावनस्य कालद्वये करणमित्युक्तम् <sup>13</sup>॥

¹⁴छन्दोगपरिद्याष्टे <u>कात्यायनः</u>—[१, ७, १३८–१४०]

नारदाद्यक्तवार्क्षयमष्टाङ्गलमपाटितम् । सत्वचं दन्तकाष्टं स्यात्तदग्रेण प्रधावयेत् ॥ उत्थाय नेत्रे प्रक्षाल्य ग्रुचिर्भूत्वा समाहितः । परिजप्य च मन्त्रेण भक्षयेदन्तधावनम्<sup>15</sup> ॥

- 1 फरहद—क; पालदह इति—ना.
- 2 'मोचक्या' कदली--ब.
- 3 आम्ली—क; आम्लिका—ना; अम्लिका—द.
- 4 तिन्त्रिणी---क.
- 5 वृक्ष एव शुष्कम् ब, ज, क, ना, द.
- 6 छिद्रवत् । 'अपराशा ' अत एवापरा पश्चिमेति यावतः—द, ब ; च्छिद्रमुक्तं—क.
- 7 असनरास एव प्र अरिमेद: रीमवृक्षः मालती--ना.
- 8 प्रसिद्धि:--- क.
- 9 'सर्जः' सालः—द, ब; अरिभेदः विद्खादिरः—ज.
- 10 अरिमेद: खदिर:--द, उ.
- 11 सकूर्च कूर्चिकायं चूर्णितायं---ना.
- 12 प्रातर्भूत्वा चेल्यनेनोक्तस्य दन्तधावनस्य कालद्वयकरणिमति यतिविषयम् । काल्यायनः—व, द.
  - 13 Reproduced by वी. मि. आ., १२५.
  - 14 वी. मि. आ., १२१.
  - 15 नम् । मन्त्रमाह—आयुर्वेलं—ना,

आयुर्बलं यशो वर्चः प्रजाः पशु वसूनि च । ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च ¹त्वन्नो धेहि वनस्पते ॥

'नारदाद्यक्तवार्क्षयं ' <sup>2</sup>नारदादिशिक्षाभिहितवृक्ष-संभवम् । तथा च <sup>3</sup>नारदिशक्षा ॥

आम्रपौनादा<sup>4</sup>बिल्वानामपामार्गद्विरीषयोः।

<sup>5</sup>वाण्यतः प्रातरुत्थाय भक्षयेद्दन्तधावनम्॥

खदिरश्च <sup>6</sup>करञ्जश्च करवीरकदम्बयोः।

सर्वे कण्टिकनः पुण्याः क्षीरिणश्च यद्यास्विनः॥ इति।

'परिजप्य मन्त्रेणे'ति, मन्त्रेणाऽभिमन्त्र्य दन्तधावनं भक्षयेदित्थर्थः।

#### यमः<sup>7</sup>

आसनं शयनं यानं पादुके दन्तधावनम् । वर्जयेद्भृतिकामस्तु पालाशं नित्यमात्मवान् ॥ <sup>8</sup>न पालाशे 'पादुके' पादपीठे, आसनं, शयनं, <sup>10</sup> यानं, दन्तधावनं, <sup>11</sup> वा क्रयीत् । 'यानं' शकटादि ॥

- 1 त्वन्नो--द, ब; त्वन्नो देहि वनस्पते--ज, क; तन्नो--उ.
- 2 नारदादिशिक्षाध्रन्था--द, ब, ना.
- 3 वी. मि. आ., १२३.
- 4 पौलाल--द, ब; पैनास--क.
- 5 धाय्यत:---क ; प्रयत:---- ज.
- 6 कदम्बश्च करवीरकरंजयोः—नाः; कदम्बश्च करकश्च वटस्तथा । तिन्तिली च वेणुपृष्ठश्चाम्रनिम्बो तथैव च । अपामार्गश्च विल्वश्च अर्कश्चौदुम्बरस्तथा । एते प्रशस्ताः कथिताः दन्तधावनकर्मणि । परिजप्य च मन्त्रेणेति—व, दः
  - 7 वी. मि. आ., १२७.
  - 8 न पलाशे---ज.
  - 9 पीठं---क, ना.
  - 10 नं दन्त-क.
  - 11 नं कुर्या-ना; नं वा न कुर्यात्-द.

#### उशना

¹नाङ्गुलिभिर्दन्तान् प्रक्षालयेत्²॥

# विष्णुः—[६१, १७]

प्रक्षाल्य <sup>3</sup>भङ्क्त्वा तज्जश्चाच्छुचौ देशे प्रयत्नतः। अमावास्यां च<sup>4</sup> नाश्नीयाद्दन्तकाष्ठं कथंचन॥

# नरसिंहपुराणे — [५८, ४६-५१]

मुखे पर्युषिते नित्यं <sup>5</sup>भवत्यप्रयतो नरः ।
तस्माच्छुष्क<sup>6</sup>मथाद्वं वा भक्षयेद्दन्तधावनम् ॥
खदिरश्च कदम्बश्च करञ्जश्च वटस्तथा ।

<sup>7</sup>तिन्तिली<sup>8</sup> वेणुपृष्ठं च आम्रनिम्बो<sup>9</sup> तथैव च ॥
अपामार्गश्च बिल्वश्च अर्कश्चोदुम्बरस्तथा ।
एते प्रदास्ताः कथिता दन्तधावनकर्मणि ॥

<sup>10</sup>दन्तकाष्ठस्य वक्ष्यामि समासेन प्रदास्तताम् ।
सर्वे कण्टकिनः पुण्याः क्षीरिणश्च यद्यास्विनः ॥

<sup>11</sup>अष्टाङ्क्षेन मानेन तत्प्रमाणिमहोच्यते ।
प्रादेशमात्रमथवा तेन दन्तान्विद्योधयेत ॥

- 1 लाङ्कलीभि:-द, ब, ज, क, ना.
- 2 धावयेत्—क.
- 3 भुक्तवा—द, ब, क.
- 4 तु-ना; अमावास्यां च-द; अमावास्यायां च-उ.
- 5 भवेदप्रयतो नरः-क; यतोsपूतो भवेतरः-इति सुद्रितपाठ:
- 6 奪—— 年.
- 7 This line is omitted in the printed edition.
- 8 तिंन्त्रिणीवेत्रपृ—क.
- 9 बिल्बौ--ना
- 10 दन्तधावनकाष्ठं च वक्ष्यामि तत्प्रशस्तताम्-इति मुद्रितपाठः
- 11 षष्टाङ्कुलेन--ज.

प्रतिपद्दर्शषष्टीषु नवम्यां चैव सत्तमाः। दन्तानां काष्टसंयोगो दहलासप्तमं कुलम्॥ अलाभे <sup>1</sup>दन्तकाष्ट्रानां प्रतिषिद्धे <sup>2</sup>तथा दिने । अपां द्वादरागण्डूषैर्मुखग्नुद्विविधीयते ॥

<sup>3</sup>' वेणुपृष्ठं ' वंद्रास्य⁴ त्वग्भागः। एतेन ' वेणुवर्जमि 'ति⁵ हारीतोक्तमितर<sup>6</sup>वंशावयवविषयं बोद्धव्यम् । 'तस्माच्छु-ष्क<sup>7</sup>मथाई <sup>8</sup>वे 'त्यभिधानात् ग्रुष्कप्रतिषेधः ' <sup>9</sup>नोर्ध्वग्रुष्क-मि 'ति 10विष्णुवचनादृध्वेशुष्कविषयो बोद्धव्यः॥

# महाभारते11

वर्जयेद्दन्तकाष्ट्रानि वर्जनीयानि नित्यदाः। भक्षयेच्छास्त्रदृष्टानि पर्वस्त्रपि च वर्जयेत् 12 ॥ ' पर्वेम्वि 'ति । पर्वाण्यञ्च— चतुर्देश्यष्टमी चैव <sup>13</sup>त्वमावास्याथ पूर्णिमा । पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रविसंक्रान्तिरेव च ॥

# इति विष्णुपुराणे 14 [३, ११, ११८] प्रोक्तानि ॥

- 1 दन्तकाष्ठानां, द. ब---क; वी. मि. आ., दन्तकाष्ठस्य---ना.
- 2 च तिह्ने-इति मुद्रितपाठः
- 3 वेत्र---क.
- 4 शत्वग्भा---ना, द.
- 5 वेत्रवर्ज्यमिति—क.
- 6 वंशावयव---- ब, ना, द ; वंश्यावयव---- ड.
- 7 第一年。
- 8 च---क, ना-
- 9 नोध्वंशुष्कविषयो बोद्धव्य:---क.
- 10 विष्णुस्मरणा-ना.
- 11 वी. मि. आ., १२६.
- 12 येत्। पर्वाण्यत्र--नाः
- 13 तथामा चाथ पूर्णिमा—इति सुद्रितपाठ:
- 14 णोक्तानि-क, ना, द,

#### तथा¹

प्रक्षालय हस्तौ पादौ च मुखं च सुसमाहितः।

2दक्षिणं बाहुमुद्धृत्य कृत्वा जान्वन्तरा ततः ॥

तिक्तं कषायं किदुकं सुगन्धि कण्टकान्वितम्।

%शिरिणो वृक्षग्रलमाद्वा भक्षयेद्दन्तधावनम्॥

त्याच्यं सपत्रमज्ञातमूर्ध्वग्रुष्कं च पाटितम् ॥

त्विविहीनं ग्रन्थिमुखं तथा पालाशशांशपम् ॥

10 ऋजुं वितस्तिमात्रं तु 11 12 कीटाग्रिभिरदृषितम्।

प्राङ्मुखश्चोपविष्ठस्तु भक्षयेद्वाग्यतो नरः॥

प्रक्षालय च ग्रुचौ देशे दन्तधावनमुत्सुजेत्।

पतितेऽभिमुखे सम्यक् 14 भोज्यमामोत्यभीप्सितम् 15॥

'दक्षिणं बाहुमुद्धृत्ये 'ति, उपवीतं कृत्वेत्यर्थः।

'गुल्माः' 16 अस्कन्धा मिल्रकादयः। ' 17 शांशपं' शिंशापा-

- 1 वी. सि. आ., १२५.
- 2 दक्षिणस्वाङ्गसंस्कृत्य---क.
- 3 रात्तत:--- क ; रन्तत:--- ना ; राततः--- द.
- 4 कदकं इत्यारभ्य A.S.B. कोशे उपलभ्यते; कषायकटुक-ना-
- 5 निंध--- उ.
- 6 क्षीरिणं बृक्षगुल्मायं--- ब, द.
- 7 अर्धमिदं 'ब' कोशे नास्ति—दः
- 8 ग्रन्थियुतं—ब, ना, द.
- 9 शैशिपं--ना•
- 10 वनजं वितस्ति---क.
- 11 न---ब, ना, द.
- 12 कीटामिरभिद्षितम्—ना.
- 13 देशे, सुसमाहित एकचित्त: । दक्षिणं बाहुमुद्धृत्येति---द.
- 14 भोज्यप्रोत्सभीष्य--क, ना ; भोज्यमाप्रोति भीष्यतम् --- उ.
- 15 श्लोकोऽयं 'ब'कोशे नास्ति । एतदनन्तरं 'सुसमाहित: एकचित्त: 'इति वर्तते ।
- 16 अक्षरा--- क.
- 17 शैशिपं शिंशपात्रक्षोद्भवम्-ना.

शृक्षोद्भवम् । अत्र च ¹शुचित्वापादके दन्तधावने ²दन्त-काष्टविशेष³नियमविधिनाऽधांन्निरस्तेऽपि⁴ ⁵काष्टान्तरे, ⁰पुन-निषेधो मुख्यालाभे प्रतिनिधित्वेनापि तदुपादानिरा-सार्थम् । यत्तु विहितप्रतिषिद्धं तस्य निषेधसंबन्धेन केवल-<sup>7</sup> विहितापेक्षया³ किंचिन्न्यूनत्वात्, केवलविहितालाभ उपा-दानम् । ⁰एतस्याप्यसंभवे¹०ऽविहिताप्रतिषिद्धमुपादेयम् । केवलनिषिद्धं तु सर्वथा नोपादेयम् । द्वादशगण्डूषैरेव¹¹ तत्र मुखशुद्धि¹²रापादनीयेति¹³ ॥

### हारीतः

दन्तधावनं भक्षयेदविरक्तं <sup>14</sup> सोदकमेकान्तमुत्सृज्य स्नातो वाग्यतः ग्रुचिरहत ग्रुक्कवासा अग्निहोत्रादिदेव-तार्थान् कुर्यात् ॥

- 1 ग्रुद्धित्वापादके—ब, द.
- 2 धन्तधावनकाष्ठवि---ना.
- 3 नियमविधाना । अर्थान्निरस्तेपि काष्ठान्तरे यद्विशेषेण काष्ठान्तरिविधनं तस्मान्सौद्ग-चर्रविधिना बाधितेषु माषादिषु अयिक्षया वै माषा इति पुनर्निषेधवत् मुख्यालामे प्रतिनिधि त्वेनापि तदुपादाननिरासार्थम्—ना.
  - 4 शींशप शिंशपो वृक्षोद्ध-क.
- 6 यदेतद्विशेषकाष्ठान्तरे पुनर्निषेधः . . . . . . चरुविधिना बाधितेषु माषादिषु-"अयज्ञिया वै माषा" इति पुनर्निषात्—ब, द.
  - 7 लवि—क : लं वि—उ.
  - 8 क्षाया-क.
  - 9 एतस्याऽप्यलाभे—ब. द.
  - 10 वे . . . . . . . . . मुपादेयं द्वादशगं—क.
  - 11 व मुखशु---ना.
  - 12 रुप्रोदनीयेति--- क; उत्पादनीयेति--- व; द.
  - 13 Reproduced by वी. मि. आ., १२६.
  - 14 रिकं-क,

'अविरक्तं¹' सरसम्²। 'सोदकं' प्रक्षालितम्। 'अग्निहोत्रादिदेवतार्थान्' अग्निहोत्रादीन्, देवतार्थाश्च देवपूजादीन्॥

 $^3$ इति भट्टहृद्यधरात्मजभट्टश्रीलक्ष्मीधरविरिचते $^4$  कृत्यकल्पतरौ दन्तधावनपर्व $^5$ 

<sup>1</sup> रिक्तं--- क.

<sup>2</sup> सबलं--- ब, क, द.

<sup>3</sup> इति नास्ति—क; इति श्रीभदृश्रीहृदयधरात्मजमहासान्धिवग्रहभदृश्रीलक्ष्मीधरिवरिचिते—ना; इति भट्टश्रीहृदयधरात्मजभदृश्रीलक्ष्मीधरिवरिचिते कल्पतरौ कृत्यकाण्डे प्रात:-कृत्यादिप्रथम:—द; इति भट्टहृदयधरात्मजमहासान्धिविग्रहिकभट्टश्रीमह्रक्ष्मीधरिवरिचितेकृत्य-कल्पतरौ दन्तधावनपर्व—A.S.B.

<sup>5</sup> र्वः--नाः

# अथ प्रातःस्नानम्

तत्र छन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनः2—[१, ७, १३७]

यथाहिन तथा प्रातिनत्यं स्नायादनातुरः। दन्तान्प्रक्षाल्य नद्यादौ गेहे चेत्तदमन्त्रवत् ॥

# ⁴तथा

अल्पत्वाद्धोमकालस्य बहुत्वात्स्नानकर्मणः। प्रातर्ने तनुयात्स्नानं होमलोपो विगर्हितः॥

' <sup>5</sup>यथाहनी 'ति<sup>6</sup>, यथेतिकर्तव्यतया मृदालम्भादिकया मध्याहे स्नानं कुर्यात् तथैव प्रातरपीत्यर्थः । 'अनातुरः' इत्यभिधानाचाऽऽतुरः स्नाननिमित्ता<sup>7</sup>ऽप्रायत्यरहितः, संमार्जनादिना शौचमापाद्य<sup>8</sup> संध्यां कुर्यात् । <sup>9</sup>दन्तधावनमधिकं

<sup>1</sup> ष्टम्, काल्या-क, ना.

<sup>2 &#</sup>x27;कात्यायन: 'इत्यतः परं नोपळम्यते—A.S.B; वी. मि. आ., १३४.

<sup>3</sup> वित् । अल्प---क, ना.

<sup>4</sup> वी. मि. आ., १३५.

<sup>5</sup> एतत्साभिविषयम् । यथाहनीति यया कर्त्तव्यतया-ब, द.

<sup>6</sup> Reproduced by वी. मि. आ., १३४.

<sup>7</sup> त्तात्ययरहितः---ना

<sup>8</sup> मुत्पाच-द.

<sup>9</sup> वाक्यमिदं 'ब', 'द' कोशयोर्नास्ति.

प्रातः । 'गेहे चेदि 'ति, ¹तत्प्रातःस्तानं यदि गृहे² केनचि-न्निमित्तेन करोति, <sup>3</sup>तदा स्नानाङ्गमन्त्ररहितं तनुयात्, संक्षेपेण कुर्यादित्यर्थः। संक्षेपश्च योगियाज्ञवल्क्योक्तः⁴ " तीर्थपरिकल्पनजलाभिमन्त्रणाचमन⁵मार्जनान्तर्जलस्ता -नाच्यमर्षणसक्तेन त्रिरावक्तेने "त्येवं रहणः ॥

कत्यकल्पतरी

# <sup>9</sup>दक्षः

अलन्तमलिनः कायो नवच्छिद्रसमन्वितः। स्रवत्येष दिवा रात्रौ प्रातःस्तानं विद्योधनम् ॥ क्किचन्ति च सुषुप्तस्य<sup>10</sup> इन्द्रियाणि स्रवन्ति च । अङ्गानि समतां यान्ति उत्तमान्यधमानि च॥

- तत: स्नानं—ब. द.
- 2 गेहे—ब.
- 3 तदा स्नानाङ्गमन्त्रेण आचमनमार्जनान्तर्जलजपस्नानाद्यधमर्षणसूक्तेन—ज ; तद-स्नाना---ना.
  - 4 Compare वी. मि. आ., १३६.
    - स च संक्षेपो योगियाज्ञवल्क्येनाभिहितः । यथा---

योऽसौ विस्तरशः प्रोक्तः स्नानस्य विधिस्तमः ।

असामर्थ्याच कुर्याचेत्तदायं विधिरूच्यते ॥

स्नानमन्तर्जपं चैव तीर्थस्य परिकल्पना ।

अघमर्षणसूक्तेन त्रिरावृत्तेन नित्यशः॥

स्नानाचरणमेतत्तु समादिष्टं महात्मिभः।

अन्यांश्च वारुणान् मन्त्रान् कामतः संप्रयोजयेत् ॥

यथाकालं यथादेशं ज्ञात्वा ज्ञात्वा विचक्षणः । इति.

- 5 मार्जनान्तर्जरुजपस्नानान्यघमर्षण—क, ना ; मार्जनस्नानादि अधमर्षणस्क्तेन—ब, द.
- 6 नेत्यर्थः—ना
- 7 व---क.
- 8 रूपं पद्मपुराणीयादि वा—ब, द.
- 9 वी. मि. आ., १३७-१३८.
- 10 जप्तस्य—क.

#### तथा

अस्तात्वा<sup>1</sup> नाचरेत् कर्म जपहोमादि किंचन । लालास्वेदसमाकीर्णः दायनादुत्थितः पुमान् ॥ प्रातःस्तानं प्रदांसन्ति दष्टादष्टकरं शुभम्<sup>2</sup>। सर्वमहिति शुद्धात्मा<sup>3</sup> प्रातःस्तायी जपादिकम् ॥

' <sup>4</sup>समतां यान्ती 'ति, उत्तमान्यप्यङ्गानि <sup>5</sup> चक्षुरादीनि क्रेदसंपर्कादधमाङ्गतुल्यानि भवन्ति । 'अस्नात्वा<sup>7</sup> <sup>8</sup>नाचरे-दि 'त्यत्र <sup>9</sup> हेतुः—' लालास्वेदसमाकीर्ण' इति । <sup>10</sup>यत इति रोषः । ' दृष्टादृष्टकरं ' <sup>11</sup>दृष्टं मलापनयनादङ्गशुद्धिः <sup>12</sup> । अदृष्टं नित्यत्वेन<sup>13</sup> पापक्षयः ॥

# <sup>14</sup>विष्णुः—[६४, ४०-४२]

# 15स्तातोऽधिकारी भवति दैवे पित्र्ये<sup>16</sup> च कर्मणि।

- 1 अस्राता नाच---ना.
- 2 हि यत् for ग्रुभम्-ज; हि तत्-ना.
- 3 पूतातमा-ब, ज, क, द.
- 4 Reproduced by वी. मि. आ., १३८.
- 5 उत्तमाङ्गानि-क.
- 6 अधमाङ्गतुल्यतां यान्तीत्यर्थः--- ब. द.
- 7 अस्राता---ना.
- 8 नाचरेत् . . . . लाला—क.
- 9 इत्यत्र लालास्वेदसङ्कीर्ण इति हेतुत्वेनोक्तः—ब, द.
- 10 यदिति--द.
- 11 दष्टमला---क.
- 12 मलापनयनादिद्वारा शुद्धिः—व, द; मलापनयनद्वारा शुद्धिः—क.
- 13 त्वात--ना
- 14 मनु:--ब, द; विष्णु:--वी. मि. आ.. १४१.
- 15 स्नातो ह्यधिकारी स्यात् दैवे पित्रे च कर्मणि-ना.
- 16 पेत्रे च---उ.

पवित्राणां तथा <sup>1</sup>जप्ये दाने च <sup>2</sup>विधिचोदिते ॥ अलक्ष्मीः कालकर्णी च दुःखमं दुर्विचिन्तितम् । अम्मात्रेणाभिषिक्तस्य नइयन्त इति धारणा ॥ याम्यं हि यातनादुःखं नित्यस्तायी न पदयति । नित्यस्तानेन पूयन्ते येऽपि पापकृतो जनाः ॥

'कालकर्णी' <sup>5</sup>दुःसहस्य रक्षसो दुहिता।'दुर्वि-चिन्तितम्' अशुभचिन्तितम्<sup>६</sup>। 'अम्मात्रेण' उद्धृतेनानु-द्भृतेन <sup>7</sup>वेत्यर्थः। 'धारणा' निश्चयः। 'याम्यं' <sup>8</sup>यमलोक-भवम्॥

### <sup>9</sup>दक्षः

<sup>10</sup>संध्यास्नानमृगन्तेन<sup>11</sup> मध्याह्ने च ततः पुनः ॥ उपास्ते <sup>12</sup>यस्तु नो संध्यां ब्राह्मणो<sup>13</sup> हि विशेषतः। स जीवन्नेव शुद्रः स्यानमृतः श्वा चैव जायते<sup>14</sup>॥

- 1 जाप्ये--ना.
- 2 विधिनोदिते--- ब, ज, द.
- 3 दुर्विचिन्तनम्--- ब, द.
- 4 Reproduced by वी. मि. आ., १४१.
- 5 दुस्सहदुहिता--- न, क; दुस्सहसुता---ना.
- 6 चिन्तनं—ब.
- 7 वेति-द, ब, ज, ना; इत्यर्थः-क; चेत्यर्थः-उ.
- 8 यमभवम्—द•
- 9 तथा दक्ष:--ब, द.
- 10 संध्यास्नानमगन्तेन मध्याह्ने च तत: पुन:। वी. मि. आ., १३७.
- 11 सन्ध्यास्नानं प्रातरेव---द, ब; सन्ध्यास्नानं प्रभाते च---ना.
- 12 नस्तु---ना.
- 13 णस्तु वि--ना.
- 14 संध्याकाले तु संप्राप्ते मध्याह्ने च तत: पुनः । उपास्ते यस्तु नो संध्यां बाह्मणो हि विशेषतः ॥ स जीवन्नेव ग्रहः स्यान्मृतः श्वा चैव जायते । वी. मि. आ., १४६.

# <u>¹विष्णुः</u>—[९०, २९]

य इच्छेद्रिपुलान्भोगांश्चन्द्रसूर्यग्रहोपमान् । प्रातःस्नायी भवेन्नित्यं <sup>2</sup>मासौ द्वौ माघफाल्गुनौ ॥

#### <sup>3</sup>यमः

प्रातःस्नायी च सततं मासौ द्वौ माघफाल्गुनौ। देवान्पितॄन् समभ्यर्च्य सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ देवपितृसमभ्यर्चनं⁴ तर्पणादिना॥

### विष्णुः---[८९, १-४]

मासः कार्तिकोऽग्निदैवत्यः । अग्निश्च सर्वदेवानां मुखम् । तस्मात्कार्तिके वहिःस्वायी गायत्रीजपनिरतः सकृदेव हविष्याशी वत्सरकृतात्पापात्पृतो भवति ॥ कार्तिकं सकलं मासं 10नित्यस्वायी जितेन्द्रियः 11 । जपन्हविष्यभुक् शान्तः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 136 जपन् 14 आवश्यककृत्यान्तरवर्जिते काले । 'हविष्यं ' 'हविष्येषु यवा मुख्या " इत्यादिवचनवोधितम् ।

- 1 यमः—द, ब; विष्णुः—वी. मि॰ धा॰, १४१.
- 2 द्वौ मासौ मा-क, ना, द.
- 3 वी. मि. आ., १४१-१४२.
- 4 समर्चनं-- ब, ज, क, द.
- 5 मासका---क.
- 6 हि---ना ; मिस्सर्व---द.
- 7 कार्त्तिके मासि--ब, द.
- 8 सक्रदेवहविष्याशी---- उ.
- 9 वत्सरकृतात्पूतो भवति पापात्--द.
- 10 प्रातस्त्रायी-ना.
- 11 यः । हवि---क.
- 12 हिन्ध्यभुक् जपन्शान्त:--द; दान्त: for शान्तः--वी. मि. आ.
- 13 Reproduced by वी. मी. आ., १४२.
- 14 अवस्यकृत्यान्तर्गतसावित्रीम्। प्रातःशब्दश्चात्र—द, ब; जपन्नावस्यकं कृत्या—ना.

विष्णुस्मृतौ स्नानप्रकरणात् प्रकरणान्तराधिकरणन्यायेन काम्यस्नानान्तरमिदम्। प्रातःशब्दश्चात्रोदयपूर्वकालवचनः। " उप्रातस्नाय्यरुणकरग्रस्तां प्राचीमवलोक्य स्नायात्" इति अविष्णु [६४, ९] वचनेन सर्वत्र प्रातःस्नाने तस्यैव कालस्य प्रापितत्वात्। यत्तु "प्रातःकालो अमुहूर्तौ स्त्रीन्" इति मत्स्यपुराणाद्यक्तं, तच्छाद्धविषयम्। एवं कार्तिके बहिःस्नानमपि काम्यम्। एतेन स्त्रीश्द्राणामप्यिकारोऽस्तीति। एवं कार्तिके बहिःस्नानं प्रातःकालेतर-कालेऽपि तेनैव उन्यायेन काम्यं स्नानान्तरम्॥

# <sup>8</sup>आपस्तम्बः [१, ३०, ६–९]

अथ स्नातकव्रतानि । पूर्वेण ग्रामान्निष्क्रमणप्रवेदा-नानि शीलयेदुत्तरेण वा । <sup>9</sup>सन्ध्ययोर्बहिर्ग्रामादासनं<sup>10</sup> वाग्यतश्च<sup>11</sup> । विप्रतिषेधे श्चितिलक्षणं वलीयः ॥

# '¹²शीलयेत्' यथा ¹³तच्छीलता ¹⁴निष्पचते तथा

- 1 णात् प्रकरणान्तरस्नानात् प्रकरणान्तराधिकरण--ना.
- 2 प्रातःस्नानशीलोऽरुणताम्रां प्राचीमालोक्य स्नायात्—इति मुद्रितविष्णुस्मृतिपाठः
- 3 विष्णुवाक्यात् । यच प्रातःकालो—ब, द.
- 4 स्तु प्रा—क.
- 5 मुहूर्तमिति मत्स्यपुराणोक्तितः श्राद्धविषयं क.
- 6 कबहि:--- क.
- 7 'न्यायेन काम्यं सानान्तरम् ' इत्ययं भागो नास्ति—व, द.
- \_8 वी. मि. आ., १४७.
- 9 सन्ध्ययोश्व बहिर्यामात् आसनं--- ज, ज, क, द.
- 10 दुपासनं---ना.
- 11 स्य-क, ना, उ.
- 12 Reproduced by बी. मि. आ., १४७-१४८.
- 13 तच्छीलं---ना.
- 14 निर्वपेत्-क.

कुर्यात्। 'विप्रतिषेधे' श्रौतेन होमादिना सह विरोधे। श्रुतिलक्षणं श्रौतमेवानुष्ठेयत्वेन बलीयः, न स्मार्तम्॥ दक्षः

> सन्ध्याकर्मावसाने तु खयंहोमो विधीयते। स्वयंहोमे फलं यत्तु तदन्येन न जायते॥ ऋत्विक् पुत्रो गुरुर्भाता भागिनेयोऽथ विट्पतिः। <sup>6</sup>एतैरेव <sup>7</sup>हुतं यत्तु तद्धृतं खयमेव तु ॥ 'गुरुः' पित्रादिः। 'विट्पतिः' जामाता॥

# <sup>10</sup>याज्ञवल्क्यः--[१, ९९]

हुत्वाऽग्रीन् <sup>11</sup>सूर्यदैवत्यान् <sup>12</sup>जपेन्मन्त्रान्समाहितः।
<sup>13</sup>नरसिह्यपुराणे—[५८, ५८-५९]

# <sup>14</sup>पूर्वां सन्ध्यां सनक्षत्रामुपक्रम्य<sup>15</sup> यथाविषि । गायत्रीमभ्यसेत्तावद्यावदादित्यदर्शनम्<sup>16</sup> ॥

- 1 धेन---ना.
- 2 नुष्टेयज्ञेन-क.
- 3 वी. मि. आ.**, १४६**.
- 4 संघ्याकर्मवि . . . . . ख---क.
- 5 यश्च वि---क.
- 6 एतैरेव तु यद्भूतं तद्भुतं स्वयमेव हि-ना ; एभिरेव हुतं-वी. मि. आ.
- 7 कृतं यच तत्कृतं—ब, द.
- ८ तच्छुदं स्व---क.
- 9 हि—द, वी. मि. आ.
- 10 वी. मि. आ., १४८.
- 11 सर्यमदित्यान्—ज; देवत्यान्—उ.
- 12 जप्येन्म-क.
- 13 वी. मि. आ., १४५ and १४७.
- 14 पूर्वी सन्ध्यामुपक्रम्य सनक्षत्रां यथाविधि-द.
- 15 मुपासीत य-क.
- 16 यावदक्षाणि पश्यति—इति मुदितपुस्तके; नम् । देवकार्य-नाः

ततश्चाऽऽवसथं प्राप्य होमं कुर्याद्विचक्षणः।

¹देवकार्यं ततः कृत्वा ग्ररुमङ्गलवीक्षणम्॥
देवकार्यस्य सर्वस्य ²पूर्वाह्नस्तु विधीयते।
देवकार्याणि पूर्वाह्ने मनुष्याणां तु मध्यमे॥
पितृणामपराह्ने तु³ कार्याण्येतानि यह्नतः।

⁴दिवसस्याद्यभागे तु सर्वमेतत्समाचरेत्⁵॥

6' मङ्गलं' ब्राह्मणादि<sup>7</sup> वक्ष्यमाणं <u>नारदो</u>क्तम् । <sup>8</sup>यदे-तद्देवकार्याद्यक्तं तत्सर्वे <sup>9</sup>दिवसस्याद्यभागेषु पूर्वाह्नस्य <sup>10</sup>प्रथमभागे <sup>11</sup>समाचरेदित्यर्थः ॥

# <sup>12</sup>वराहपुराणे—[२११, १४-१५]

# <sup>13</sup>उदयान्निःसृतं सूर्यं यस्तु भक्त्या नरो द्विज<sup>14</sup>।

- 1 'देवकार्य' इत्यारभ्य 'समाचरेत्' इत्यन्तो भागः मुद्रितपुस्तके नोपळभ्यते.
- 2 पूर्वाङ्गस्तु-- ब ; पूर्वार्धस्तु-- क.
- 3 च--- द.
- 4 दिवसस्याद्यमे भागे---ना
- 5 रेत्। गुरुः पित्रादिमंगलं—ना.
- 6 गुरु: पित्रादि:--- ब, क, द.
- 7 दिवीक्षणं नार---ना.
- 8 यदेतत्तद्देव-क, ना
- 9 दिवसस्याद्यमे भागे पूर्वी—ना ; दिवसस्याद्यभागे पूर्वी—ब, क, द.
- 10 पश्चमभागे---क, ज.
- 11 समापयेदित्यर्थः---क.
- 12 वारा---ना.
- 13 The printed reads as follows:

  उदयात्रि:सतं सूर्यं भक्त्या परमया युतः।

  नमस्येत् प्रयतो भूत्वा स पापेभ्यः प्रमुच्यते॥

  द्ध्यक्षताष्ठलीभिस्तु त्रिभिः पूजयते श्रुचिः।

  तस्य भानुः प्रसन्नश्च अशुमं यत्समर्जितम्॥

  तस्य भानुः स सन्दृह्य दूरीक्र्यात् सदा द्विज ।

दध्यक्षताञ्जलिभिस्तु तिसृभिः पूजयेच्छुचिः॥
तस्य भावप्रपन्नस्य चाशुभं यत्समर्जितम्।
तत्क्षणादेव निर्देग्धं भस्मीभवति अक्षाष्ठवत्॥
'भावप्रपन्नस्य' भक्त्या शरणं गतस्य ॥

# <del>⁵मतुः</del>—[४, १५२]

मैत्रं प्रसाधनं स्नानं दन्तधावनमञ्जनम्। <sup>6</sup>पूर्वाह्न एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम्॥

'<sup>7</sup>मैत्रं' पुरीषोत्सर्गम्, मित्रदेवताकत्वात् पायो-<sup>8</sup>स्तत्संबन्धात्सोऽपि तथोक्तः। 'प्रसाधनं' <sup>9</sup>केशरचनानु-छेपनादि॥

# विष्णुपुराणे—[३, ११, २२]

<sup>10</sup>स्त्राचान्तश्च ततः कुर्यात्पुमान् केशप्रसाधनम् । आदर्शाञ्जन<sup>11</sup>माङ्गल्य<sup>12</sup>दूर्वाचालम्भनानि च ॥

<sup>13</sup>'अञ्जनं ' <sup>14</sup>सौवीराञ्जनादि । आदिशब्देन दध्या-दीनासुपादानम् ॥

- 1 प्रपन्नस्य----- ; प्रसन्नस्य---- उ.
- 2 निर्देग्ध:--ब.
- 3 तत्स्वयम्—ना.
- 5 वी. मि. आ., १४८.
- 6 पूर्वाङ्ग एव---ब.
- 7 मूत्रं-क ; मैत्रं मूत्रपुरीषोत्सर्गः-ना.
- 8 तत्समर्थात् सोपि-क.
- 9 केशवचरणादि—क; केशचरणानुळेपनादि—ना; द्युशरचनादि—ज.
- 10 आचान्तस्य-द, ब; आचान्तश्च-ना, क.
- 11 मंगल्य---क; मङ्गस्य--ना.
- 12 पूर्वाण लभनानि च---क; पूर्वाद्यालम्भनानि च--ना.
- 13 Reproduced by वी. मि. आ., १४८.
- 14 चाक्षुष्यं, दूर्वादीत्यादिशब्देन-ब, द.

# <sup>1</sup>ब्रह्मपुराणे

स्वमात्मानं घृते पद्येचदीच्छेचिरजीवितम्<sup>2</sup>।
<sup>3</sup>अथ दक्षः<sup>4</sup>

द्वितीये च तथा भागे <sup>5</sup>वेदाभ्यासो विधीयते। वेदस्वीकरणं पूर्वं विचारोऽभ्यसनं जपः॥ तद्दानं चैव शिष्येभ्यो वेदाभ्यासो हि पश्चधा। समित्पुष्पकुशादीनां स कालः समुदाहृतः॥ उपादानस्येति शेषः॥

# आपस्तम्बः---[१, १३, १९-२२; १, १४, १]

<sup>6</sup>निवेदो निर्वृत्ते संवत्सरेसंवत्सरे द्वौद्वौ मासौ समा-हित <sup>7</sup>आचार्यकुले वसेद्भृयः <sup>8</sup>श्चतमिच्छन्निति <u>श्वेतकेतुः</u>। <sup>9</sup>एतेन ह्यहं योगेन भूयः पूर्वस्मात्कालाच्छ्र्तमकुर्वीति<sup>10</sup>। तच्छास्त्रैर्विप्रतिषिद्धम्। निवेदो<sup>11</sup> निर्वृत्ते <sup>12</sup>नैयमिकानि श्रूयन्ते। अग्निहोत्रमतिथयो<sup>13 14</sup>यचान्यदेवं युक्तम्॥

- 1 वी. मि. आ., १४९.
- 2 चिरजीविताम्—ब, द.
- 3 अथ इति नास्ति—ब, द.
- 4 वी. मि. आ., १५४.
- 5 वेदाभ्यासो हि पश्चधा---ज.
- 6 निरंशे वृत्ते—क; निवेशे वृत्ते—द.
- 7 आचारस्य कुळे वंशेद्भ्य:---क; आचार्यस्य---द.
- 8 श्रुति—**द.**
- 9 एतेनयं योगेन---क; एतेन ह्यहं---ना; एतेन इसहं---उ; एतेन ह्मेययोगेन---ज.
- 10 श्रुतमकुर्वति—व, द; श्रुतमकुर्वीत—क.
- 11 निवेशे हि निवृत्ते—ना.
- 12 नैयामकानि—द; नैय्यामिकानि—क; नैगमिकानि—वी. मि. आ.
- 13 त्रमतिथेयो—क.
- 14 यचाऽन्यदेव---द, ब, ना ; यचान्ययुक्तं---ज ; यचान्यदेवैर्युक्तम्---क ; यचान्यदेव-मुक्तम्---वी. मि, आ.

'¹निवेशो' विवाहः । 'समाहितो 'ऽनन्यमनाः । 'एतेन' अनन्तरोक्तेन 'द्वौद्वौ ²मासा 'वित्यादिना । 'योगेन' मासद्वयपर्यन्तोपाध्यायसंबन्धेन । 'पूर्वस्मात्कालात्' विवा-हप्राग्भाविनः कालात् । 'भूयो' बहुकालम् । 'श्रुतं' मीमांसाभ्यसनम् । 'अकुर्वि' कृतवानस्मि । 'विप्रतिषिद्धं शास्त्रै'रग्निहोत्रादीनां यावजीवमावश्यकत्वप्रतिपादकैर्वि-रुद्धम् ॥

# ⁴आपस्तम्बः⁵—[२, ५, १४]

यया विद्यया न विरोचेत<sup>6</sup> पुनराचार्यमुपेत्य साघयेत्॥ <sup>17</sup>न विरोचेत<sup>87</sup> नोज्ज्वलज्ञानो<sup>9</sup> भवेत्<sup>10</sup>॥

# <sup>11</sup>याज्ञवल्क्यः—[१, ९९]

वेदार्थानधिगच्छेच शास्त्राणि विविधानि च।

# <sup>12</sup>मनुः--[४, १९-२०]

# बुद्धिवृद्धिकराण्याञ्च <sup>13</sup>धन्यानि च हितानि च।

- 1 Reproduced by बी. मि. आ., १५४.
- 2 समावि-क.
- 3 बहुकालं प्रतिपादकैर्विरुद्ध:--ना.
- 4 पुनरापस्तम्ब:--ना
- 5 वी. मि. आ., १५४.
- 6 विरोचयेत —ब, ज, द; विरोचयेत—क.
- 7 Reproduced by बी. मि. आ., १५४.
- 8 विरोचयेत्—क, द.
- 9 ज्ञानं---ना.
- 10 भवेत्—ब, क, द; भवति—ड.
- 11 वी. मि. आ., १५५.
- 12 वी. मि. आ., १५५.
- 13 धन्यानि विहितानि च--- इ.

नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत <sup>1</sup>निगमांश्चैव वैदिकान् ॥ यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समिषणच्छति । तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥

'²बुद्धिबृद्धिकराणि' <sup>3</sup>तर्कमीमांसादीनि । 'घन्यानि' धनाय हितान्यर्थशास्त्राणि<sup>4</sup> । 'हितानि' आयुर्वेदादीनि । 'निगमाः' <sup>5</sup>पदार्थनिर्णयहेतवो <sup>6</sup> निघण्डप्रभृतयः । 'रोचते' उज्ज्वस्रं भवति ॥

#### <sup>7</sup>यमः

शास्त्रार्थमार्गमाश्रित्य ये गता ये च संस्थिताः।
ये बुध्यन्ति महात्मानस्ते यान्ति परमां गतिम् ॥
दानेन तपसा यज्ञैरुपवासव्रतैस्तथा।
न तां गतिमवामोति विद्यया 10यामवाष्नुयात्॥
611यवाः १ व्याप्यक्षेत्र ११

'<sup>11</sup>गताः' शास्त्रार्थमार्गेण <sup>12</sup>प्रवृत्ताः । 'संस्थिताः' <sup>13</sup>संप्राप्ताः, लोकान्तरं गता इति यावत्<sup>14</sup> । 'बुध्यन्ति' <sup>15</sup>अनुतिष्ठन्त <sup>16</sup>आसते ॥

- 1 नियमा-क.
- 2 Reproduced by वी. सि. आ., १५५.
- 3 मीमांसतर्कादीनि--ना.
- 4 शास्त्रसहितान्यायुर्वेदादीनि-द.
- 5 पदार्थनिर्णायकनिघण्ट्वादयः—ब, द.
- 6 हेतवे-ना.
- 7 वी. मि. आ., १५५.
- 8 बुध्यन्ते—ब, ज, द.
- 9 गति । तथा ; दानेन-ना.
- 10 किमवाप्तुयात्—क.
- 11 Reproduced by बी. मि. आ., १५५.
- 12 संश्रताः--ना.
- 13 समाप्ताः—ब.
- 14 यावत् । बुध्यन्ति अनुतिष्ठन्ति । दक्षः—ना.
- 15 'अनुतिष्ठन्ति आसते' इति नास्ति—न, ज, द.
- 16 आसत्—क,

#### दक्षः1

# तृतीये च तथा भागे <sup>2</sup>पोष्यवर्गार्थसाधनम् । <sup>3</sup>पोष्यवर्गश्च—

माता पिता गुरुर्भार्या प्रजा दीनः <sup>4 5</sup>समाश्रितः । अभ्यागतोऽतिथिश्चाऽग्निः पोष्यवर्ग उदाहृतः ॥

# <sup>ग</sup>गौतमः--[९, ६३-६४]

योगक्षेमार्थ<sup>8</sup>मीश्वरमधिगच्छेत्<sup>9</sup>। नान्यमन्यन्न **देव**-गुरुधार्मिकेभ्यः॥

<sup>10</sup>अलब्धलामो 'योगः'। लब्धरक्षणं 'क्षेमः'। 'अन्यम्' अनीश्वरम्<sup>11</sup>॥

# मनुः<sup>12</sup>---[४, १५३-१५४]

# दैवतान्यभिगच्छेत्तु<sup>13</sup> धार्मिकांश्च द्विजोत्तमान्। ईश्वरं चैव रक्षार्थे गुरूनेव च पर्वसु ॥

- 1 वी. मि. आ., १५५-१५६.
- 2 पोष्यवर्गानुशासनम् । कुर्यादिति शेषः—ब, द; पोष्यवर्गार्थसाधनम् । कुर्यादिति शेषः—ज, क, ना.
  - 3 पोष्यवर्गाश्र—ना : 'पोष्यवर्गश्च ' इति नास्ति—म, द.
  - 4 प्रजादीना--ज.
  - 5 समाहित:---क.
- 6 'अर्थसाधनं 'धनार्जनं कुर्यादिति शेषः। 'अभ्यागतः ' संबन्धी प्रामान्तरादागतः। एकरात्रिको प्रामान्तरादागतोऽसंबन्धी 'अतिथिः '—वी. मि. आ., १५६.
  - 7 वी. मि. आ., १५६.
  - 8 र्थमधिग---क.
  - 9 धिगच्छेतु—ना ; भिगच्छेतु—उ.
  - 10 Reproduced by बी. मि. आ., १५६
  - 11 अनीश्वरात---- ब, ज, क, द.
  - 12 Reproduced by बी. मि. आ., १४९
  - 13 देवतामभिगच्छेत्-- ब, द.

अभिवादयेत्ततो¹ वृद्धान् दद्याचैवासनं स्रकम्। कृताञ्जलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात्॥

'अभिगच्छेत्<sup>2</sup>' <sup>3</sup>आभिमुख्येन पूजाद्यर्थं गच्छेत्। 'गुरूनेवे'त्येवकारो<sup>4</sup> भिन्नक्रमो 'गच्छेदि'त्यनन्तरं बोद्धव्यः॥

# <sup>⁵</sup>छागछेयो <sup>6</sup>यमश्च द्वितीये

यतीनां दर्शनं चैव<sup>7</sup> स्पर्शनं भाषणं तथा। कुर्वाणः प्यते नित्यं तस्मात्पद्येतु<sup>8</sup> नित्यदाः॥ अग्निचित्कपिला सन्नी <sup>9</sup>राजा भिक्षुर्महोदधिः। दष्टमात्राः<sup>10</sup> पुनन्त्येते तस्मात्पद्येतु निल्यदाः॥

<sup>11</sup>'पद्येदि'त्यनेन स्पर्जनभाषणे<sup>12</sup> अप्युपादीयेतेऽज-हत्स्वार्थलक्षणया। 'अग्निचित्' कृताग्निचयनः। 'कपिला' कपिलवर्णा गौः। '<sup>13</sup>सत्री' कृतसत्रयागः। 'भिक्षुः' यतिः।

- 1 तु तान् विप्रान्—ब; तु तान् वृद्धान्—ज, द, क.
- 2 गच्छेत-ना.
- 3 अभिमुखेन पूजार्थ-क; अभिमुखं पूजादार्थ-ब, ज.
- 4 A.S.B. begins again here after the gap: रोभिन्न etc.
- 5 वी. मि. आ., १४९--॔१५०.
- 6 यमश्चापि---व.
- 7 चैव भाषणं स्पर्शनं—द.
- 8 त-ना.
- 9 राजभिद्धः--ब.
- 10 दृष्टिमात्रः---ना.
- 11 Reproduced by बी. मि. आ., १४९-१५०.
- 12 भाषणेऽपि---ब.
- 13 सत्री अन्नादिसत्रशील इति केचित्—वी. मि. आ., १५०,

# ¹वराहपुराणे² [२९०, ६४-६५]

वामनं ब्राह्मणं दृष्ट्वा वराहं च जलोत्थितम् ।

<sup>3</sup>नमस्येचैव यो भक्त्या स पापेभ्यः प्रमुच्यते ॥

र यज्वा मिष्टान्नदः सन्नी शतायुर्धार्मिकः श्रुचिः ।

<sup>4</sup>ज्ञाननिष्टांस्तपःसिद्धान्दृष्ट्वा पापात्प्रमुच्यते ॥

' द्युचि 'स्तीर्थादिपूतः । ' ज्ञाननिष्ठो 'ऽध्यात्मरतिः⁵ ।

### <sup>6</sup>नारदः—[१७, ५४–५५]

लोकेऽस्मिन्मङ्गलान्यष्टौ ब्राह्मणो गौर्डुतादानः। हिरण्यं सर्पिरादित्य आपो राजा तथाऽष्टमः॥ <sup>7</sup>एतानि सततं पद्येन्नमस्येदर्चयेच यः। प्रदक्षिणं <sup>8</sup>च कुर्वीत तथाऽस्यायुर्न हीयते॥

<sup>9</sup>एतानि च ब्राह्मणादीनामष्टानां<sup>10</sup> मङ्गलानां दर्शन-नमस्कारार्चनप्रदक्षिणीकरणानि समुदितान्यायुःकामस्य तु-तीयभाग एव<sup>11</sup> कर्तव्यत्वेन विहितानि । दिवसस्यायभागे तु<sup>12</sup> मङ्गलाचालम्भनं केवलम् ॥

- 1 वाराह—ना.
- 2 Reproduced by बी. मि. आ., १५०.
- 3 नमस्यैव च-ना.
- 4 जहानिष्टहोय:सिद्धान्-ना.
- 5 अध्यात्मवतः---द, ब ; अध्यात्मरतः---ज.
- 6 वी. मि. आ., १४७.
- 7 एतान् यः—ब, द.
- 8 प्रकुर्वीत--ना-
- 9 वी. मि. आ., १४%
- 10 नां च दर्शन-ना.
- 11 एवं—ना.
- 12 'तु' नास्ति—द.

# <sup>1</sup>वामनपुराणे

कृत्वा शिरःस्नानमथाहिकं² च संपूज्य तोयेन पितृन सदेवान्। होमं च कृत्वाऽऽलभनं शुभानां ततो बहिर्निर्गमनं प्रशस्तम्॥ ³दूवां दिध सर्पिरथोदकुम्भं धेतुं सवत्सां वृषभं सुवर्णम्। मद्गोमयं खस्तिकमक्षतानि लाजा मधु⁴ ब्राह्मणकन्यकाश्च॥ श्वेतानि पुष्पाणि तथा उशमीं च हुताशनं चन्दनमर्कविम्बम्। अश्वत्थवृक्षं च समालभेत ततश्च कुर्यान्निजजातिधर्मम्"॥ देशानुशिष्टं कुलधर्ममग्र्यंः भगोत्रधर्मं न हि संत्यजेत¹०।

# '"संपूज्य तोयेन पितृनि 'ति, अनेन प्रातःस्नाने े

- 1 Reproduced by बी. मि. आ., १५१.
- 2 अधाऽज्ञिकानि---ब, क; मथाहिकं च---ज; मथाहिकानि--द.
- 3 पूर्वान्दिधसर्पिरथोदकुम्भं—क; दूर्वा दिध—ड.
- 4 लाजामथ-ना.
- 5 शमीश्व--द, ब, क; शमी च--ज; शर्मी च--ना; समीचं--उ.
- 6 स्तु---ना.
- 7 धर्मान्—ब, द, ज, ना
- 8 मुख्यं---क.
- 9 स्वजातिधर्म-ब, द; स्वजातिधर्मान्-क; स्वगोत्रधर्म-ना
- 10 संत्य**जेच**—ना.
- 11 संपूज्य तोयेनेत्यनेन प्रातःस्नानेपि तर्पणं कर्तन्यमित्युक्तं—द.
- 12 सानेऽपि तर्पणं—ब ; स्नानेन तर्पणं—ना.

पितृतर्पणं कर्तव्यमित्युक्तम् । ¹अत्र च शिरःस्नानादि सर्वे यथाकालप्राप्तमनृद्य 'ततस्तु कुर्यान्निजजातिधर्ममि 'त्यादि तृतीयभागे विधीयते । ³निजजातिधर्मश्च स्वस्रजाति- विहितोऽर्थार्जनादिस्तपः । तत्रापि यस्मिन्देशे यस्यां जातौ यस्मिन्कुले योऽर्जनोपायो विहितो न निन्दितः , स एवा- ऽनुष्ठेय इत्यर्थः ॥

#### अथ <u>दक्षः</u>?

चतुर्थे तु तथा भागे स्नानार्थं मृदमाहरेत्। तिलपुष्पकुशादीनि स्नानं चाकृत्रिमे जल्ले॥

'आदि 'शब्देन गोमयदूर्वाद्यपादानम्<sup>8</sup>। 'स्नानं' कुर्यादिति **रो**षः। 'अकृत्रिमे' नचादौ ॥

#### <sup>9</sup>शातातपः

<sup>10</sup>वल्मीकाखृत्कराछेपाज्जलाच <sup>11</sup>पथिवृक्षयोः । कृतशौचावशिष्टाच<sup>12</sup> न ग्राह्याः सप्तमृत्तिकाः ॥ 'आखृत्करो'मूषिकोत्करः । 'छेपात्' कुड्यादीनामिति

- 1 अत्र शि---ना.
- 2 धर्मानित्यादि—द, ब, क; धर्मानिति—ना.
- 3 निजजातिस्वस्व--क.
- 4 धर्मः, जातिविहितार्जनादिरूपः--ब, द; धर्मः स्व---ना.
- 5 विहितार्जनादिरूपः---क; विहिताङानादिरूपः---ज.
- 6 अनिन्दित:---ब, द.
- 7 Reproduced by वी. मि. आ., १५७.
- 8 दानम् , कुर्यादिति शेषः—ना ; 'बुपादानम् '—इत्येतदनन्तरं सप्तदशाङ्कितपन्न-पर्यन्तं कानिचन पत्राणि बुटितानि—A.S.B.
  - 9 Reproduced by वी. मि. आ., १५७.
  - 10 वल्मीकादूत्करा---क.
  - 11 पार्थ--- क.
  - 12 शिष्टा च---ना.

होषः । 'जलात्' अन्तर्जलात्¹ । 'पथिवृक्षयोः' संबन्धि-नीति होषः² ॥

> शुचौ देशे तु संग्राह्या शर्कराइमादिवर्जिता। रक्ता गौरी तथा श्वेता मृत्तिका त्रिविधा स्मृता॥

' शुचौ देशे' <sup>3</sup>स्थितेति शेषः । आदिशब्देन ⁴केश-कीटाद्यपादानम् । <sup>5</sup>रक्तत्वादिनियमात् <sup>6</sup>कृष्णवर्णा मृत्ति-का स्नानाङ्गमित्युक्तम्<sup>7</sup> ॥

> न मृदं नोदकं वापि न निशायां तु गोमयम्। न गोमूत्रं धदोषे तु गृहीयाद्बुद्धिमान्नरः॥

'निशायामि'ति <sup>9</sup>मृदुदकगोमयैः<sup>10</sup> प्रत्येकं संबध्यते।
<sup>11</sup>एतच <sup>12</sup>मृदायदृष्टकर्मार्थत्वेन निशायां न ग्राह्मम्॥

# <sup>13</sup>मनुः---[४, १२९]

# न स्नानमाचरेद्भुक्त्वा नाऽऽतुरो न महानिश्चि ।

- 1 जलमध्यात् ब, द.
- 2 संबन्धिनामिति शेषः--ना.
- 3 स्थितिविशेष:---क.
- 4 कण्टकाचुपादानम्—उ.
- 5 रक्तेति यमात्—द; रक्तेत्यादिनियमात् कृष्णा मृत्तिका स्नानाङ्गमित्युक्तम्—ब.
- 6 कृष्णा मृ---क, द.
- 7 तदसंभवे तु कृष्णादिकापि प्राह्मा । यस्मिन् देशे तु यत्तीयं या च यत्रैव मृतिका । सैव तत्र प्रशस्ता स्यात् '' इत्युक्तत्वात्—वी. मि. आ., १५७.
  - 8 गोमयं—ना.
  - 9 मृद्कगोमयैः—ब, द.
  - 10 यैः सम्बध्यते—ना.
  - 11 एतेन-- ब, द.
- 12 मृदादि अदृष्टाङ्कलपने नि—क; मृदादि अदृष्टकर्मार्थत्वेन—ना; मृदादि अदृष्टार्थ-कर्मणे—ब, द.

٢

13 Reproduced by वी. मि. आ., १५९-१६०.

## न वासोभिर्न चाजस्रं<sup>1</sup> नाविज्ञाते जलाशये॥

'न स्नानमाचरेद्भुक्तवे'ति, कृतभोजनस्य <sup>2</sup>यद्दच्छा-स्नाननिषेघो <sup>3</sup>नित्यस्य स्नानस्य <sup>4</sup>भोजनोत्तरप्राप्त्यभावात्। चाण्डालादिस्पर्ञानिमित्तस्य तु "नाद्युचिः क्षणमपि <sup>6</sup>तिष्ठे"दिति विरोधेन<sup>7</sup> प्रतिषेद्भुमदाक्यत्वादिति <u>मेघा-</u> तिथिः<sup>8</sup>। 'आतुरस्य<sup>9</sup>' च्याधितस्य तु सर्वथा<sup>10</sup> वारुणस्नान-निषेधः। 'महानिद्या' रात्रेर्मध्यमं प्रहरद्वयम्। 'अजस्रं' अनवरतं श्रद्धाजाड्यादिना<sup>11</sup>। 'अविज्ञाते<sup>12</sup>' गाधागाध-तयाऽनिन्दितकर्तृकत्वादिना<sup>13</sup> वा।।

## <sup>14</sup>जाबािक:<sup>15</sup>

## न पारक्ये सदा स्नायान्न सुक्त्वा न महानिशि।

- 1 न चाऽजस्रं---ब, क, द; सहाजस्रं---उ.
- 2 वागप्राप्तस्नाननिषेध:--ब, द,
- 3 नित्यमा---ना.
- 4 भोजनानन्तरप्रा-क, ना, द.
- 5 स्पर्शननिमित्तस्य-क.
- 6 तिष्ठेदिति तिश्रवेद्धमशक्यत्वादिति—द, व; तिष्ठेदिति बोद्धव्यम्—द.
- 7 न निषेध: प्रति—ना.
- 8 एवं भोजने सत्यप्युपरागादिनैमित्तिकं स्नानं कार्यमेव । नैमित्तिकानि कार्याणि निपतन्ति यदा यदा । तदा तदैव कार्याणि न काळस्तु विधीयते ॥

इति दचनवनात्॥ वी. मि. आ., १५९.

- 9 रस्य व्याधितस्य स-क, द; आतुरस्य तु व्याधितस्य स-उ.
- 10 सर्वदा--ना.
- 11 श्रद्धाजाङ्यादिना—न, ज, द; श्राद्धजाङ्यादिना—ना; श्रद्धाजात्यादिना—उ.
- 12 ते जलाशये गाधा-ना.
- 13 कर्तृकतया च-ब, द, ज; कर्तृतया च-क.
- 14 Reproduced by वी. मि. आ., १६०.
- 15 जाबालः—द, ब, ज, क, मी.

#### नार्द्रमेकं च वसनं परिदध्यात्कदाचन ॥

'पारक्ये' परकीये<sup>2</sup> क्रूपादौ <sup>3</sup>सदा न स्नायात्। <sup>4</sup>अकृत्रिमासंभवे तु तत्रापि स्नायात्, 'परकीयेऽपि कदा-चने'ति वचनात्। <sup>5</sup>सर्वदा पुरुषस्यैकमाद्गे च वासो<sup>6</sup> निषिद्धम्। एवं च<sup>7</sup> पुरुषस्य सर्वदा वस्त्रद्वयधारणनियमात् स्नानकालेऽपि <sup>8</sup>तत्परित्यागे प्रमाणं नास्तीति<sup>9</sup>॥

#### ¹⁰तथा

त्रयोदइयां तृतीयायां दशम्यां तु विशेषतः। शूद्रविद्क्षत्रियाः स्नानं नाऽऽचरेयुः कथंचन<sup>11</sup>॥

"12 अम्भोऽवगाहनं स्तानं विहितं सार्वविणिक्षम्।" इति यत् <sup>13</sup>सामान्येन प्रसक्तं<sup>14</sup> स्तानं तदनेन त्रयोदञ्या-दिषु<sup>15</sup> श्दूदादीनां यथाक्रमं निषिध्यते<sup>16</sup>॥

- 1 कदाचन---ना; कथंचन----उ.
- 2 परकीयकूपादौ---व, क, द.
- 3 न सदा स्ना—क, द.
- 4 अकृत्रिमाभावे--व, क, द.
- 5 सदा---ब, द.
- 6 पुरुषस्य आईमेकं वासो-ना.
- 7 च संर्वदा---क, द.
- 8 तत्परिखागो निष्प्रामाणिकः--व, द.
- 9 एकवस्त्रेण यत्स्नानं सूच्या विद्धेन चैव हि। स्नानं च न भवेच्छुद्धिः श्रिया च परिहीयते ॥ वी. मि. आ., १६१.
- 10 Reproduced by बी. मि. आ., १६२.
- 11 कदाचन-ना.
- 12 बोधायन: [२, ७, ३.] Reproduced by बी. मि. आ., १६३.
- 13 साम्येन-व ; साध्येन-द.
- 14 कं तद-क, द; क्तम्रानं-ना.
- 15 ९ यथाकमं शृहादीनां प्रतिविध्यते—क, ६.
- 16 प्रतिविध्यते-व.

## 'बौधायनः--[२, ६, २४-२५]

न नग्नः स्नायात्। न नक्तं स्नायात्॥

## <sup>2</sup>आपस्तम्बः³—[१, ३२, ७–८]

<sup>⁴</sup>सिशिरोऽवमज्जनमप्सु वर्जयेत्। अस्तिमिते च स्नानम्॥ उदकं प्रविद्य सिशिरस्कं रागतो निमज्जनं न कुर्यात्। 'अस्तिमिते च स्नानं' वर्जयेदित्यनुषङ्गः। एतदपि ⁵रागप्राप्त-स्नानमात्रविषयम्॥

#### <sup>6</sup>पराकारः<sup>7</sup>—[१२, २२]

<sup>8</sup>दिवाकरकरैः पूतं<sup>9</sup> दिवा स्नानं <sup>10</sup>प्रशस्यते। अप्रशस्तं निशि स्नानं राहोरन्यत्र दर्शनात्॥ <sup>11</sup>यथा स्नानं च दानं च सूर्यस्य ग्रहणे दिवा। सोमस्यापि तथा रात्रौ स्नानं दानं<sup>12</sup> विधीयते॥

#### <sup>13</sup>योगियाज्ञवल्क्यः

## उमे संध्ये तु<sup>14</sup> सातव्यं ब्राह्मणैश्च<sup>15</sup> यहाश्रितैः।

- 1 वी. मि. आ., १६३.
- 2 Reproduced by वी. मि. आ., १६३.
- 3 बौधायनः---ब, द.
- 4 सशिरोवर्जनमत्र वर्जयेत्---क.
- 5 रागपरिप्राप्त---ब, द; वागपरिप्रा--क; रागप्राधिक्का--ना.
- 6 पराशरः--- व, ना, द; पाराशर:--- उ.
- 7 वी. मि. आ., १६६.
- 8 भास्करस्य करै:--इति सुदितपाठ:
- 9 युक्तं—द, ब, क; स्पृष्टं—ज.
- 10 विशिष्यते-ना ; समाचरेत्-द.
- 11 'यथास्नानं . . . . विधीयते ' इत्ययं श्लोको मुद्रितपुस्तके नीपल्रभ्यतै.
- 12 स्नानदानं---ना.
- 13 वी. मि. आ., १५८.
- 14 च for বু---জ.
- 15 बाह्मणेर्गृहमात्रितै:-ना ; बाह्मणे: स्वगृहात्रितै:-ड.

तिसृष्विप च संध्यासु स्नातव्यं वतु तपस्विभिः॥
'तपस्वी' वानप्रस्थादिः॥

## <sup>2</sup>राङ्किखितौ

अनश्रन्नमः स्नायात्। नाप्सु मेहेत<sup>4</sup>। नोद्धर्षणं कुर्यात्। न पादेन<sup>5</sup> पाणिना वा<sup>6</sup> जलमभिहन्यात्। यस्मा-दापो वै सर्वा देवताः। <sup>7</sup>न स्रवन्तीं वृथातिक्रामेदनवसिच्य। अमेध्योदकं परिहरेत्। नाल्पोदके स्नायात्। न समुद्रोदक-मवगाहेत्<sup>8</sup>॥

'अनश्रन्' ताम्बूलादि भक्षणमकुर्वाणः । 'मेहनं' मूत्रोत्सर्गः। 'उद्धर्षणं' अङ्गमलापकर्षणम्। 'अप्सु¹० न कुर्यादि 'त्यन्वयः¹। 'अतिक्रामेत्' लङ्घयेत्। 'ष्टथा' निष्पयोजनम्। 'अनवसिच्य' तर्पणमकृत्वा। 'अमेध्यं' अशुचि¹²। 'परिहरेत्' ¹³न किंचित्तत्र कुर्यात्। 'अल्पोदके न स्नायादि'ति, प्रभृतसुमनोहरोदकसंभवे। 'प्रभृते विद्य-

- 2 Reproduced by वी. मि. आ., १६७.
- 3 अनमज्ञनमः-- ब ; अनमं न नमः स्नायात्-द.
- 4 मेहेत्-क.
- 5 पादेन न पाणिना वा--ना.
- 6 च---ब, क, द.
- 7 निस्नवन्तीं---क ; नास्नवन्तीं---ना.
- 8 त---क, ना.
- 9 र्वन्---क, द.
- 10 अप्सु कुर्यादित्यर्थः--- ब, द.
- 11 दिखर्थः--क.
- 12 अशुचिं--ब, ज, द.
- 13 न तत्र किंचित् कुर्यात्—ना.

माने<sup>1</sup>' इत्यादि वचनात्<sup>2</sup>। 'नावगाहेत्<sup>3</sup>' <sup>4</sup>अन्तः प्रविद्य न स्नायात्॥

#### देवलः5

न नदीषु नदीं ब्रूयात् पर्वतेषु <sup>6</sup>च पर्वतम् । नान्यत्प्रदांसेत्तत्रस्थस्तीर्थेष्वायतनेषु च ॥

## <sup>7</sup>हारीतः

न चत्वरोपद्वारयोः स्नायात्॥

'<sup>8</sup>चत्वरं' <sup>9</sup>यक्षादिषि्दानस्थानम् । 'उपद्वारं' द्वार-समीपम् ॥

## <sup>10</sup>पुन<u>र्हारीतः</u>

न स्तानवर्णकयोरग्रं<sup>11</sup> प्रयच्छेत्। अन्यत्र देवगुरु-ब्राह्मणेभ्यः॥

 $^{12}$ स्नात्यनेनेति 'स्नानं' कुशादि। ' $^{13}$ वर्णकं'  $^{14}$ सुगन्धि-द्रव्यम् , उद्वर्तनादिवर्णकरत्वात् $^{15}$ ॥

- 1 मानता इति-क.
- 2 प्रभृते विद्यमाने तु उदके सुमनोहरे । नाल्पोदके द्विजः स्नायान्नदीं चोत्स्रज्य क्रुत्रिमे ॥ इति योगियाज्ञवरूक्यनिषेधात्॥ वी. मि. आ., १६७.
- 3 हेत् . . विश्य न स्नायात्—ना.
- 4 अन्त: प्रविश्य स्नायात्—क.
  - 5 वी. मि. आ., १६८.
  - 6 न---ना.
  - 7 वी. मि. आ., १६८.
  - 8 Reproduced by बी. मि. आ., १६८.
  - 9 यक्षादिबलिस्थानम्—क; यक्ष्मादिबलिदानस्थानम्—उ.
- 10 Reproduced by वी. सि. आ., १६८.
- 11 करयोरप्रं-क.
- 12 स्नायतेनेनेति--ना.
- 13 'वर्णकं ' अनुक्रेपनं इति श्रीदत्त:-वी. मि. आ., १६९.
- 14 सुगन्धद्र—ना.
- 15 वर्णकत्वात्--ब, द.

## ¹विष्णुः—[६४, १–९]

परिनपानेषु <sup>2</sup>न स्नानमाचरेत्। आचरेद्वा <sup>3</sup>पश्चपिण्डा-नुद्धृत्यापदि। <sup>4</sup>नाजीर्णी। न चातुरः। न नग्नः। न<sup>5</sup> राहु-दर्शनवर्जे रात्रो<sup>6</sup>। न <sup>7</sup>संध्यायाम्<sup>8</sup>। <sup>9</sup>प्रातःस्नाय्यरुणकर-ग्रस्तां प्राचीमवलोक्य स्नायात्॥

'आपदि' अकृत्रिमे जले स्नानासंभवे। 'संध्यायां' सायंसंध्यायाम्॥

#### <sup>10</sup>पैठीनसिः

अथ स्नानविधिः । परकृतान् सेतृन् 12कूपांश्च वर्ज-येत्। 13अंदाभाक् तत्र 14सेतुकृत्त्रीन्पिण्डानुद्धृत्य स्नायात्॥ 15मनुः—[४, २०९]

## परकीयनिपानेषु स्नायात्रैव कदाचन<sup>16</sup>।

- 1 Reproduced by बी. मि. आ., १६०.
- 2 न स्नायात् आचरेत्-ना.
- 3 पश्चिपण्डानुद्धत्यापस्तदापिद्—इति मुद्रितिविष्णुस्मृतिपाठः.
- 4 नाजीर्णे—ना, द; न जीर्णे—उ; न जीर्णी—ब, ज.
- 5 न राहुदर्शनवर्ज रात्री सन्ध्यायां—ब, द; न रात्री । राहुदर्शनवर्जम्—इति मु. विष्णु. पाठ:; राहुदर्शनवर्ज न रात्री—ना.
  - 6 रात्री संध्या-क.
  - 7 न संध्ययो:--इति मु. विष्णु. पाठः.
  - 8 यां । पैठीनसिः—ना.
  - 9 प्रात:स्नानशीलोऽरुणताम्रां प्राचीमालोक्य—इति मु. विष्णु. पाठ:.
  - 10 वी. मि. आ., १६९.
  - 11 अथ स्नानविधिरिति नास्ति—द, ब.
  - 12 कूपान् वर्ज-ना.
  - 13 'अंशभाक् ' इत्यारभ्य 'स्नायात् ' इत्यन्तं नास्ति-ज, क.
  - 14 सेत्रकृतीस्त्रीन् पिण्डा-ना.
  - 15 Reproduced by वी. मि. आ., १६९,
  - 16 कथंचन-क.

निपानकर्तुः ¹स्नाता हि दुष्कृतांदोन लिप्यते²॥

'परकीयं' परकृतमात्रम्<sup>3</sup>। <sup>4</sup>तत्तु प्रतिष्ठितमप्रतिष्ठितं वा<sup>5</sup>, अविद्रोषेण '<sup>6</sup>परकृतानि'ति <u>पेटीनसिबौधायन</u>बच-नानुसारात्। स्वकारिते तु न विरोधः। 'निपानं' जलाधारः॥ <sup>7</sup>बौधायनः—[२, ५, १–५]

तपस्यमपामवगाहनम् । देवतास्तर्पयित्वा<sup>8</sup> पितृतर्प-णम् । अनुतीर्थमप<sup>9</sup> उत्सिश्चेद् <sup>10</sup> ऊर्ज वहन्ती "रिति । अथाप्युदाहरन्ति—

> स्रवन्तीष्विनरुद्धासु<sup>11</sup> त्रयो वर्णा द्विजातयः। प्रातरुत्थाय <sup>12</sup>कुर्वीरन देविषिपितृतर्पणम् ॥ निरुद्धासु न कुर्वीरन्नंशभाक् तत्र सेतुकृत्। तस्मात्परकृतान् सेतृन् कूपांश्च परिवर्जयेत्॥ <sup>13</sup>डद्भृत्य वापि त्रीन् पिण्डान् कुर्यादापत्सु नो सदा।

- 1 स्नात्वा हि.—द, ब, ना; स्नानाद्धि—क.
- 2 ति-द.
- 3 कृतमत्र प्रतिष्ठितमप्रतिष्ठितं चाविशेषेण परकृतानिति पैठीनसिवचनानुसारेण—द, ब.
- 4 तच प्रतिष्ठितं च अविशेषेण परकृतमिति पैठीनसि-क.
- 5 च--ना.
- 6 परकृतमिति पैठी -- ना.
- 7 Reproduced by वी. मि. आ., १६९-१७०.
- 8 त्वा देवर्षिपितृतर्पणम् । निरुद्धासु---क.
- 9 मप सिञ्च्यत्यूर्जे—ना.
- 10 ''कर्ज वहन्तीरमृतं घृतं पय: कीलालं परिसुतं स्वधा स्थ तर्पयत मे पितॄन्'' (वाजसनेयसंहिता, २. ३४.) इति समग्रो मन्त्र:.
  - 11 स्नवन्तीषु निरुद्धासु—द, ब; स्नवन्तीष्वनिरुद्धासु—ना.
  - 12 कुर्वन्ति---ना•
  - 13 अथाप्युदाहरन्ति—उद्धृत्य etc., इति मुद्रितपाठः.

¹निरुद्धासु तु श्रृतिपण्डान्कूपात्त्रीन्² त्नीन् घटांस्तथा॥
तपसे हितं 'तपस्यम्' अवगाहनम्। तपश्चाऽत्र ³नित्यनैमित्तिकादिकर्मानुष्टानमभिमतम्⁴। स्नातस्य तत्राधिकारात्। '⁵अनुतीर्थं' तीर्थं लक्ष्यीकृत्य, देविपत्रादितीर्थंनेत्यर्थः।
"ऊर्ज वहन्ती"रिति तर्पणान्तिमपदार्थोपादानमेतावानेकः
<sup>6</sup>प्रयोग इति ज्ञापनार्थम्। 'निरुद्धासु 'निरुद्धप्रवाहासु ॥
राङ्कालिखितौ³

नेष्टकाचिते पितृंस्तर्पयेत् । <sup>9</sup>वापीतडागोदपानेषु<sup>10</sup> सप्त पश्च त्रीन्<sup>11</sup> वा पिण्डानुद्धृत्य देवपितृंस्तर्पयेत् ॥ <sup>12</sup>याज्ञवत्क्यः—[१. १५९]

पश्च पिण्डाननुद्धृत्य न स्नायात्परवारिषु<sup>13</sup>। स्नायान्नदीदेवस्नातहृदेषु च सरःसु च<sup>14</sup>॥

# पैठीनसिबौधायन्वचनात्<sup>15</sup> स्नानकर्तुर्मृत्पिण्डाम्बुघट-

- 1 निरुद्धासु त्रीन् पिण्डान् कूपान्सीन् घटांस्तथा--- क.
- 2 त्रीन्स्तु घटांस्तथा--ना : त्रीनब्बटांस्तथा-मदितपाठः.
- 3 निल्पनैमित्तिककर्मानुष्ठानमभिष्रेतं—क.
- 4 अभिप्रेतम्—ब, ज, ना, द.
- 5 अथ तीर्थ---क.
- 6 प्रयोग: बोद्धव्य:--ब, द.
- 7 सु । याज्ञवल्क्य:--ना.
- 8 वी. मि. आ., १७२
- 9 न वापी--ब, द.
- 10 गोपदानेषु--क.
- 11 त्रीन् वा पि---ब, द; त्रीन् पिण्डा---- उ.
- 12 वी. मि. था., १७०.
- 13 वारिणि—ब, ज, क, द, वी. मि. आ.
- 14 गर्तप्रस्वणेषु च---कः ; हद्प्रस्वणेषु च---इति मुद्रितपाठः.
- 15 नानुसारात्—क, ना, द,

त्रयोद्धरणं<sup>1</sup> <sup>2</sup>सेतुकूपविषयम् । पश्चिपण्डोद्धरणं तु <u>विष्णू</u>-क्तमेतदितिरिक्तकृत्रिमजलविषयम् । यत्तु <u>राङ्खलिखितो</u>क्तं सप्तपश्च<sup>3</sup>त्रयमृत्पिण्डोद्धरणं<sup>4</sup> तत्तर्पणार्थं<sup>5</sup> यथासंख्यं <sup>6</sup>वापी-कूपतडागविषयम्<sup>7</sup> ॥

<sup>8</sup>मनुः—[४, २०३]

नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरःसु च। स्नानं समाचरेन्नित्यं गर्तप्रस्रवणेषु च॥

'देवखातेषु तडागेषु' <sup>9</sup>देवसंबन्धित्वेन प्रसिद्धेषु <sup>10</sup>सरःसु। 'गर्तः'—

> "<sup>11</sup>धनुःसहस्राण्यष्टौ<sup>12</sup> तु गतिर्यासां न विद्यते" इति वक्ष्यमाणः । 'प्रस्नवणं' निर्झरः ॥

## <sup>13</sup>विष्णुपुराणे—[३, ११, २६]

## कूपेषुद्धृततोयेन स्नानं कुर्वीत वा भुवि<sup>14</sup>। स्नायीतोद्धृततोयेन यदि वा भुव्यसंभवे॥

- 1 मृत्पिण्डाद्युद्धरणं-द, ब.
- 2 कूपसेतुविषयं-नाः
- 3 त्रयपिण्डोद्धरणं—ब, द.
- 5 र्थे---ना.
- 6 वापीतडागोदपान---ब, क, द.
- 7 Reproduced by वी. मि. आ., १७२
- 8 Reproduced by वी. मि. आ., १८१-१८२.
- 9 देवसंबन्धेन प्र-क, द.
- 10 सर इति अल्पगर्त:--ब; सरभह्न: गर्तः--क; सर: तहः गर्तः--ना.
- 11 गोभिलस्मृति: (छन्दोगपरिशिष्ठे काल्यायनः) १, ७, १४२.
- 12 सहस्राष्ट्री च--ना.
- 13 Reproduced by वी. मि. आ., १८२.
- 14 अर्धमिदं-- 'ब' 'द'कोशयोर्नास्ति.

'कूपेषु' यत्तोयं तेनोद्धृतेन भुवि स्थितः स्नायात्। 'असंभवे' अन्यत्रापि तडागादाववगास्य स्नानासंभव इत्यर्थः॥

## ¹विष्णुः—[६४, १६-१७]

स्तायात्प्रस्रवणदेवस्तातसरोवरेषु । उद्धृताद्भूमिष्ठमु-दकं<sup>2</sup> पुण्यं स्थावरात्प्रस्रवणं<sup>3 4</sup>तस्मान्नादेयं तस्मादपि <sup>5</sup>साधु-परिगृहीतं <sup>6</sup>सर्वत एव गाङ्गम् ॥

<sup>' <sup>7</sup>साधुपरिगृहीतं ' <sup>8</sup>यथा रामपरिगृहीतं चित्रक्टादौ मन्दाकिन्यादि ॥</sup>

#### <sup>9</sup>राङ्काः<sup>10</sup>

सर्वतीर्थानि पुण्यानि पापन्नानि सदा नृणाम्। परस्परानपेक्षाणि<sup>11</sup> कथितानि मनीषिभिः॥ सर्वे प्रस्रवणाः पुण्याः सर्वे पुण्याः शिलोचयाः<sup>12</sup>। नद्यः पुण्याः सदा सर्वा जाह्नवी च<sup>13</sup> विशेषतः॥ यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्।

- 1 वी. मि. आ., १८२.
- 2 भूमिष्टमुदकं—व, ना, द, वी. मि. आ ; भूमिस्थमुदकं—उ.
- 3 प्रसवणवत् त-क.
- 4 तस्मादिप नादेयं तस्मा-ना.
- 5 साधुसंगृहीतं-ना.
- 6 सर्वत्र एव गाङ्गेयम्—ब, क, द.
- 7 Reproduced by बी. मि. आ.. १८२.
- 8 यथा रामपरिगृहीतमिति नास्ति—व.
- 9 शंखलिखितौ---ना.
- 10 Reproduced by बी. मि. आ., १८२.
- 11 अनपेक्ष्याणि--ब, ज, द.
- 12 शिलो**चये**---- उ.
- 13 द--क.

विचा तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमइनुते ॥ चणां पापकृतां तीर्थं पापस्य द्यामनं भवेत्। यथोक्तफलदं तीर्थं भवेच्छुद्धात्मनां चणाम्॥

'हस्तसंयमः' निन्दितप्रतिग्रहादिनिवृत्तिः<sup>2</sup>। 'पाद-संयमः' अगम्यदेशगमनिवृत्तिः। 'मनःसंयमः' काम-कोधादिनिवृत्तिः। 'विद्या' <sup>5</sup>सच्छास्त्रवेदरूपा<sup>6</sup>। 'तपः' चान्द्रायणादिः। 'कीर्तिः' धार्मिक्रत्वादिना प्रसिद्धिः<sup>7</sup>। <sup>8</sup>न नरस्य पापकृतः सर्वथा तीर्थं निष्फलमित्युक्तम्— 'नृणामि'ति॥

## <sup>9</sup>योगियाज्ञवल्क्यः

प्रभृते विद्यमाने तु 10 उदके सुमनोहरे।
नाल्पोदके द्विजः स्नायान्नदीं चोत्सुज्य कृत्रिमे॥
11 त्रिरात्रफलदा नद्यो याः काश्चिदसमुद्रगाः।
समुद्रगास्तु पक्षस्य मासस्य सरितां पतिः॥
ष्टृथा तृष्णोदकस्नानं 2 वृथा जप्यमवैदिकम्।

- 1 शुद्धातमनां--ब, ना, द.
- 2 ग्रहमारणादिनिवृत्ति:---ना.
- 3 तीर्थकामोऽगम्य-व, द; अगम्यगमननिवृत्ति:-द.
- 4 कामकोधनिवृत्ति:--क.
- 5 सर्वास्त्रवेदाद्यागमरूपा—क, वी. मि. आ.
- 6 वेदायधिगम:--ब, ज, द.
- 7 प्रसिद्धि:—ब, द; प्रसिद्धः—उ.
- 8 न नरस्य-क; न इति नास्ति--- ड.
- 9 Reproduced by वी. मि. आ., १६७ and १८३.
- 10 सिळेळे सुमनोरमे—ब, द; विमळे—ना.
- 11 कात्यायन:--- त्रिरात्रफलदा---- द.
- 12 उष्णोदकै: स्नानं—ब, द; उष्णोदके—उ.

वृथा त्वश्रोत्रिये दानं वृथा ¹मुक्तमसाक्षिकम्²॥

'त्रिरात्रफलदाः' नदीव्यतिरिक्ते<sup>3</sup> जले यत्त्रिरात्रस्नाने फलं तत्फलदाः<sup>4</sup> । एवं 'पक्षस्य मासस्ये'त्यपि<sup>5</sup> बोद्धव्यम् । 'वृथा' शरीरशुद्धिव्यतिरिक्तस्नानफलशुन्यम् ॥

## <sup>6</sup>भविष्यपुराणे

शिवलिङ्गसमीपस्थं यत्तोयं पुरतः स्थितम् । शिवगङ्गेति<sup>7</sup> तज्ज्ञेयं<sup>8</sup> तत्र स्नात्वा दिवं व्रजेत् ॥

<u>छन्दोगपरिज्ञिष्टे</u> कात्यायनः 10—[१, ७, १४०-१५१]

<sup>11</sup>यव्यद्वयं श्रावणादि सर्वा नद्यो रजखलाः। तासु स्नानं न कुर्वीत वर्जियत्वा समुद्रगाः॥ नभोनभस्ययोर्मध्ये सर्वा नद्यो रजस्वलाः। तासु स्नानं न कुर्वीत देवर्षिपितृतर्पणम्॥ धनुःसहस्राण्यष्टौ तु गतिर्यासां न विद्यते। न ता नदीशब्दवहा गर्तास्ते परिकीर्तिताः॥ उपाकर्मणि चोत्सर्गे प्रेतस्नाने तथैय स।

- 1 ह्यभयसाक्षिकं-ना.
- 2 मवैदिकं--ब, द.
- 3 के यतित्र--द.
- 4 वी. मि. आ., १८३, adds सानप्रकरणात् after this.
- 5 मासस्यापि--ब, द.
- 6 वी. मि. आ., १८५.
- 7 लिंगेति तस्त्रोक्तं—क.
- 8 विख्यातं—ब, द; विश्लेयं—ना, वी. मि. आ.
- 9 शिष्टं का---क, ना, उ.
- 10 वी. मि. आ. १८५, १७१ and १८८.
- 11 पन्यद्वयं श्रावणादि—द, ब, ज; यन्यद्वयं श्रावणादि—क, ना; मासद्वयं श्रावणादि सर्वो—इति मुदितगोभिलस्पृतिपाठः .

चन्द्रसूर्यग्रहे चैव रजोदोषो न विद्यते ॥
वेदाइछन्दांसि ¹सर्वाणि ब्रह्माद्याश्च दिवौकसः ।
जलार्थिनो हि पितरो ²मरीच्याद्यास्तथर्षयः ॥
उपाक्कर्मणि चोत्सर्गें स्नानार्थं ब्रह्मवादिनः ।
यियासूननुगच्छन्ति <sup>4</sup> <sup>5</sup>संहृष्टा ह्यश्चरीरिणः ॥
समागमश्च यत्रैषां तत्रान्ये बहवो मलाः ।
नृनं सर्वे क्षयं यान्ति <sup>6</sup>किम्रतेकं नदीरजः ॥
<sup>7</sup>ऋषीणां सिच्यमानानामन्तरालं समाश्चितः ।
संपिवेद्यः शरीरेण <sup>9</sup>पर्षन्मुक्तजलच्छटाः ॥
विद्यादीन् ब्राह्मणः कामान्पुत्रादीन्नार्यपि ध्रुवान् <sup>10</sup> ।
<sup>11</sup>आमुष्मिकान्यपि सुखान्याग्नुयान्नात्र संशयः ॥
अशुच्यशुचिना दत्तमाममुच्छकलादिना ।
अभिर्वत्राहास्तु पेता रक्षांसि भुञ्जते ॥
खर्धन्यम्भःसमानि स्युः सर्वाण्यम्भांसि भृतले ।
कूपस्थान्यपि सोमार्कग्रहणे नात्र संशयः ॥

- 1 सर्वाणि-व, ज, क, ना, द; सर्वोशे-उ.
- 2 मरीच्याद्यास्त्वथर्षयः--- ब, ज, द; मरीचाद्यास्तथर्षय:--- ड.
- 3 उपाकर्मणि चोत्सर्गे—ना ; उपाकर्मण्युत्सर्गे च—उ, वी. मि. आ.
- 4 यियासूनन्वगच्छन्ति संह्था—ब, ज, क, द; पिपासयान्वगच्छन्ति—ब; पिपासू-मनुगच्छन्ति—उ, वी. मि. आ.
  - **5 संद्रष्टा**—- उ.
  - 6 किमु चैकं--ब, द; किश्चुतैकं--क.
  - 7 राशीनां सिद्धमानानां—क.
  - 8 समाश्रिता: । सम्पिनेयु: शरीरेण पर्यन्मुक्तजलच्छटा:--न, द.
  - 9 पा**र्थो**न्मुक्तजलच्छटाः—उ.
  - 10 धुतम्--द, ब, ज, क, ना.
- - 12 मृष्टफलादिना—क,

'¹यव्यो' मासः, "यव्या मासाः ²सुमेकः संवत्सर" इति ³वातपथश्चतेः। '⁴रजखलाः' अविशुद्धाः । 'समु-द्रगाः' साक्षात्प्रलिभिज्ञायमानसमुद्रगमनाः। ' <sup>6</sup>धनुः' हस्त-चतुष्ट्यपरिमाणम् । <sup>8</sup>ऋषीणां तर्पणे कियमाणेऽन्तरालसं-वन्धी यो जलविन्दुसमूहस्तं 'पिबेत्' शरीरेण <sup>9</sup>संप्रतीच्छेदि-लर्थः। 'अशुचि' द्रव्यम्। 'अशुचिना' पुरुषेण¹ । '¹¹आम-मूच्छकलादिना' ¹²अपकमृत्कपालादिना¹ । '¹⁴अनिर्गतद-शाहाः' जन्मप्रभृति दशाहाभ्यन्तरे ये मृतास्ते प्रेताः। 'रक्षांसि मुञ्जते' तहत्तं ¹ <sup>5</sup>तद्गामि भवति। 'समागमश्च यत्रैषा 'मिलादिना यो रजःप्रभृति ¹ <sup>6</sup>सर्वप्रकारोदकदोषाभाव उक्तस्तदनुवादोऽयं 'अशुच्यशुचिने'लादि। 'स्वर्धुनी' । 'श्वर्धुनी'

- 1 Reproduced by बी. मि. आ., १८५.
- 2 स्वमेक:--व, ज, क, ना, द; सुमेकां--उ.
- 3 शतपथनाह्मणम् , १. ७. २. २६.
- 4 वाक्यमिदं—'व''द'कोशयोर्नास्ति.
- 6 Reproduced by वी. मि. आ., १७१.
- 7 हस्तचतुष्टयम्---ब, ज, द.
- 8 Reproduced with additions by वी. मि. आ., १८८-१८९.
- 9 परीक्षेदित्यर्थः---क.
- 10 पुरुषेण दत्तं—ब, द ; पुरुषेण दत्तं च—द.
- 11 आममुक्तजलादिना—क.
- 12 नूतनमृत—द, ब; अपक्रमृत्कलापादिना—ना.
- 13 दिना जन्म-क.
- 14 Quoted by वी. मि. आ., १८९.
- 15 तदासां--ब, द.
- 16 सर्वदोषाभाव:--- व, द; सर्वोदकदोषाभाव---- ना; सर्वप्रकारदोषाभाव---- क.
- 17 तदर्थवादोयं-क, ना.
- 18 पूर्ववाहिनी गङ्गा--ब, द.

#### ¹ब्रह्मपुराणे²

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं स्नानमाचरेत्। तर्पणं तु भवेत्तस्य चाङ्गत्वेन प्रकीर्त्तितम्॥

#### बुक्षः [२, ४८-४९]

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं स्नानसुच्यते । तेषां मध्ये <sup>3</sup>तु यन्नित्यं तत्पुनिध्यते विश्वा ॥ मलापक्षषणं पार्श्वे मन्त्रवत्तु जले स्मृतम् । सन्ध्यास्नानसुभाभ्यां तु <sup>6</sup>स्नानभेदाः प्रकीर्तिताः ॥

'पार्श्वें' न जलमध्य इति तोत्पर्यम् । 'संध्यास्नानं' प्रातःस्नानम्<sup>र</sup> । 'उभाभ्यामि'ति, जल्ले <sup>ड</sup>स्थले च ॥

#### <sup>9</sup>হা**দ্ধ**: [८, १–११]

नित्यं नैमित्तिकं क्राम्यं क्रियाङ्गं मलक्षर्षणम् । क्रियास्नानं तथा षष्ठं षोढा <sup>10</sup>स्नानं प्रकीर्तितम् ॥ अस्नातस्तु पुमान्नाहीं <sup>11</sup>जप्याग्निहवनादिषु । प्रातःस्नानं तदर्थे तु नित्यस्नानं <sup>12</sup>प्रकीर्तितम् ॥

- 1 वी. मि. आ., १९१ and २००.
- 2 ब्रह्माण्डपुराणे---- उ.
- 3 पुनर्नित्यं तत्तु संभिद्यते—ब.
- 4 विंधते---क.
- 5 तज्जले—ब, द.
- 6 स्नानदेशा:--- ब, ज, क, द.
- 7 स्नानं जलमध्ये---क.
- 8 स्थण्डिले—ब.
- 9 वी. मि. आ., १८९—-**१**९०.
- 10 स्नानिमहोच्यते--ज.
- 11 जप्यादिहवनादिषु-- उ: जप्यामिहरणादिषु-क.
- 12 उदाहतम् ना.

चाण्डालदावपूयादि¹ स्पृष्ट्वाऽस्नातां रजखलाम् । स्नानाईस्तु <sup>2</sup>यतः स्नाति स्नानं नैमित्तिकं <sup>3</sup>हि तत्॥ पुष्यस्नानादिकं यत्तु दैवज्ञविधिचोदितम्⁴। तद्धि काम्यं समुद्दिष्टं नाकामस्तत्प्रयोजयेत्॥ जप्तुकामः पवित्राणि<sup>5</sup> चार्चिष्यन् देवताः पितॄन्। स्नानं समाचरेचस्तु कियाङ्गं तत् प्रकीर्तितम् ॥ मलापकर्षणं नाम स्नानमभ्यङ्गपूर्वक्रम । मलापकर्षणार्थं तु प्रवृत्तिस्तस्य<sup>6</sup> नान्यथा ॥ सरःसु देवखातेषु तीर्थेषु च नदीषु च। क्रियास्नानं समुद्दिष्टं स्नानं तत्र मता क्रिया॥ तत्र <sup>7</sup>काम्यं च<sup>8</sup> कर्तव्यं यथावद्विधिचोदितम्<sup>9</sup>। नित्यं नैमित्तिकं <sup>10</sup>चैव कियाङ्गं मलकर्षणम् ॥ तीर्थाभावे तु कर्तव्यमुष्णोदकपरोदकैः। स्नातस्य11 वहितप्तेन तथैव परवारिणा॥ शरीरशुद्धिर्विज्ञेया न तु स्नानफलं लमेत्। अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति 12तीर्थस्नानाद्भवेत्फलम् ॥

<sup>1</sup> यूपादीन्-द, ब; यूपादि--ना.

<sup>2</sup> यदा-द, ब, ना, बी. मि. आ.; स्नानान हस्तु यत्स्नाति-ज.

<sup>3</sup> स्मृतम्--ना.

<sup>4</sup> विधिनोदितम्-ज, ना.

<sup>5</sup> दि---क.

<sup>6</sup> स्तत्र—ना.

<sup>7</sup> कालस्तु---क.

<sup>8</sup> तु-ब, ज, ना, द.

<sup>9</sup> विधिनोदितम्-ना.

<sup>10</sup> कर्म-ब, द.

<sup>11</sup> स्नातस्य--द, ब, ज, क, ना; स्नातव्यं--उ.

<sup>12</sup> तीर्थं ज्ञानादिखादि सप्तदशाङ्कितपत्रारम्मे A.S.B. कोशे दृश्यते.

सरःसु देवखातेषु तीर्थेषु च नदीषु च । स्नानमेव किया यस्मात् स्नानात्पुण्यफरुं <sup>1</sup>मतम् ॥

'²अभ्यङ्गपूर्वकिम 'ति मलापकर्षणस्नानोपलक्षणम्³। 'तीर्थ 'दाब्दोऽत्र तीर्थभूतवापीक् पत्नावापिद्धः । 'मता ' अभिमता । 'यथावत्' पुष्यस्नानाद्यक्ते तिकर्तव्यतया। 'नित्यं नैमित्तकिम 'त्येतेनाऽर्थादिदसुक्तम् —काम्यस्नान-क्रियास्नाने उष्णोदकपरोदकाभ्यां न कर्तव्ये इति। 'पर-वारि' <sup>7</sup>परकृत्रिमजलम्, <sup>8</sup>अकृत्रिमं च परेणोपार्जितम्। 'स्नानफलं' खर्गादि॥

#### <sup>9</sup>हारीतः<sup>10</sup>

पश्च स्नानानि विप्राणां कीर्तितानि मनीषिभिः।
आग्नेयं वारुणं ब्राह्मं वायव्यं दिव्यमेव च ॥
आग्नेयं भस्मना स्नानमद्भिर्वारुणमुच्यते।
आपो हि छेति च ब्राह्मं वायव्यं गोरजः स्मृतम्॥

11 अद्भिरातपवर्षाभिर्दिव्यं स्नानमिहोच्यते।
एतस्तु मन्त्रतः स्नात्वा तीर्थानां फलमामुयात् ॥

- 1 स्मृतम्--- ब, ज, क, ना, द.
- 2 Reproduced by बी. मि. आ., १९०.
- 4 कूपादिपरः—ना ; वापीतडागादिपरः—द.
- 5 अभिमतेति यावत् । पुष्यस्नानादि—द, ब, ज.
- 6 मिलादिनार्थादिदमुक्तम्—ब, द.
- 7 परकृत--द, ब ; कृत्रिमं जलं--ना ; परवारि कृत्रिमजलं---A.S.B.
- 8 अकृतं च परेणो-ना : कृत्रिमं न परेणो-A.S.B.
- 9 तत्र हारीत:---A.S.B.
- 10 वी. मि. आ., १९२-१९३.
- 11 अद्भिः सातपवर्षाभिः--ब, ना, द, वी. मि. आ.
- 12 फलमञ्जूते---ना.

'¹आग्नेयं' अग्निराज्दोऽत्राग्निकार्ये² भस्मनि वर्तते³ लक्षणया। "सर्वत्राग्निकलिभ्यां ढग्वक्तव्य " इति ढक्। 'आपो हि ष्ठे'ति मन्त्रचतुष्टयोपलक्षणम् । '⁵एतैः' आग्ने-यादिभिः। 'मन्त्रतो ' <sup>६</sup>मृदाऌम्भादिसाधनमन्त्रोचारणेन॥

## योगियाज्ञवल्क्यः

कालदोषादसामर्थ्यात्र शकोति <sup>8</sup>यदा हासौ। तदा ज्ञात्वा <sup>9</sup>ऋषिभ्यस्तु मन्त्रैर्देष्टं तु मार्जनम् ॥ शन्न आपस्तु द्वपदा आपो हि ष्ठाधमर्षणम्। एतैश्चतुर्भिर्ऋज्ञान्त्रै $^{10}$ र्मन्त्रस्नानमुदाहृतम् ॥ स्नानमब्दैवतैर्मन्त्रैर्मार्जनं प्राणसंयमः। अघमर्षणसूक्तेन अश्वमेघावसृत्समम्॥ अप्रायत्ये समुत्पन्ने स्नानमेव तु कारयेत्। पूर्वोदिष्टैस्तथा मन्त्रैरन्यथा मार्जनं भवेत्॥

' कालदोषः ' अतिबृष्टचादिः¹¹ 'असामर्थ्ये ' दारीरा-पाटबहेतुः । कालस्याल्पत्वेन संपूर्णवारुणस्नानविधि<sup>12</sup>करणा-

- 1 Reproduced by वी. सि. आ., १९३.
- 2 त्रतत्कार्ये—द, ब, क; त्रतत्कार्ये वर्तते भस्मिन लक्षणया—ज.
- 3 ते सर्वत्राग्नि---ना.
- 4 'क्लेर्डक्' ४-२-८ इति सूत्रस्थवार्तिकम् (२६८९).
- 5 तथैवामेयादिभिः---क.
- 6 मृदालम्भनादि---क, द.
- 7 Text and commentary reproduced by वी. मि. आ., १९४.
- 8 यदा त्वसी-क.
- 9 द्वा ऋषिभि:—ब. द.
- 10 मात्रै:--ब, द.
- 11 दिः शरीरापाटव--- उ.
- 12 कालयोग्यत्वं—ब, द, ज; करणयोग्यत्वं च—ना.

योग्यत्वं वा। '¹स्नानमब्दैवतैर्मन्त्रैरि'ति, '²अब्दैवतैर्मार्जनं,' 'अघमर्षणसूक्तेन प्राणसंयम' इत्यन्वयः³। ईदृशमन्त्रस्नानं पूर्वोक्तमन्त्रस्नानादुत्कृष्टम्। 'अप्रायत्यं⁴' ⁵अशुद्धिः। 'स्नान'-मत्राष्ठवनम्<sup>6</sup>। 'अन्यथा' <sup>7</sup>अशुध्यभावे॥

## <sup>8</sup>पुनर्योगियाज्ञवल<del>्य</del>यः<sup>9</sup>

- 1 स्नानमब्दैवतिमिति कारयेत्—द, ब; स्नानमब्दैवतैरिति—ना.
- 2 अब्दैवतं-ब, द; अब्दैवतेन-ना.
- 3 इखनुवृत्तिः—ब, द.
- 4 त्यं अशुद्धि: । स्नानमत्र आप्नतनम्—A.S.B.
- 5 अग्रुद्धिः स्नानमात्रपरः--द, ब; अग्रुद्धिः स्नानमत्राष्ट्रवः--ज.
- 6 त्राप्तवः—क.
- 7 अग्रुध्यभावे—ज, द; अग्रुद्धभावे—ना; अविग्रुद्धाभावे—उ.
- 8 तथा, असाम-ना.
- 9 Reproduced by वी. मि. आ., १९४-१९५.
- 10 ह्यपेक्षया--ना.
- 11 मानाः प्रकार्तिताः--ना ; म्नानान्यनुक्रमात्-वी. मि. आ.
- 12 मन्त्रं--- द.
- 13 मृदालम्भस्तु—द; मृदालम्भं तु—उ.
- 14 दिव्यमिहोच्यते-ना,
- 15 गात्यं च-क, ब, द; गाहातु-ज; गाहं तु-वी. मि. आ; गात्यं तु-उ.
- 16 अथ स्नानं—ना ; सप्तस्नानं—A. S. B.

कालादेशादसामर्थ्यात्सर्वे तुल्यफलं स्मृतम् ॥ मानसं प्रवरं स्नानं केचिदिच्छन्ति सूरयः । आत्मतीर्थप्रशंसायां व्यासेन पठितं¹ यतः ॥

मन्त्रस्नानक्रमेण यथोदिष्टं सर्वमेव स्नानं प्रशस्तम्। अत्रैव हेतुः—'कालाद्देशादि'ति। <sup>2</sup>यत इति शेषः। वारुणं मुख्यं स्नानम्। <sup>3</sup>कालदोषादौ त्वन्यदपि <sup>4</sup>मान्त्रादि तत्तुल्य-फलम्॥

#### <sup>5</sup>स्कन्दपुराणे

पुण्यं कनख्छे यच प्रयागे यच सुन्दरि । तत्फलं सकलं देवि भृतिस्नाने <sup>6</sup>दिनेदिने ॥ 'भूति 'र्भसा॥

#### तथा

उच्छिष्ठं वा प्रमत्तं वा नरवाहननन्दिते<sup>7</sup>। भूतिस्पृष्टं हि न नरं<sup>8 9</sup>धर्षयन्ति विनायकाः॥ 'प्रमत्तो'ऽनवहितः<sup>10</sup>। 'धर्षयन्ति' अभिभवन्ति<sup>11</sup>॥

- 1 पठितं—द, ब, क, ना; पठितो—उ, नी. मि. आ.
- 2 यदिति-- ब, द.
- 3 कालदोषादिति कालदोषयोस्तुल्यं फलम्—ब, द.
- 5 ब्रह्मपुराणे—वी. मि. आ., Reproduced by वी. मि. आ., १९५.
- 6 विधीयते-A.S.B. ब, ज, क, ना, द, वी. मि. आ.
- 7 नन्दिते:--- ज ; नन्दिन--- ना.
- 8 न हि नरं—ब, द, ज, क; भूतस्पृष्टं हि न नरं—उ.
- 9 वर्षयन्ति-क.
- 10 प्रमत्तो वा उन्मत्तः---ब, द.
- 11 भत्स्यन्ति—द, ब, क; बी. मि. आ., त्रासयन्ति—ज.

## ¹**वि**डणुपुराणे---[२, ९, १२-१३; १५-१६]

आकाशगङ्गासिललं समादाय गभितमान्।
अनभ्रगतमेवोव्यां सद्यः क्षिपित रिहमिनः॥
तस्य ²संस्पर्शनिर्धृतपापपङ्गो द्विजोत्तमः।
न याति नरकं मत्यों दिव्यं स्नानं हि तत्स्मृतम्॥
कृत्तिकादिषु ऋक्षेषु विषमेष्वम्बु यदिवः।
दृष्टार्कं पति ज्ञेयं तद्गाङ्गं दिग्गजोज्झितम्॥
युग्मक्षेषु च यत्तोयं पतत्यकोज्झितं दिवः।
तत्स्पर्यरिहमिनः सद्यः समादाय निरस्यते॥

'विषमेषु' प्रथमतृतीयपश्चमसप्तमनवमादिषु कृत्ति-कामृगिशरःपुनर्वसुप्रभृतिषु । 'युग्मर्क्षेषु' समेषु श्रोहि-ण्याद्र्राप्रभृतिषु ॥

#### तथा [२, ९, १७]

उभयं पुण्यमत्यर्थं नृणां पापहरं द्विज । आकाशगङ्कासिललं दिव्यं स्नानं महासुने ॥

- 1 Reproduced by वी. मि. आ., १९५-१९६.
- 2 स्पर्शविनिर्द्धृत-द, व; तस्मिन्संस्थश्च निर्धृतपापको हि द्विजोत्तमः-ना
- 3 विषमेषु स्वयं दिवः—द, ब; विषमेषु वियद्विः—क; विषमेषु च यद्दिवः—आ, वी. मि. आ.
  - 4 दशकी--ब, ना, द; दृष्ट्वाकी--उ.
  - 5 गजोज्झितम्—ब, ज, क, द, वी. मि. आ.; दिग्गजेरितम्—उ.
  - 6 दिवः--द, ब, क, ना, A.S.B; त्यर्ककरोज्झितम्-ज; दिवम्--उ.
  - 7 अधिनी--- ब, द.
  - 8 बु समेबु-ना-
  - 9 रोहिण्याद्मीदिषु---ब, द.

#### ¹वाराइपुराणे²

दक्षिणावर्तराक्केन तिलिमिश्रोदकेन तु<sup>3</sup>।
उदके नाभिमात्रे तु<sup>4</sup> यः कुर्यादिभिषेचनम् ॥
प्राक्स्रोतिसि<sup>5</sup> तु वै नद्यां नरस्त्वेकाग्रमानसः।
यावजीवकृतं पापं तत्क्षणादेव नद्यति ॥
'प्राक्स्रोतिस' पूर्वदिक्प्रवाहायाम्<sup>6</sup> ॥
अच्छिन्नपद्मपत्रेण<sup>7</sup> सर्वरहोदकेन<sup>8</sup> च<sup>9</sup>।
स्रोतसो वै नरः स्नात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥
दक्षिणावर्तराङ्केन <sup>10</sup>पात्र औदुम्बरे स्थितम्।
उदकं यः प्रतीच्छेत दिरसा हृष्टमानसः<sup>11</sup> ॥
<sup>12</sup>तस्य जन्मकृतं पापं तत्क्षणादेव नद्यति।

- 1 वराहपुराणे-A.S.B.
- 2 वी. मि. आ., २०१; मुद्रितवराहपुराणे त्वेवं पाठः— दक्षिणावर्तसञ्चेन कृत्वा प्राक्त्नोतसं नदीम् । कृत्वाभिषेकं विधिवत् ततः पापात्त्रमुच्यते ॥ दक्षिणावर्तशङ्खेन कृत्वा चैव करे जलम् । शिरसा तद्गृहीत्वा तु विप्रो हृष्टमनाश्चिचिः ॥ तस्य जन्मकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति । प्राक्त्नोतसं नदीं गत्वा नाभिमात्रजले स्थितः ॥ स्रात्वा कृष्णतिलेमिशाः दशात्सप्तास्त्रलीर्नरः ॥
- 3 च---ब, ज, क, द.
- 4 मात्रेण य:--क.
- 5 सि वै नद्यां--ना.
- 6 नधाम्---ब, द.
- 7 पत्रपद्मेन--- ब, द, वी. मि. आ.
- 8 वर्णोदकेन---क.
- 9 तु---ना.
- 10 पात्रे औदु--ना, द.
- 11 शिरसाकृष्टमानसः--द, व; शिरसानन्यमानसः--ना,
- 12 शतजनमङ्गतं-ना,

'¹औदुम्बरे' ताम्रे । 'शिरसे'ति सप्तम्यर्थे तृतीया ॥ जाबालिः

> अशिरस्कं भवेत् स्नानं स्नानाशक्तौ तु कर्मिणाम्<sup>2</sup>। आर्द्रेण वाससा वापि मार्जनं <sup>3</sup>दैहिकं विदुः॥ '<sup>4</sup>शिर' इत्यनवती—

मनुः—[४, ८२]

<sup>5</sup>न च स्नायाद्विना ततः॥

अनेन स्नानशक्तौ स्त्यां विहितं स्नानं सशिरस्कमेष कर्तव्यमित्युक्तम् ॥

मार्कण्डेयपुराणे<sup>7</sup>—[३४, ३५]

शिरःस्नातस्तु अर्वीत दैवं पित्र्यमथापि वा।

## अथ स्नानविधिः

तत्र राङ्कः <sup>9</sup>—[९, १-१५]

कियास्नानं तु वक्ष्यामि यथावदनुपूर्वदाः॥
मुद्धिरद्धिश्च कर्तव्यं शौचमादौ यथाविधि।

- 1 औदुम्बरपात्रे । जाबालि:--क.
- 2 कर्मिणां-द, ब, ज; कर्मणां-ना; कर्मण-उ.
- 3 देहिनं विदु:---ना.
- 4 अशिर इति—ब, द; अशिरस्कमित्यनुत्रती—ज.
- 5 नैव---ब, ज, द.
- 6 शक्ती विहितं-क.
- 7 वी. मि. आ., १९७.
- 8 शिर:स्नातस्तु कुर्वीत-ना; शिर:स्नानं तु-- उ.
- 9 Reproduced by बी. मि. आ., २३५-२३६.

¹जलेऽभिमग्नस्तुन्मज्य उपस्पृश्य यथाविधि ॥ तीर्थस्यावाहनं क्रयात्तित्प्रवक्ष्याम्यतः परम्। "प्रपद्ये <sup>2</sup>वरुणं देवमम्भसां पतिमुर्जितम् ॥ याचितं देहि मे तीर्थ सर्वपापापनुत्तये। तीर्थमावाहयिष्यामि सर्वाघविनिषद्नम् ॥ मान्निध्यमस्मिन्स्वे तोये<sup>3</sup> भजतां मद्नुग्रहात्। रुद्रान् प्रपंचे वरदान् <sup>4</sup>सर्वानप्सषदः खयम ॥ सर्वानप्सषदश्चेव प्रपद्ये प्रणतः स्थितः। देवमप्सुषदं वहिं प्रपद्येऽघनिषुदनम् ॥ आपः पुण्याः पवित्राश्च प्रपद्ये दारणं<sup>5</sup> तथा । रुद्राश्चाग्निश्च <sup>6</sup>सर्पाश्च वरुणस्त्वाप एव च ॥ शमयन्त्वाश में पापं प्रनन्त च सदा मम "। इत्येवसक्त्वा कर्तव्यं तत्र संमार्जनं जले ॥ <sup>8</sup>आपो हि छेति तिसृभिर्यथावदनुपूर्वदाः । <sup>9</sup>हिरण्यवर्णेति च वै <sup>10</sup>ऋग्भिश्चतस्रभिस्तथा ॥ <sup>11</sup>रान्नो देवीरिति तथा <sup>12</sup>रान्न आपस्तथैव च।

<sup>1</sup> जड़े निमम—द, ब, ज, ना, बी. मि. आ.

<sup>2</sup> वारणं—ना, वी. मि. आ.

<sup>3</sup> सांनिध्यमस्मिश्च तो**ये—द.** 

<sup>4</sup> सर्वानप्युषद्स्त्वहम्—द, ब, वी. मि. आ; सर्वाष्ट्रस्ययं—ना.

<sup>5</sup> वरुणं—ब, ज, द.

<sup>6</sup> सूर्याश्च-ज, ना.

<sup>7</sup> जलै:--- ब, द.

<sup>8</sup> ऋ. सं., १. ९. १; तै. सं., ४. १. ५. १; ५. ६. १. ४; ७. ४. १९. ४.

<sup>9</sup> तै. सं., ५. ६. १. १ ; मैत्रा. सं., १. २. १.

<sup>10</sup> ऋग्भिश्वतसभिस्तथा—क; ऋग्भिश्व तिसभिस्तथा—उ.

<sup>11</sup> ऋ. सं., १०. ९. ४; ऋग्वेदिखल., १०. १२७. १३; ते. ब्रा., १. २. १. १; २. ५. ८. ५.

<sup>12</sup> कठ. सं., २. १ ; अ. वे., १. ६. ४.

इदमापः प्रवहत¹ तथा मन्त्रमुदीरयेत्॥
एवं संमार्जनं कृत्वा छन्द आर्षं च दैवतम्²।
अधमर्षणसूक्तस्य³ संस्मरेत्प्रयतः सदा॥
छन्द आनुष्टुभं तस्य ऋषिश्चैवाघमर्षणः।
देवता भाववृत्तश्च पापन्नस्य प्रकीर्तितः॥
ततोऽम्भसि निमज्जेत्तु त्रिः पठेदघमर्षणम्।
यथाश्वमेधः ऋतुराट् सर्वपापापनोदनः॥
तथाघमर्षणं सक्तं सर्वपापापनोदनम्⁴।
अनेन विधिना स्नात्वा अस्मध्ये स्नानवाससा॥
परिवर्तितवासाश्चेत्⁵ तीर्थतीर उपस्पृदोत्।
उदकस्याप्रदानाद्धि स्नानदाटीं न पीडयेत्॥
अनेन विधिना स्नातः पुण्यं फलमुपादनुते।

'भजतामि 'त्यस्य 'वरुण ' इति विपरिणतेनान्वयः । 'हिरण्यवर्णे 'ति, ''हिरण्यवर्णा शुच्यः पावकाः" इत्या-षाश्चतस्र<u>तैत्तिरीयमैत्रायणीययोः</u>" । 'शन्न आप' इति, ''शन्न आपो धन्वन्या" इति कठशाखायाम् <sup>8</sup>। 'पापन्नस्य' अधमर्षणसूक्तस्येत्यन्वयः ॥

## योगियाज्ञवल्<del>य</del>यः

# एतच्छुत्वाथ वचनं <u>याज्ञवल्क्यस्य</u> वै तदा।

- 1 ऋ. सं., १. २३. २२.
- 2 सदैवतम्-व, ज, क, द.
- 3 सूक्तस्य--ज, द; सूक्तश्च---उ.
- 4 इतःपरं 'ब' 'द'कोशयोः—'दखान्मूर्वित तथा महाव्याइतिभिर्जलम् ' इति वर्तते.
- 5 साथ तीर्थ--द.
- 6 स्य विपरिण--द.
- 7 तैतिरीयसंहिता, ५. ६. १. १; मैत्रायणीयसंहिता, १. २. १.
- 8 कटसंहिता, २. १.
- 9 वी. मि. **आ., २२१-**२२४.

ऋषयः ¹संशितातमानः प्रच्छिन्त स्नानिश्चयम् ॥
स्नानमब्दैवतैर्मन्त्रैर्यस्वयोक्तं पुरानघ ।
तदाचक्ष्व विशेषेण स्नानस्य ²तु विधि प्रभो ॥
³तान्प्रत्युवाच प्रीतातमा <u>याज्ञवल्क्यो</u>ऽमितद्युतिः ।
शृणुध्वं वक्ष्यते स्नानं सर्वपापप्रणाशनम् ॥
स्रित्तलान् गोमयं दर्भान् पुष्पाणि सुरभीणि च ।
आहरेत्स्नानकाले तु स्नानार्थं प्रयतः श्रुचिः ॥
गत्वोदकान्तं विविक्तमास्थाप्यैतत्पृथक् क्षितौ ।
त्रिधा कृत्वा मृदं तां तु गोमयं तु विचक्षणः ॥
³अधमोत्तममध्यानामङ्गानां क्षालनं तु वै ।
भागैः पृथक् पृथक् कुर्यात् क्षालने मृदसंकरः 10 ॥

#### तथा

अद्भिमृद्धिश्च चरणौ प्रक्षाल्याचम्य वै शुचिः।

11 उरुं हीति ऋचा तोयमुपस्थाय प्रदक्षिणम्॥

आवर्तयेत्तदुदकं 12 ये ते शतमिति ऋचा।

- 1 संयतातमान:--ज.
- 2 व विधि मम-व, द.
- 3 श्रोकार्धमिदं 'व' 'द' कोशयोर्नास्ति.
- 4 मृतिकाम्-नाः
- 5 गोमयं-व, ज, ना, द; गोमयान् -- उ.
- 7 अर्थमिदं 'ब' 'द' कोशयोनंस्ति.
- 8 प्रथमोत्तममध्यानां-द.
- 9 तैः-ना
- 10 संकर: ॥ अद्भिः—ना.
- 11 ऋ. सं., १. २४. ८; उर्ह हीति तुचा तोयम्—ज; उर्ह हि इत्यृवा तोयं—व.
- 12 कात्यायनश्रीतस्त्रम्, २५. १. ११; आपस्तम्बश्रीतस्त्रम्, ३. १३. १; २४. १२. ६; कौशिकस्त्रम्, ९७. ८; ये ते शतमिति त्र्यूचा—ज, ना; ये ते शतमिति विभा—A.S.B.; ये ते शतमितीति च—ब.

¹सुमित्रिया इत्यञ्जित्सिद्धरेदेवतं ²सरन्॥
³दुर्मित्रिया इति द्वेष्यं ध्यायंश्चापः प्रसेचयेत्॥
अद्भिर्मिद्धश्च गात्राणि क्रमशस्त्ववनेजयेत्।
एक्रया तु शिरः क्षाल्य द्वाभ्यां नाभेस्तथोपरि॥
क्रिट्यस्त्यूरु जङ्घे च चरणौ च ⁴त्रिमिस्त्रिभिः।
प्रक्षाल्य ⁵हस्तौ चाचम्य नमस्कृत्य जलं तु तत्॥
²यत्तिंक चेति च मन्त्रेण धन्मस्येत्प्रयताञ्जितिः।
यत्र स्थाने तु यत्तीर्थं नदी पुण्यतमा च या॥
तां ध्यायेन्मनसाऽऽवाद्य चान्यत्रेष्टं विचिन्तयेत्।
गङ्गादिपुण्यतीर्थानि कृत्रिमादिषु संस्मरेत्॥
धन्द्वत्तममिति विशेत्तज्जलं प्राङ्मुखः शुचिः।
¹०येन देवाः पवित्रेति कुर्यादालम्भनं त्रिभिः॥
महाव्याहृतिभिः पश्चादाचामेत्प्रयतोऽपि सन्।
¹¹आलभेत मृदाङ्गानि ¹²इदं विष्णुरिति ऋचा॥
भास्कराभिमुखो मज्जेदापो अस्मानिति¹३ ऋचा।

- 2 स्मरेत--ना.
- 3 वाज. सं., ६. २२ ; तै. सं., (दुर्मित्रास्तस्मे) १. ४. ४५. २.
- 4 त्रिभेदत:--ब, द.
- 5 इस्तावाचम्य-ना.
- 6 च---ना.
- 7 寒. सं., ७. ८९. ५ ; तै. सं., ३. ४. ११. ६.
- 8 नमस्येत कृताङ्गलिः—ब, द.
- 9 ऋ. सं., १. २४. १५; तै. सं., १. ५. ११. ३.
- 10 ऋग्वेदखिल., ९. ६७. ४ ; तै. ब्रा., १. ४. ८. ६.
- 11 आलमेतु--ब, क, द.
- 12 ऋ . सं., १. २२. १७; तै. सं., १. २. १३. १.
- 13 ऋ. सं., १०. १७. १०; तै. सं., १. २. १. १.

<sup>1</sup> वाज. सं., ६. २२; तें. सं., (युमित्रा न आप) १. ४. ४५. २; युमित्रिया न इत्यपोऽङ्गलिमुद्धरेद्देवतं स्मृतम्—व, द.

ततोऽवमृष्य गात्राणि निमज्योन्मज्य वै पुनः॥
आचम्य गोमयेनापि <sup>1</sup>मानस्तोक्या समालभेत्।
ततोऽभिषिच्य <sup>2</sup>मन्त्रैस्तु वारुणैश्च<sup>3</sup> यथाक्रमम्॥
<sup>4</sup>इमं मे वरुणेत्यृग्भ्यां <sup>5</sup>त्वन्नः <sup>6</sup>स त्वन्न इत्यपि।
<sup>7</sup>माप <sup>8</sup>उदुत्तममिति <sup>9</sup>मुञ्जत्ववभृथेति<sup>10</sup> च॥
अभिषिच्य तदात्मानं निमज्याचम्य वै पुनः।
दभैंस्तु पावयेन्मन्त्रैरिव्लिङ्गः पावनैः शुभैः॥
<sup>11</sup>आपो हि छेति तिस्रिभिरिदमापो<sup>12</sup> हविष्मतीः<sup>13</sup>।
<sup>14</sup>देवीराप इति द्वाभ्यामपो देवा<sup>15</sup> इति ऋचा॥
<sup>16</sup>द्वपदादिव इत्युचा <sup>17</sup>शको देवीरपां रसम्<sup>18</sup>।

```
1 ऋ સં., ૧. ૧૧૪. ૮; ते सं., ३. ४. ૧૧. २; ४. ५. ९०. ३.
```

<sup>2 &#</sup>x27;मन्त्रेस्तु ' इत्यारभ्य 'मुश्वत्ववभृथेति च ' इत्येतत्पर्यन्तं नास्ति—ना

<sup>3</sup> बाहणैस्तु---क, द.

<sup>4 %.</sup> सं., १. २५. १९ ; ते. सं., २. १. ११. ६.

<sup>5</sup> ऋ. सं., ४. १. ४; तै. सं., २. ५. १२. ३.

<sup>6</sup> ऋ. सं., ४. १. ४ ; ते सं., २. ५. १२. ३.

<sup>7</sup> वाज. सं., ६. २२ ; शत. ब्रा., ३. ८. ५. ९∙.

<sup>8</sup> ऋ. सं., १. २४. १५; ते सं., १. ५. १९. ३.

<sup>9</sup> ऋ. सं., १०. ९७. १६.

<sup>10</sup> वाजः सं., ३. ४८; ८. २७; २०. १८; तै. सं., (अवस्थ निचहुना) १. ४. ४५. २; ६. ६. ३. ४.

<sup>11</sup> फ. सं., १०. ९. १ ; ते. सं., ४. १. ५. १ ; ५. ६. १. ४ ; ७. ४. १९. ४.

<sup>12</sup> ऋ. सं., १. २३. २२.

<sup>13</sup> तै. सं., १. ३. १२. १; ६. ४. २, ४.

<sup>14</sup> तै. सं., १. २. ३. ३.

<sup>15</sup> वाज. सं., ९०. १; शत. ब्रा., ५. ३. ४. ३.

<sup>16</sup> क्ष. वे., ६. १९५. ३; तै. ब्रा., (ह्यदादिवेन्) २. ४. ४. ९.

<sup>17</sup> क. सं., १०. ९. ४ ; क्रावेदखिल., १०. १२७. १३ ; ते. जा., १. २. १. १ ; २. ५. ८. ५.

<sup>18</sup> ते. सं., १. ७. १२. २ ; ते. आ., १. २२. ८०

¹अपो देवीः पावमान्यः ²पुनन्त्वाद्या ऋचो नव ॥
³चित्पतिमेंति च दानैः ⁴पाव्यात्मानं समाहितः ।
⁵हिरण्यवर्णा इति च ⁰पावमान्यस्तथापराः ॥
²तरत्समाः ³द्युद्धवतीः °पवित्राण्यपि दाक्तितः ।
वारुणीश्च ऋचः सूक्तं दाक्तितः संप्रयोजयेत् ॥
जलमध्ये स्थितो विप्रः ग्रुद्धभावो हरिं स्मरेत् ।
ॐकारेण व्याद्धतिभिर्गायत्र्या तु¹० समाहितः ॥
आदावन्ते च कुर्वीत ह्यभिषेकं यथाक्रमम् ।
अपां मध्ये स्थितस्यैवं मार्जनं तु विधीयते ॥
अन्तर्जले ¹¹जपेन्मन्तं तिःकृत्वस्त्वधमर्षणम् ।
द्वपदां वा तिरभ्यस्येदायं गौरिति¹² वा ¹३ऽयृचम् ॥
²⁴हंसः ग्रुचिषदित्यृचं¹ तिरावत्यं जपेदथ ।
अन्यानि चैव सूक्तानि स्मार्तदृष्टान्यनुस्मरेत् ॥
सन्याद्वर्ति सप्रणवां गायतीं तिर्जपेदथ ।

- 1 ते सं., ४. १. २. ४.
- 2 वाज. सं., १९. ३७; ते. बा., २. ६. ३. ३.
- 3 वाज. सं., ४. ४.
- 4 ल्याव्यात्मानं-A.S.B.
- 5 तै. सं., ५. ६. १. १.
- 6 ऋग्वेदिखल., ९. ६७. १ ; तै. ब्रा., १. ४. ८. ४, ५.
- 7 残 柱., ९. ५८. १-४.
- 8 ऋ. सं., ८. ९५. ७.
- 9 ऋ. सं., १०. ९०. १; तै. भा., ३. १२. १.
- 10 च---ब, ज, द.
- 11 जपेन्समः---ब, ना, द, A.S.B., वी. मि. आ.
- 12 ऋ. सं., १०. १८९. १ ; तै. सं., १. ५. ३. १.
- 13 त्र्ययं म, ना, द; ऋ वम् उ.
- 14 ऋ. सं., ४. ४०. ५; ते. सं., १. ८. १५. २; ४. २. १. ५.
- 15 इत्युक्तं त्रिरावर्त्य-व, द, वी. मि. भा.

आवर्तयेद्वा प्रणवं सारेद्वा विष्णुमञ्ययम् ॥ विष्णोरायतनं विद्यापः स ह्यपां पतिरुच्यते । तस्यैव सनवस्त्वेतास्तस्मात्तं खप्स संसारेत् ॥ नरादापः प्रस्तता वै तेन नारा इति स्मृताः। ता एवास्यायनं श्वापस्तस्मान्नारायणः स्मृतः ॥ यं हि ब्रतानां वेदानां यमस्य नियमस्य च। भोक्तारं यज्ञतपमां ध्यायिनां ध्येयमेव च ॥ <sup>2</sup>ध्यायन्नारायणं नित्यं स्नानादिषु च कर्मस्र । प्रायश्चित्तेषु सर्वेषु दुष्कृतान्मुच्यते पुमान्॥ प्रमादात्क्रर्वतां कर्म <sup>3</sup>प्रच्यवसम्बरेषु यत्। सरणादेव तद्विष्णोः संपूर्णं स्यादिति ⁴स्मृतिः ॥ ⁵तद्विष्णोरिति मन्त्रेण मज्जेदप्स पुनःपुनः। गायत्री वैष्णवी ह्येषा विष्णोः संसारणाय वै ॥ पादेन पाणिना वापि यष्ट्या वस्त्रेण चोदकम। न हन्यात्रैव वादेच न च प्रक्षोभयेद्वधः॥ न क्रर्यात्कस्यचित्पीडां कर्मणा मनसा गिरा। आचरन्नभिषेकं तु कर्माण्यन्यानि नाचरेत्॥ योऽसौ विस्तरकाः प्रोक्तः स्नानस्य विधिरुत्तमः। असामर्थान्न क्रयांचेत्तत्रायं विधिरुच्यते ॥ स्नानमन्तर्जलं<sup>7</sup> चैव मार्जनाचमने तथा।

<sup>1</sup> श्रापः तस्मान्नारायणः स्मृतः---क.

<sup>2</sup> ध्यायेकारायणं---ना.

<sup>3</sup> प्रच्यवेताध्वरेषु---ना, वी. मि. आ.

<sup>4</sup> श्रुतिः — ब, ज, ना, द, वी. मि. आ.

<sup>5</sup> ऋ. सं., १. २२. २०; तै. सं., १. ३. ६. २; ४. २. ९. ३.

<sup>6</sup> विस्तरतः—A. S. B.

<sup>7</sup> स्नानमन्तर्जले—ब, ज.

जलाभिमन्त्रणं चैव तीर्थस्य परिकल्पनम् ॥ अघमर्षणसूक्तेन तिरावृत्तेन नित्यदाः । लानाचरणमित्येतत्समुद्दिष्टं महात्मभिः ॥ अन्यान्वा<sup>2</sup> वारुणान्मन्त्रान्कामतः संप्रयोजयेत् । यथाकालं <sup>3</sup>यथादेदां ज्ञात्वा क्रयोद्विचक्षणः ॥

'एतत्' 'मृत्तिकादि। 'गोमयं च' 'त्रिधा कृत्वे'खनु-षद्गः । 'अधममङ्गं' नाभेरधः। 'उत्तममङ्गं' शिरः। 'मध्यममङ्गं' नाभेरुपरि कण्ठपर्यन्तम् । 'मृदसंकरः' पृथक्कृतसृद्धागामेलनम्। 'उरुं हीति' "उरुं हि राजा वरुण" इत्यादिका। 'ये ते श्चातिनि' "<sup>8</sup>ये ते शतं वरुणम्" इत्यादिका । 'सुमित्रिया' इति, "<sup>10</sup>सुमित्रिया न आप" इति <u>यज्ञः। 'सुमित्रिया' इति, "<sup>11</sup>दुमित्रिया-</u> स्तस्मै सन्तु" इति यज्ञः। 'यत्किं चे'ति, "<sup>12</sup>यत्किं चेदं वरुण" इत्यादिका ऋक्। '<sup>13</sup>अन्यत्र' उद्धृतजले। 'इष्टं 'तीर्थं' प्रयागादि। 'कृत्रिमं' पुष्करिण्यादि। कृत्रिमादि-

- 1 समादिष्टं-नाः
- 2 अन्यांस्तु-व, ज, द.
- 3 यथादेशं ज्ञात्वा ज्ञात्वा---द, व, ज; यथादेशं---ना; यथोद्देशं--- उ.
- 4 मृत्तिलादि---A. S. B.
- 5 त्रिधा कृत्वेत्यर्थः--ना.
- 6 स्कन्धपर्यन्तम्—ब, ज, क, द.
- 7 死. सं., 9. २४. ८.
- 8 काल्यायनश्रौतसूत्रम्, २५. १. १९; आपस्तम्बश्रौतसृत्रम्, ३. १३. १; २४. १२. ६; कौशिकसृत्रम्, ९७. ८.
  - 9 इत्यादिका ऋक् । अन्यत्र उद्धृतजले--ना.
  - 10 व ज. सं., ६. २२; तै. सं., (सुमित्रा न आप) १. ४. ४५. २
  - 11 वाज. सं., ६. २२ ; तै. सं., (दुर्मिवास्तस्मै) १. ४. ४५. २.
  - 12 ऋ. सं., ७. ८९. ५; तै. सं., ३. ४. ११. ६.
  - 13 'अन्यत्र उद्धृतज्ञ । इष्टं ' इति नास्ति—व.

ष्वित्यादिशब्देनाकृत्रिमतीर्थभूतहृदादिग्रहणम्। 'उदुत्तम'मिति, "¹उदुत्तमं वरुण पाशम्" इत्यादिका ऋक्।
'प्राङ्मुखः कुर्यादि 'ति, 'आलम्भनमि 'त्यन्वयः। 'आलम्भनं' हस्तेन नद्यादिजलस्पर्शनम्²। 'इदं विष्णु 'रिति,
"³इदं विष्णुर्विचक्रमे" इति ऋक्। मृदालम्भनं चार्थादङ्गप्रक्षालनार्थे त्रिधाकृतमृद्धचितिरक्तमृदा, त्रिधाकृताया
अङ्गप्रक्षालने विनियुक्तत्वात्। 'आपो अस्मानि'ति,
"⁴आपो अस्मान् मातर" इति ऋक्। 'भास्कराभिमुखो
मज्जेदि 'त्येतत्तदागादौ ⁵वोद्धव्यम्॥

## तदुक्तं चसिह्मपुराणे<sup>6</sup>

नद्यां स्रवत्सु च स्नायात्प्रतिस्रोतःस्थितो द्विजः। तडागादिषु तोयेषु प्रत्यर्कं स्नानमाचरेत्॥ इति

'मानस्तोक्या', "<sup>7</sup>मानस्तोके तनये मान" इस्रनया ऋचा। 'इमं म' इति, "<sup>8</sup>इमं मे वरुण श्रुधी हवम्" इति, "<sup>9</sup>तत्त्वा यामि" इति ऋचौ। "त्वन्न इति, "<sup>10</sup>त्वन्नो अग्ने वरुणस्य<sup>11</sup>" इत्यादिका ऋक्। 'स त्वन्न' इति, "<sup>12</sup>स त्वन्नो

- 1 ऋ. सं., १. २४. १५; तै. सं., १. ५. ११. ३; ४. २. १. ३; ५. २. १. ३.
- 2 स्पर्श: । आलम्भनश्चार्थादङ्गप्रक्षालनार्थ—ब. द.
- 3 ऋ. सं., १. २२. १७; तै. सं., १. २. १३. १.
- 4 ऋ. सं., १०. १७. १०; तै. सं., १. २. १. १.
- 5 बोद्धव्यमिति तदुक्तमिति च नास्ति—ब, द, बोद्धव्यम् । नरसिंहपुराणे—ना.
- 6 वी. मि. आ., २१८; नरसिंहपुराणे—व; अयं श्लोक: मुद्रितनरसिंहपुराणे न दृश्यते.
- 7 嗎. सं., १. ११४. ८; ते. सं., ३. ४. ११. २; ४. ५. १०. ३.
- ८ ऋ. सं., १. २५. १९; ते. सं., २. १. ११. ६.
- 9 ऋ. सं., १. २४. १९ ; तै. सं., २. १. ११. ६.
- 10 ऋ. सं., ४. १. ४; तै. सं., २. ५. १२. ३.
- 11 स्य विद्वान् इत्यादिका ऋक्-क.
- 12 ऋ. सं., ४. १. ४; तै. सं., २. ५. १२. ३.

अग्नेऽवमो भवोति " इत्यादिका ऋक् । 'माप' इति, "मापो मौषधीः "इत्यादिका ऋक् । '2उदुत्तम 'मिति, 'उदुत्तमं वरुण पाराम् ' इत्यादिका । 'मुञ्चित्वि'ति, " मुञ्चन्तु मा शपथ्याद् " इत्यादिका । 'अवभृथे'ति, " अवभृथ निचुम्पुण" इत्यादि यज्ञः । 'इदमाप' इति, " इदमापः प्रवहत " इति । 'हिविष्मती'रिति, " हिविष्मतीरिमा आप " इति । 'देवीराप इति द्वाभ्या 'मिति, " देवीरापो अपान्नपाद् " इति । " कार्षिरिस " " भुमुद्रस्य त्वा " इति द्वे । 'अपो देवा ' इति, " विष्पदादिवे 'ति, " विष्पदादिव मुमुचान " इति । ' इति । ' द्वि पदादिवे 'ति, " विष्पदादिव मुमुचान " इति । ' श्वा देवीरि 'ति, " विष्पदादिव मुमुचान " इति । ' श्वा देवीरि 'ति, " विष्पदादिव मुमुचान " इति । ' श्वा देवीरि 'ति, " विष्पदाद्व मुमुचान " इति । ' श्वा देवीरि 'ति, " विष्पदाद्व समुद्व सम् द्वी । ' श्वा देवीरि 'ति, " विष्पद्व समुद्व सम् समुद्व सम् द्वी । ' श्वा देवीरि 'ति, " विष्ठ समुद्व सम् समुद्व सम् द्वी । ' श्वा देवीरि 'ति, " विष्ठ समुद्व सम् समुद्व सम् द्वी । ' श्वा देवीरि 'ति, " विष्ठ समुद्व सम् समुद्व सम् द्वी । ' श्वा देवीरि 'ति, " विष्ठ समुद्व सम् समुद्व सम् समुद्व सम् समुद्व सम् समुद्व सम् समुद्व सम् समुद्व समुद्व समुद्व सम् समुद्व सम् समुद्व समु

<sup>1</sup> वाज. सं., ६, २२; शत. ब्रा., ३. ८. ५. १०.

<sup>2</sup> ऋ. सं., १. २४. १५; तै. सं., १. ५. ११. ३; ४. २. १. ३; ५. २. १. ३.

<sup>3</sup> ऋ. सं., १०. ९७. १३.

<sup>4</sup> वाज. सं., ३. ४८; ८. २७; २०. १८; तै. सं., (अवसृथ निचङ्कुण) १. ४. ४५. २; ६. ६. ३. ४.

<sup>5</sup> ऋ सं., १. २३. **२**२.

<sup>6</sup> तै. सं., १. ३. १२. १; ६. ४. २. ४.

<sup>7</sup> ते सं., १. २. ३. ३.

<sup>8</sup> तै. सं., १. ३. १३. २.

<sup>9</sup> तै. सं., ४. ६. १. १.

<sup>10</sup> वाज. सं:, १०. १; शत. बा., ५. ३. ४. ३.

<sup>11</sup> अ. वे. ६. ११५. ३; ते. ब्रा., (दुपदादिवेन्सुमुचान) २. ४. ४. ९.

<sup>12 %.</sup> सं., १०. ९. ४, ऋग्वेदिखल., १०. १२७, १३; तै. ज्ञा., १. २. १. १; २. ५. ८. ५.

<sup>13</sup> तै. सं., १. ७. १२. २ ; तै. आ., १. २२. ८.

<sup>14</sup> तै. सं., ४. १. २. ४.

<sup>15</sup> वाज. सं., १९. ३७; ते. ब्रा., २. ६. ३. ३.

ऋचः। '¹चित्पतिमें 'ति. "चित्पतिमी प्रनात" इति. "<sup>2</sup>वाक्पतिर्मा पुनातु" अन्ते च "<sup>3</sup>अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रिमिभिः" इत्यनुषङ्गेण मन्त्रद्वयम्। "⁴देवो मा सविता पुनात्वि छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रिहमभिः "इति च तृतीयो मन्त्रः। एतैर्मन्त्रैः 'पाव्य' पावियत्वेत्यर्थः। "<sup>5</sup>हिरण्यवर्णा" उक्ताः। अपराः<sup>6</sup> 'पावमान्यः' "<sup>7</sup>पाव-मानीः खस्त्ययनीः" इत्यादिकाः। 'तरत्समाः' "<sup>8</sup>तरत्स-मन्दी धावति " इत्यादिकाः। 'शुद्धवतीः ' "<sup>9</sup>एतोन्विन्द्र स्तवाम" इत्यादिकाः। 'पवित्राणि' 10पुरुषसूक्तादीनि। 'वारुण ऋचः' अपरा अपि । 'सूक्तं' च वारुणमेव । 'आदावन्ते चे 'ति. आदौ पावनस्य पावनस्यान्ते चेखर्थः। 'अभिषेकः' शिरसि हस्तेन जलक्षेपः। एवमभिषेकवत प्रणवन्याहृति-गायत्रीभिर्मार्जनमपि <sup>11</sup>जलस्थेन कर्तव्यमित्यर्थः। 'आयं गौ 'रिति, "12 आयं गौ: पृश्लिरक्रमीत्" इति । 'हंसः शुचिषदि 'ति, "13 हंसः शुचिषद्वसु " इत्यादिका। 'सार्त-

<sup>1</sup> वाज. सं., ४. ४.

<sup>2</sup> वाज. सं., ४. ४; तै. सं., १. २. १. २; ६. १. १. ९.

<sup>3</sup> वाज. सं., ४. ४; तें. सं., १. १. ५. १; १०. ३; २. १. २.

<sup>4</sup> वाज, सं., ४. ४.

<sup>5</sup> तै. सं., ५. ६. १. १.

<sup>7</sup> ऋग्वेदखिल., ९. ६७. १, १६; तै. ब्रा., १. ४. ८. ४. ५.

<sup>8</sup> ऋ. सं., ९. ५८. १-४.

<sup>9 %.</sup> सं., ८. १५. ७.

<sup>10</sup> ऋ. सं., १०. ९०. १; तै. आ., ३. १२. १.

<sup>11</sup> जलस्थेनैव--ज.

<sup>12</sup> ऋ. सं., १०. १८९. १; ते. सं., १. ५. ३. १.

<sup>13</sup> 寒. सं., ४. ४०. ५; तै. सं., १. ८. १५. २; ४. २. १. ५.

दृष्टानि ' सार्तैर्मन्वादिभिर्दृष्टानि । यथा "1यञ्जते मन" इत्यनुवाकः। 'विष्णुमव्ययं ' व्यापिनं <sup>2</sup>कारणपुरुषमित्यर्थः<sup>3</sup>। 'प्रायश्चित्तेषु' पापक्षयहेतुषु सर्वेषु कर्मसु नारायणं ध्यायन् दुष्क्रतान्मुच्यते।⁴यदि तु प्रमादादुङ्गवैकल्यमपि⁵ स्यात्तदापि संपूर्णफलत्वमेवेत्यर्थः । 'तद्विष्णो 'रिति. " <sup>7</sup>तद्विष्णोः परमं पदं सदा परुयन्ति " इति । 'अन्यानी 'ति. आचरन्नभिषेकं <sup>8</sup>पादाभिघातपरपीडापर्यन्तानि नाचरेत् । एतेन स्नान-मेवाङ्गहीनं भवतीति दर्शितम्। 'योऽसावि 'ति<sup>9</sup>, यदि तु <sup>10</sup>कालदेशासामर्थ्यादिवशाद्विस्तरेण स्नानविधि कर्तुमसम-र्थस्तदाघमर्षणस्रक्तेन त्रिरावृत्तेन तीर्थपरिकल्पनजलाभिम-न्त्रणाचमनमार्जनान्तर्जलजपस्नानानि क्र्यादित्यर्थः। पूर्व-प्रतिपन्नक्रमवत्तीर्थपरिकल्पनादिपदार्थान्वादेन मन्त्रमात्र-विपरीतक्रमाभिधानेऽपि स एव क्रमो बोद्धव्यः 11 । यदि त कालदेशवशात शक्रोति<sup>12</sup>, तदापरानिप वारुणान्मन्त्रान प्रयोजयेदित्यर्थः ॥

- 1 ऋ. सं., ५. ८१. १ ; तै. सं., १. २. १३. १ ; ४. १. १. १.
- 2 वहणरूपमित्यर्थः---ना.
- 3 मिखन्वयः--ज, क.
- 4 यदि प्रमा---क, उ.
- 5 वैफल्यमपि---क.
- 6 फलकत्वमेवेत्यर्थ:--व, ज, क, द.
- 7%、सं., १. २२. २०; तै. सं., १. ३. ६. २; ४. २. ९. ३.
- 8 पदाघात--ब, ज, द.
- 9 ति । कालदेशा---ना.
- 10 कालदोषादसामध्यादि—व, ज, द.
- 11 Comment reproduced by वी. मि. आ., २२४-२२७.
- 12 वशात् इदमपि न शक्नोति तदापरान् वारुण--ना.

### ¹बौधायनः²--[२, ८, १-१२]

अथ हस्तौ प्रक्षाल्य<sup>3</sup> कमण्डलुं मृत्पिण्डं च <sup>4</sup>परिगृह्य तीर्थं गत्वा तिः पादौ प्रक्षालयते विरातमानम् । अथ हैके ब्रुवते—इमशानमापो देवगृहं गोष्ठं यत्र च ब्राह्मणा अप्रक्षाल्य तु पादौ <sup>6</sup>नान्तः प्रवेष्टव्यम् । अथाऽपोऽभिप्रपद्यते—"दिरण्यशृङ्गं वरुणं प्रपद्ये तीर्थं मे देहि याचितः । यन्मया मनसा कर्मणा वा दुष्कृतं कृतम् । <sup>10</sup>तन्म इन्द्रो वरुणो बृहस्पतिः सविता<sup>11</sup> च पुनन्तु पुनःपुनः ॥" इति । अथाञ्जलिनाप <sup>12</sup>उपहन्ति "<sup>13</sup>सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्त्व "ति<sup>14</sup>। तां दिशं निरुक्षति यस्यामस्य दिशि द्वेष्ट्यो भवति "<sup>15</sup>दुर्मित्रियास्तस्मै भूयासुर्योऽस्मान्द्वेष्टि यं च वयं द्विष्म" इति । अथाप उपस्पृश्य तिः प्रदक्षिणसुदकमावर्तयति "<sup>16</sup>यद्पां कृरं यदमेध्यं यदशान्तं तदपगच्छतादि"ति।

- 1 अत्र बौधायन:---ना.
- 2 वी. मि. आ., २३६-२३८.
- 3 ल्य वा कमण्डलं--ना.
- 4 संगृह्य-वी. मि. आ., गृह्य-मु. बोघा. पाठः .
- 5 प्रक्षालयते—वी. मि. आ., मु. बोधा. पाट: ; प्रक्षालयेत्—उ.
- 6 तश for नान्त:--मु. बोधा. पाठ:.
- 7 तै. आ., १०. १. १२; महाना. उप., ४. ११-१२.
- 8 याचितः--मु. पाठ: ; याचत:--- उ.
- 9 मनसा वाचा-मु. पाठः .
- 10 तन्न-वी. मि. आ.
- 11 ता च पुन:पुन:--क.
- 12 उपहरन्ति-व, ना, द.
- 13 वाज. सं., ६. २२; ते. सं., (सिमत्रा न आप) १. ४. ४५. २.
- 14 सन्तिवित शिरसि, दुर्मित्रिया अस्मै . . . ब. द.
- 15 वाज. सं., ६. २२; तै. सं., (दुर्मित्रास्तस्मै) १. ४. ४५. २.
- 16 तै. था., १०. १. १३ ; महाना. उ., ५. १.

अप्सु निमज्योन्मज्य। नाप्सु सतः प्रयमणं विद्यते न वासः

पल्पूलनं नोपस्पर्शनम्। यद्यपरुद्धाः स्युरेतेनोपतिष्ठते²

"उनमोऽप्रयेऽप्सुमते नम इन्द्राय नमो वरुणाय नमो वारुण्यै
नमोऽद्भच" इति। उत्तीर्याऽऽचम्याऽऽचान्तः पुनराचामेत्॥

"अणो वा इदं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणा वा आपः ।

अपः पुनन्तु पृथिवीं पृष्यिवी पृता पुनातु माम्॥ पुनन्तु
ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्मपूता पुनातु माम्। यदुच्छिष्टमभोज्यं च
यद्वा दुश्चरितं मम॥ सर्वं पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिग्रहं
खाहा" इति॥ पविले कृत्वाऽद्भिर्मार्जयति "आपो हि ष्टा मयोभुवः । पिवले कृत्वाऽद्भिर्मार्जयति "आपो हि ष्टा मयोभुवः । पविले कृत्वाऽद्भिर्मार्जयति "आपो हि ष्टा मयोभुवः । पविले कृत्वाऽद्भिर्मार्जयति "आपो हि ष्टा मयोस्वाः । पविले कृत्वाऽद्भिर्मार्जयति । ।

स्वाः पौडियत्वा प्रक्षालितोपवातान्यक्किष्टानि वासांसि
परिधायाऽप आचम्य दर्भेष्वासीनो दर्भान्धारयमाणः
पाङ्सुखः साविलीं सहस्रकृत्व आवर्तयेत्॥

<sup>1</sup> पल्वननं—क; पष्नवनं—ना; पल्यूलनं—वी. मि. आ; पल्पूलनं—मु. पाठ:..

<sup>2 ि</sup>ष्टेत-ना ; तिष्टते-वी. मि. आ ; तिष्टन्ते-उ.

<sup>3</sup> तै. आ., १०. १. १२; महाना. उप., (नमोऽमये सुमते) ५. १.

<sup>4</sup> तै. आ., १०. २२. १; महाना. उप., १४. १.

<sup>5 &#</sup>x27;आपो वा' इत्यारभ्य 'प्राणा वा आप:' इत्यन्तो भागः 'ब. द.' कोशयो: (काशी)मुदितबौधायनेऽपि नास्ति । पशव आपोऽन्नमापो ऽमृतमाप: सम्राडापो विराडापः स्वराडापश्छन्दांस्यापो ज्योतींष्यापो यज्ञंष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो मुर्भुवः सुवराप ॐ । आपः पुनन्तु etc.—वी. मि॰ आ.

<sup>6</sup> तै. आ., १०. २३. १ ; महाना. उप., १४. २.

<sup>7</sup> पृथ्वी-वी. मि. आ.

<sup>8</sup> ऋ. सं., १. ९, १ ; ते. सं., ४. १. ५. १ ; ५. ६. १. ४ ; ७. ४. १९. ४.

<sup>9</sup> तै. सं., ५. ६. १. १.

<sup>10</sup> तै. बा., १. ४. ८. १; २. ६. ३. ४.

'गतीर्थं गत्वा' तीर्थमत्र जलाशयमालं विवक्षितम्। 'आत्मानं' खशरीरम्। 'लिः प्रक्षालयत' इत्यन्वयः²। 'अपोऽभिप्रपयते' "'ब्हिरण्यशृङ्ग" इत्यादिमन्त्रैः। 'अप उपहन्ती'ति, उपहन्तिरत्र ग्रहणे वर्तते। 'यस्यां दिशि' 'अस्य' स्नानकर्तुः 'द्वेष्यो भवती'त्यन्वयः '।'निरुक्षति' सिश्चति। 'प्रयमणं' इतस्ततो गमनं प्रतरणं वा।' प्रत्यूलनं' मलिगंजनम्। अयं च " 'पल्पूल लवनपवनयो "रित्यस्य चौरादिकस्य ल्युटि प्रयोगः। 'उपस्पर्शन'मत्र गात्रमलोद्ध-र्षणम्। एतत्सर्व 'अप्सु सतो न विद्यत' इत्यन्वयः। 'यद्य-परुद्धाः स्युः' आप इति शेषः। उपरोधोऽत्र प्रयमणादिरेव। स यदि प्रमादतः कृतस्तदा " नमोऽग्रय" इत्यादिना मन्त्रेणा-ऽपामुपस्थानं कुर्यात्। 'पवित्रे' अविच्छिन्नाग्रे द्विदलमात्रे प्रादेशसंमिते। 'उपवातानि' शुष्काणि। 'अक्किप्टानि' अजीर्णानि॥

#### <sup>8</sup>कालायनः—[स्नानसूत्रम् , १–२०]

अथाऽतो नित्यस्नानम् । नद्यादौ । मृद्गोमयकुदातिल-सुमनस आहत्य । उदकान्तं गत्वा शुचौ देशे स्थाप्य । प्रक्षाल्य पाणिपादम् । कुशोपग्रहो बद्धशिखी यज्ञोपवीती

- 1 Reproduced by वी. मि. आ., २३७-२३८.
- 2 इत्यनुषङ्ग:--ब, द, ज, वी. मि. आ.
- 3 तै. आ., १०. १. १२; महाना. उप. ४. १२.
- 4 भवतीत्यर्थः--ब, ज, द.
- 5 'प्रयमणं ' शौचं मूत्रपुरीषाद्यपनयनलक्षणम् । 'पल्पूलनं ' मलापनयनाय पाणिभ्या-मवस्फोटनम् ॥ 'उपस्पर्शनं ' आचमनम् ॥ हरदत्तः
  - 6 सिद्धान्तकौमुद्यां धातुसंख्या १८८२.
  - 7 ते. आ., १०. १. १२ ; महाना. उप., (नमोऽझये सुमते) ५. १.
- 8 वी. मि. आ. २१४-२१५; चौखाम्बामुद्रितपारस्करगृद्यसूत्रे स्नानसूत्रम् ६९५-

चाचम्य। ¹उठं हीति तोयमामन्त्रयाऽऽवर्तयेथे ते शतमिति²। '³सुमित्रिया न' इत्यपोञ्जलिनाऽऽदाय '⁴दुर्मित्रिया' इति द्वेष्ट्यं प्रति निषिश्चेत्। किंदं वस्त्यूरु जङ्गे चरणौ⁵ मृदा तिस्त्रिः प्रक्षाल्य हस्तौ च। आचम्य नमस्योदकमाल्भेदङ्गानि मृदेदं विष्णुरिति<sup>६</sup>। सूर्याभिमुखो निमज्ञेत्। <sup>7</sup>आपो अस्मानिति स्नात्वोदिदाभ्य<sup>8</sup> इत्युन्मज्य निमज्योन्मज्याचम्य। गोमयेन विलिम्पेन्मानस्तोक<sup>9</sup> इति। ततोभिषिश्चेदिमं मे वरुणेति¹० चतस्त्रभिर्माप उदुत्तमं मुश्चन्त्ववस्यथेति¹¹। अन्ते चैतन्निमज्याचम्य दभैः पावयेदापो हि छेति¹² तिस्तिभिरदमापो¹³ ¹⁴हविष्मतीदेवीराप¹⁵ इति द्वा-भ्यामापो देवा¹६ द्वपदादिव¹² ¹४ शक्तो देवीरपां रसम्¹९अपो

```
1 邪. ң., ٩. २४. ८.
```

<sup>2</sup> कात्यायनश्रीतस्त्रम्, २५. १. ११ ; आप. श्री. सू., ३. १३. १ ; २४. १२. ६.

<sup>3</sup> वाज. सं., ६. २२; तै. सं., १. ४. ४५. २.

<sup>4</sup> वाज. सं., ६. २२; तै. सं., १. ४. ४५. २.

<sup>5</sup> चरणी करी-वी. मि. आ.

<sup>6</sup> ऋ. सं., १. २२. १७; तै. सं., १. २. १३. १.

७ ऋ. सं., १०. १७. १०; तै. सं., १. २. १. १.

<sup>8</sup> ऋ. सं., १०. १७. १०; तै. सं., (उदाभ्यः) १. २. १. १.

<sup>9</sup> ऋ. सं., १. ११४. ८; तै. सं., ३. ४. ११. २; ४. ५. १०. ३.

<sup>10</sup> ऋ. सं., १. २५. १९; तै. सं., २. १. ११. ६.

<sup>11</sup> माप—वाज. सं., ६. २२; शत. ब्रा., ३. ८. ५. १०; 'उदुत्तमं श्व. सं., १. २४. १५; तै. सं., १. ५. ११. ३० etc; 'मुञ्चतु' ऋ. सं., १०. ९७. १६; 'अवस्थ' वाज. सं., ३. ४८; तै. सं., १० ४. ४५. २; ६. ६. ३. ४.

<sup>12</sup> ऋ. सं., १. ९. १; तै. सं., ४. १. ५. १; ५. ६. १. ४; ७. ४. १९. ४.

<sup>13</sup> ऋ. सं., १. २३. २२.

<sup>14</sup> तै. सं., १. ३. १२. १; ६. ४. २. ४.

<sup>15</sup> तै. सं., १. २. ३. ३.

<sup>16</sup> वाज. सं., १०. १; शत. ब्रा., ५. ३. ४. ३.

<sup>17</sup> अ. वे., ६. १९५. ३; ते. बा., (हुपदादिवेन) २. ४. ४. ९.

<sup>18</sup> ऋ. सं., १०. ९. ४; ऋग्वेदखिल., १०. १२७. १३.

<sup>19</sup> तै. सं., १. ७. १२. २; तै. आ., १. २२. ८.

देवीः <sup>2</sup>पुनन्तु मेति नवभिश्चित्पतिमेति <sup>3</sup>। ओंकारेण व्याहृतिभिर्गायत्र्या चादावन्ते च। अन्तर्जले चाघमर्षणं त्रिरावर्तयेत्। <sup>4</sup>द्वपदादिवाऽऽयं गौरिति वा तृचं प्राणायामं वा सिशरसमोमिति वा। विष्णोर्वा सारणम्॥ <sup>6</sup>वसिष्ठः

अथ लानविधिं कृत्सं प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः।
येन रलात्वा दिवं यान्ति श्रद्दधाना द्विजोत्तमाः॥
वन्दीषु देवलातेषु तडागेषु सरःसु च।
लानं समाचरेन्नित्यं गर्तप्रस्रवणेषु च॥
पारक्येषु निपानेषु न स्नायाद्धि कदाचन।
निपानकर्तुः स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते॥
अलाभे देवलातानां सरसां सरितां तथा।
उद्धृत्य चतुरः पिण्डान् पारक्ये स्नानमाचरेत्॥
अरुग्दिवाचरेत्स्नानं मध्याह्नात्प्राग्विशेषतः।
प्रयतो मृदमादाय दूर्वामार्द्रं च गोमयम्॥
स्थापयित्वा तथाऽऽचम्य ततः स्नानं समाचरेत्॥
ग्रिक्षाल्य हस्तौ पादौ च शिलाबन्धं समाचरेत्॥
मृदैकया शिरः क्षाल्यं द्वाभ्यां नाभेस्तथोपरि।
अध्यतसृभिः कायं षड्भिः पादौ तथैव च॥

<sup>1</sup> तै. सं., ४. १. २. ४.

<sup>2</sup> वाज. सं., १९. ३७ ; तै. ब्रा., २. ६. ३. ३.

<sup>3</sup> वाज. सं., ४. ४.

<sup>4</sup> वाज. सं., २०. २०; अ. वे., ६. ११५. ३.

<sup>5</sup> ऋ. सं., १०. १८९. १; तै. सं., १. ५. ३. १.

<sup>6</sup> वी. मि. आ., २३३--२३४.

<sup>7</sup> स्नाता-वी. मि. आ.

<sup>8</sup> Three s'lokas omitted here in MSS. and are supplied by वी. मि. आ., २३३.

<sup>9</sup> Supplied by वी, मि. आ., २३३,

प्रक्षाल्य सर्वकायं च¹ द्विराचम्य यथाविधि। ततः संमार्जनं कुर्यान्मदा पूर्वं तु मन्त्रवत्<sup>2</sup>॥ "<sup>³</sup>अश्वकान्ते रथक्रान्ते विष्णुकान्ते वसुन्धरे । उद्धतासि वराहेण कृष्णेन **दातवाहुना**⁴॥ मृत्तिके त्वां च गृह्णामि प्रजया च धनेन च। मृत्तिके ब्रह्मदत्तासि काञ्यपेनाभिमन्त्रिता॥ मृत्तिके जिह मे⁵ सर्वं यन्मया दुष्कृतं कृतम्। मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्विय सर्वं प्रतिष्ठितम्॥" पुनश्च गोमयेनैवमग्रमग्रमिति ब्रुवन् । " अग्रमग्रं चरन्तीनामोषधीनां रसं वने ॥ तासामृषभपत्नीनां पवित्रं कायशोधनम्। त्वं मे रोगांश्च शोकांश्च 'पापं च नुद गोमय॥" काण्डात्काण्डादिति द्वाभ्यामङ्गमङ्गमुपस्पृशेत्। "<sup>7</sup>काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि<sup>8</sup> ॥ एवा नो दुवें प्रतनु सहस्रेण शतेन च। या शतेन प्रतनोषि सहस्रेण विरोहसि ॥ <sup>9</sup>तस्यास्ते देवीष्टके विधेम हविषा वयम् ।" कत्वैवं मार्जनं<sup>10</sup> मन्त्रैरश्वकान्तादिभिस्ततः॥

<sup>1</sup> तु---द, वी. मि. आ.

<sup>2</sup> मन्त्रवित्-द, ब ; शास्त्रवित्-ज ; पूर्व च मन्त्रवित्-ना.

<sup>3</sup> तै. आ., १०. १. ८; महाना. उ., ४. ४.

<sup>4</sup> नमस्ते सर्वलोकानां प्रभवारणि सुवते । मृत्तिके--ज, ना.

<sup>5</sup> न:---ब, ज, क, ना, द.

<sup>6</sup> नुद गोमय सर्वदा-नी. मि. आ.

<sup>7</sup> वाज. सं., १३. २०; तै. सं., ४. २. ९. २; तै. आ., १०. १. ७; महाना. उ., ४. ३.

<sup>8</sup> परुषः परुषस्परि-वी. मि. आ ; पुरुषः पुरुषस्परि-उ.

<sup>9</sup> तस्यैते देवि दूर्विके विधेम हविषा वयम्-द, ब, ना.

<sup>10</sup> लेपनं पश्चात्—ब, द.

ईहेत देवीरमृतं पारावतस्य रातिषु ।

¹ये ते शतमिति द्वाभ्यां तीर्थान्यावाहयेत्ततः² ॥
³कुरुक्षेत्रं गयां गङ्गां ⁴प्रभासं पुष्कराणि च ।
ततो महाव्याहृतिभिर्गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत् ॥
⁵आपो हि छेदमापश्च द्वपदादिव इत्यपि ।
तथा हिरण्यवर्णाभिः पावमानीभिरन्ततः ॥
७ततोऽर्कमीक्ष्य सोंकारं निमज्यान्तर्ज्छे बुधः ।
प्राणायामांश्च कुर्वीत गायत्रीं चाघमर्षणम् ॥
²यथोक्तैः ९क्षोभितस्तैस्तु ९मज्जेत्विर्दण्डवत्ततः ।

# <sup>10</sup>पद्मपुराणे—[सृष्टिखण्डम्, २०, १४५-१५७]

11 नैर्मल्यं भावशुद्धिश्च विना स्नानं न विद्यते 12 । तस्मान्मनोविशुद्धचर्थं स्नानमादौ विधीयते ॥ अनुद्धृतैरुद्धृतैर्वा जलैः स्नानं समाचरेत् । तीर्थं प्रकल्पयेद्विद्वान् मूलमन्त्रेण 13 मन्त्रवित् ॥

- 2 बुध:---ब, ज, क, द.
- 3 कुरक्षेत्रं च गंगां च---ज
- 4 प्रयागं-ना.
- 5 References already cited in pp. ६२-६३.
- 6 ततोऽर्क वीक्ष्य सोङ्कारं—ब, ना, द, नी. मि. आ.
- 7 तथोक्तः--ना.
- 8 क्षोभितैस्तै जिः--ब, द.
- 9 मज्जेयुर्दण्डवत्ततः--- उ.
- 10 वी. मि. आ., २३०-२३१.
- 11 निर्मला इति मुद्रितपाठः.
- 12 जायते—ब, ज, द, वी. मि. आ.
- 13 धर्मवित्-वी. मि. आ.

<sup>1</sup> कात्यायनश्रौतस्त्रम्, २५. १. ११; आप. श्रौ. स्., ३. १३. १; २४, १२. ६; कौशिकसूत्रम्, ९७. ८.

<sup>1</sup>ओं नमो नारायणायेति मूलमन्त्र उदाहृतः। दर्भपाणिस्तु विधिना ह्याचान्तः प्रयतः द्युचिः॥ चतुईस्तसमायुक्तं चतुरस्रं समन्ततः। प्रकल्प्यावाहयेद्रङ्गामेभिर्मन्त्रैर्विचक्षणः॥ "ओं विष्णोः पादप्रसृतासि वैष्णवी विष्णुपूजिता। पाहि नस्त्वेनसस्त्वसादाजन्ममरणान्तिकात्॥ तिस्रः कोटचोऽर्धकोटी च तीर्थानां <sup>2</sup>वायुरब्रवीत्। दिवि भुव्यन्तरिक्षे च तानि ते सन्ति जाह्नवि॥ नन्दिनीत्येव ते नाम देवेषु नलिनीति च। <sup>3</sup>नन्दा पृथ्वी च स्रभगा <sup>4</sup>विश्वकाया शिवा सिता ॥ विद्याधरी सप्रसन्ना तथा लोकप्रसादिनी। क्षेमा च जाह्नवी चैव शान्ता शान्तिप्रदायिनी॥" एतानि प्रण्यनामानि स्नानकाले प्रकीर्तयेत्। भवेत्सन्निहिता तत्र गङ्गा विपथगामिनी ॥ सप्तवाराभिजप्तेन करसंपुटयोजितम्। मृधि कर्याज्ञलं भूयस्त्रिश्चतः पञ्च सप्त वा ॥ स्नानं क्रयोन्सदा तद्वदामन्त्र्य तु<sup>5</sup> विधानतः। "<sup>6</sup>अश्वकान्ते रथकान्ते विष्णुकान्ते वसुन्धरे ॥ मृत्तिके हर मे पापं यन्मया बुष्कृतं कृतम्। उद्धतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना ॥

<sup>1</sup> ओमिति नास्ति-- व, क, ना, द.

<sup>2</sup> मनुरववीत-वी. मि. आ.

<sup>3</sup> वृन्दा--ब, द.

<sup>4</sup> विश्वकाया शिवा सिता—द, ब, वी. मि. आ., सिताशिवा—ना.

<sup>5</sup> च---ना, द.

<sup>6</sup> बी. मि. आ., २४०; ते. आ., १०. १. ८; महाना. उ., ४. ४.

नमस्ते <sup>1</sup>सर्वलोकानां <sup>2</sup>भव वारिणि सुत्रते । आरुह्य मम गात्राणि सर्वपापं प्रमोचय॥"

# नरसिंहपुराणे<sup>3</sup>—[५८, ६५-७०]

नयां <sup>4</sup>स्रवत्सु च स्नायात्प्रतिस्रोतः स्थितो द्विजः। तडागादिषु तोयेषु प्रत्यक्षं स्नानमाचरेत् ॥ शुचौ देशे समभ्युक्ष्य स्थापयेत्कुशमृत्तिलान्। मृत्तोयेन स्वकं देहं बहिः <sup>6</sup>संशोध्य यन्नतः॥ स्नानशाटीं च संशोध्य कुर्यादाचमनं <sup>7</sup>बुधः। शनैर्जलं प्रविश्याथ नमेद्वरुणमप्पतिम्॥ <sup>8</sup>हिं होवं <sup>9</sup>स्मरन्बुध्या निमज्जेच्छरवज्जले <sup>10</sup>। ततस्तीरं समासाय अप आचम्य मन्त्रतः॥ प्रोक्षयेद्वरुणं देवं मन्त्रैर्वा पावमानिभिः। कुशायस्थेन तोयेन <sup>11</sup> प्रोक्ष्याऽऽत्मानं प्रयन्नतः॥ आलभेनमृत्तिकां गान्ने <sup>12</sup>हदं विष्णुरिति <sup>13</sup>द्विजः। ततो नारायणं देवं संस्मरन्प्रविशेज्जलम्॥

<sup>1</sup> सर्वभृतानां-क, ना, वी. मि. आ.

<sup>2</sup> प्रभवारिणि--- उ.

<sup>3</sup> वी. मि. आ., २४०.

<sup>4</sup> सरस्यु च---ब, द.

<sup>5 &#</sup>x27;नवां ' इत्यारभ्य 'स्नानमाचरेत् ' इत्यन्त: श्लोक: मुदितनरसिंहपुराणे नास्ति.

<sup>6</sup> प्रक्षाल्य-वी. मि. आ.

<sup>7</sup> तत:--क.

<sup>8</sup> हरिमेव—द, ब, ज, क, वी. मि. आ.

<sup>9</sup> स्मरेट्बुध्या—द, ब, ज.

<sup>10</sup> शरविद्यनेन शिरोनमनं विवक्षितम् । शरपतने प्रथममप्रभागस्यैव पतनात्—इति वी. मि. आ., २४०.

<sup>11</sup> कुशस्थेन च तोयेन---ना.

<sup>12</sup> ऋ. सं., १. २२. ७; तै. सं., १. २. १३. १.

<sup>13</sup> स्मरन्—ज.

# निमज्यान्तर्जले सम्यक् प्रपठेदघमर्षणम्।

# ' प्रत्यर्के ' आदित्याभिमुखो भूत्वा ॥

### विष्णुः¹—[६४, १८–२३]

मृत्तोयैः कृतमलापकर्षोऽप्सु <sup>2</sup>निमज्याप उपस्पृद्या-ऽऽपो हि छेति<sup>3</sup> तिस्रभिर्हिरण्यवर्णेति<sup>4</sup> चतस्रभिरिदमापः प्रवहत<sup>5</sup> इति च तीर्थमभिमन्त्रयेत्। ततोऽप्सु निमग्नस्त्रि-रघमर्षणं जपेत्। <sup>6</sup>तद्विष्णोः परमं पदमिति वा। द्वपदां सावित्रीं वा। <sup>7</sup>युञ्जते मन इत्यनुवाकं वा। पुरुषसूक्तं वा॥

'इदमापः प्रवहते'ित, "इदमापः प्रवहत यर्तिकचि-द्वुरितं मयि<sup>8</sup>" इत्यादिका<sup>9</sup> ॥ पैठीनसिः<sup>10</sup>

हिरण्यवर्णा<sup>11</sup> इति स्र्क्तेन स्नात्वा द्यौचं कृत्वापां मध्ये त्रीन्प्राणायामान्कुर्यात्॥

# बृहस्पतिः—[आचार., २२. पृ. ३१२.]

# <sup>12</sup>द्रुपदादिवेति यो मन्त्रो वेदे वाजसनेयके।

- 1 वी. मि. आ., २४१.
- 2 निमज्योपविश्य आपो हि छेति—मु. विष्णु. स्मृ.
- 3 ऋ. सं., १. ९. १; तै. सं., ४. १. ५. १; ५. ६. १. ४; ७. ४. १९. ४.
- 4 तै. सं. ५. ६. १. १.
- 5 ऋ. सं., १. २३. २२.
- 6 ऋ. सं., १. २२. २०; तै. सं., १. ३. ६. २.
- 7 %. सं., ५. ८१. १; तै. सं., १. २. १३. १; तै. आ., ४. २. १.
- 8 ऋ. सं., १. २३. २२.
- 9 इत्यादि वा ऋक्—ब, द; इति ऋक् —वी. मि. आ.
- 10 वी. मि. आ., २४१.
- 11 तै. सं., ५. ६. १. १.
- 12 वाज. सं., २०. २० ; अ.वे., ६० ११५. ३ ; तै. ब्रा., (दुपदादिवेन्) २. ४,४. ९.

अन्तर्जले तिरावर्त्य सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥

#### दक्षः

मार्जनं जलमध्ये तु प्राणायामो यतस्ततः। उपस्थानं ततः पश्चात्सावित्नीजप उच्यते ॥

'यतस्ततः' जले स्थले च ॥

# आपस्तम्बः1--[२, २२, १३]

शनैरपोऽभ्यपेयादभिन्नन्नभिमुख आदित्यमुदकमुप-म्प्रजोदिति सर्वत्रोदकस्पर्जनविधिः॥

'अभिन्नन्' पाणिनोदकं ताडयन्, जलचरप्राण्य-पसारणाय<sup>2</sup> इति शेषः। 'सर्वत्र' स्रवत्स्वस्रवत्स्र च। एतचापस्तम्बस्मृतौ <sup>3</sup>वानप्रस्थप्रकरणे समाम्नातत्वाद्वानप्रस्थ-स्यैवेद्दशं स्नानम्॥

# शाङ्खायनगृह्यम्<sup>4</sup>

सवस्त्रोऽहरहराप्<u>ख</u>ुत्याध्यनुदको<sup>5</sup>ऽन्यद्वस्त्रमाच्छादयेत्। ' सवस्त्र ' इति द्वितीयवस्त्रप्राप्त्यर्थम् , एकवस्त्रस्य नग्न-त्वप्रतिषेषेन प्राप्तत्वादिति ब्रह्मदत्तभाष्यम्<sup>६</sup>। 'अध्यनुदक्रः' कारोव्यतिरिक्तगालेष्वनुद्धृतोदकः ॥ अङ्गिराः<sup>7</sup>

# विना दर्भेण यत्स्नानं यच दानं विनोदकम्।

- 1 Reproduced by बी. मि. आ., २३८.
- 2 अपसारणाय—व, द, ज, क, वी. मि. आ., अपसरणार्थ—ना; अपहरणार्थ—उ.
- 3 'वानप्रस्थस्येवेदशं स्नानम् ' इति २९ अक्कितपत्रारम्भे दश्यते—A.S.B.
- 4 Reproduced by वी. मि. आ., २३८.
- 5 त्याभ्युदको-ना ; त्यान्युदको-नी. मि. आ.
- 6 This reference to ब्रह्मद्त is mentioned by रघुनन्दन on page 312 of श्रुद्धितर्म्न, as cited by कल्पतर.
  - 7 वी. मि. आ., २५८.

## असंख्यातं च यज्ञप्तं तत्सर्वं <sup>1</sup>निष्प्रयोजनम् ॥ योगियाज्ञवल्क्यः

तृष्णीमेवावगाहेत यदा स्यादशुचिर्नरः।
आचम्य प्रयतः पश्चात्स्नानं विधिवदाचरेत्॥
²स्पर्शेनाद्भिर्दूषिताभिरुद्धृताभिस्तु मानवः।
स्नानं समाचरेयस्तु न स शुध्यति कर्हिचित्॥
³अग्राद्यास्त्वागता द्यापो नद्याः प्रथमवेगिकाः।
प्रक्षोभितास्तु केनापि याश्च तीर्थाद्विनिःसृताः॥
उपस्थानादिर्यस्तासां मन्त्रवान्कीर्तितो विधिः।
निवेदनान्तस्तत्स्नानमित्याहुर्ब्रस्रवादिनः॥
निवेदनान्तस्तत्स्नानमित्याहुर्ब्रस्रवादिनः॥
निवेदनान्तस्तत्स्नानमित्याहुर्व्रस्रवादिनः॥
निवेदनान्तस्तत्स्नानमित्याहुर्व्रस्रवादिनः॥
निवेदनान्तस्तत्स्नानमित्याहुर्व्रस्रवादिनः॥
निवेदनान्तस्तत्स्नानमित्रानं श्रुतिदर्शनात् ॥
॰नामन्त्रवद्विजातीनां कर्म किंचित्प्रवर्तते॥

#### तथा

मत्स्यकच्छपमण्डूकास्तोये मग्ना दिवानिशम् । वसन्तोऽपि च ते स्नाता फलं नाईन्ति किहिचित् ॥ श्रद्धाविधिसमायुक्तं कर्म यित्कयते चिभिः । स्विशुद्धेन भावेन तदानन्त्याय कल्पते ॥ विधिहीनं भावदुष्टं कृतमश्रद्धया च यत् । <sup>7</sup>तद्धरन्त्यसुरास्तस्य मूढस्य त्वकृतात्मनः ॥ बद्यक्षत्रविशां चैव मन्त्रवत्स्नानमिष्यते ।

- 1 निष्फलं भवेत् --- ज, द.
- 2 वी. मि. आ., १७८.
- 3 वी. मि. आ., १७५.
- 4 उपस्थानं हि यः स्नानं—वं, द.
- 5 निषेकात्प्रभृतियीवत्स्नानं श्रुतिनिदर्शनात्—उ.
- 6 'नामन्त्रवित्' इत्यारम्य 'कर्हिचित्' इत्यन्तो भागः नास्ति—उ.
- 7 उद्धरन्त्यसुरास्तस्य—ब, द,

तृष्णीमेव हि ¹ श्रद्रस्य सनमस्कारकं स्मृतम् ॥
अगम्यागमनात् स्तेयात् पापेभ्यश्च प्रतिग्रहात् ।
रहस्याचरितात्पापानमुच्यते स्नानमाचरन् ॥
प्रकर्तुमसमर्थश्चेज्जुहोतियजतिकियाः ।
स्नानध्यानजपैदनिरात्मानं शोधयेद्धुधः ॥
यदेव स्नानं कुरुते विशुद्धेनान्तरात्मना ।
तेनैव सर्वमामोति विधियज्ञकियाफलम् ॥
गृहीत्वा यमधनुवै नियमज्याततं दृढम् ।
संदधीत दमशरं स्वर्गलक्ष्ये ²प्रयत्नतः ॥
यस्येदमायुधं नास्ति स्वर्गसाधनमुत्तमम् ।
अपि जन्मसहस्रेषु न साधयति तत्परम् ॥

'अशुचिः' स्नानिमित्तेन चाण्डालस्पर्शादिनाः'। 'नद्याम्' इति प्राक् शुष्कनदीविषयम्। 'प्रक्षोभिताः' महि-षादिनात्यन्तकलुषीकृताः। 'तीर्थाद्विनिःसृताः' तीर्थं परि-त्यज्य गतास्ततत्तीर्थत्वेनाप्रत्यभिज्ञायमानाः। 'उपस्थानं' "'उरुं हि राजा" इत्यादिमन्त्रेण। 'तासां' अपाम्। 'निवेदनान्तः' "<sup>5</sup>देवा गातुविद" इति जप्यनिवेदनान्तः। 'निषेकः' गर्भाधानम्। 'विधिहीनंं' यथोक्तविधिहीनम्। 'शुद्रस्य सनमस्कारकम्' इति, शुद्र आम्रवनमात्रमुदकनम-

<sup>2</sup> समन्ततः---ना.

<sup>3</sup> चाण्डालस्पर्शनादिना—ब, द.

<sup>4</sup> कात्या. श्री. स्., २५. १. ११; आप. श्री. स्., ३. १३. १; २४. १२. ६; कौशिकस्त्रम्, ९७. ८.

<sup>5</sup> तै. सं., १. १. १३. ३.

<sup>6 &#</sup>x27;विधिहीनं ' इत्यतः परं पत्रद्भयं परिश्रष्टम्—ना.

स्कारमात्रेण कुर्यादिखर्थः। 'तत्परं' 'तत्' खर्गादि 'परं' श्रेष्ठम्॥

### पुनर्योगियाज्ञवल्क्यः

एष वोऽभिहितः कृत्स्नः स्नानस्य परमो विधिः। गुणाश्च तस्याचरणे दोषाश्चैवानिषेवणे॥

#### तथा¹

स्तात्वेवं वाससी घौते त्विक्किष्टे परिधाय च।
प्रक्षाल्योरू मृदङ्घी च² हस्तौ प्रक्षाल्य वै तथा॥
³अभावे घौतवस्त्रस्य ⁴शाणक्षौमाजिनानि च।
कुतपं योगपदं वा द्विवासा येन वै भवेत्॥
यावदेवान् ऋषींश्चैव पितृंश्चैव न तर्पयेत्।
तावन्न पीडयेद्वस्तं येन स्नातो न चोदके॥
निष्पीडयति यः पूर्वं स्नानवस्त्रं तु तर्पणात्।
निराशाः पितरस्तस्य यान्ति देवा महर्षिभिः॥

'कुत्पो' नेपालकम्बलः । 'द्विवासा येने'ति, अनन्त-रोक्तैः कुत्पादिभिरपि द्विवस्त्रत्वं विधातव्यम् । 'येन स्नातः' येन वस्त्रेण स्नातः । 'न चोदके' 'वस्त्रं पीडयेद्' इति संबन्धः ॥

### नरसिंहपुराणे—[५८, ७२-७३]

न रक्तमुल्वणं वासो ⁵न जीणे तु प्रशस्यते।

- 1 वी. मि. आ., २४७.
- 2 मृदाद्भिश्व-वी. मि. आ.
- 3 वी. मि. आ., २४४.
- 4 शाणक्षीमाविकानि च--ब, ज, क, द.
- 5 न नीलं--ज, ब, द ; मुद्रितपुराणे च.

मलाक्तं च दशाहीनं वर्जयेदम्बरं बुधः॥ ततः प्रक्षालयेत्पादौ मृत्तोयेन विचक्षणः।

# <u>'परादारः</u>--[१२, १२-१३]

ब्राह्मणं स्नातुमायान्तमनुगच्छन्ति देवताः।
पितरश्च महाभागा व्वायुभूता जलार्थिनः॥
स्नात्वा निरस्य वासोऽन्यज्ञङ्घे प्रक्षाल्य चाम्भिस।
अपवित्रीकृते ते तु कोपीनइच्योतवारिणा॥
निराद्याः पितरो यान्ति वस्त्रनिष्पीडने कृते।
तस्मान्निष्पीडयेद्वस्त्रं नाकृत्वा पितृतर्पणम्॥
जलमध्ये तु यः कश्चिद्विजातिर्ज्ञानदुर्वलः।
निष्पीडयति तद्वस्त्रं स्नानं तस्य वृथा भवेत्॥

'कौपीनइच्योतवारिणा' कौपीनं जघनप्रदेशः, तत-इच्युतेन जस्टेन ॥

# स्नानविध्यनन्तरं <u>राङ्</u>धः³

उदकस्याप्रदानाद्धि स्नानशाटीं न पीडयेत् । अनेन विधिना स्नातः पुण्यं फलमुपाइनुते ॥

### हारीतः<sup>5</sup>

## स्नात्वा न गात्रमवमृज्यान्न शिरो विधुनुयान्नोत्तरीय-विपर्यासं कुर्यात्॥

<sup>1</sup> Reproduced by बी. मि. आ., २४३; मुदितपराजरस्मृतिपाठस्त्वेतक्किनः.

<sup>2</sup> बाह्यभूता जलान्विताः — ब, द.

<sup>3</sup> वी. मि. **आ**., २४३.

<sup>4</sup> शोधयेत्--ब, द.

<sup>5</sup> वी. मि. आ., २४१.

#### <u>विष्णुः¹</u>—[६४, १०–१५]

स्नातः शिरो <sup>2</sup>नाऽवधुनेत्। नाङ्गेभ्यस्तोयमुद्धरेत्। न तैलवसे संस्पृशेत्<sup>3</sup>। नाप्रक्षालितं पूर्वधृतं ⁴वासो विभृयात्। <sup>5</sup>स्नात एव सोष्णीषो धौते वाससी विभृयात्। न म्लेच्छा-न्लजपतितैः सह संभाषणं क्कर्यात्॥

तैलं च वसा च 'तैलवसे'। 'पूर्वधृतं' अङ्गेष्विति होषः। 'उष्णीषं' च केशहमश्रुजलापकर्षणार्थं शिरोवेष्टनं तावन्मात्रकालमेव यावता जलापकर्षणं भवति॥

#### तथा च महाभारते<sup>6</sup>

आप्लुतः साधिवासेन जलेन च सुगनिधना । राजहंसनि मं प्राप्य चोष्णीषं शिथिलार्पितम् ॥ जलक्षयनिमित्तं वै वेष्टयामास <sup>7</sup>मूर्धजे ॥

' शिथिलार्पितम्' अगादबद्धम् ॥

#### <u>°मनुः</u>—[४, ८३]

शिरःस्नातस्तु तैस्रेन नाङ्गे किंचिदपि स्पृशेत्।

यदा शिरःस्नानं कृतं भवति, तदा किंचिदप्यङ्गं तैल-संबन्धि न कार्यम् । तैलशब्दश्च योगरूख्या तिलतैले वर्तते।

<sup>1</sup> बी. मि. आ., २४१.

<sup>2</sup> नावधुनुयात्--ब, द.

<sup>3</sup> न तैलवत संस्पृशेत्-व, द, मुद्रितपाठथ.

<sup>4</sup> वसनं-- मु. विष्णु. पाठः.

<sup>5</sup> स्नातः सोष्णीषे—वी. मि. आ.

<sup>6</sup> वी. मि. आ., **२**४२.

<sup>7</sup> मूर्धनि--ब, ज, क, द, बी. मि. आ.

<sup>8</sup> वी. मि. आ., १८१.

¹सार्षपतैलादिषु 'स्नेहे तैलच्' [वार्तिकम्, ३११८] इति तैलच्मलयात्तत्र प्रयोगः²॥

#### इति स्नानविधिः॥

मध्याहे स्नात्वा ततः सन्ध्योपासनं पूर्वोक्तविधिना कर्तव्यम्।

'सन्ध्यात्रयं तु कर्तव्यं द्विजेनात्मविदा सदा³'

इति <u>योगियाज्ञवल्क्य</u>वचनात् । <u>राङ्केन</u> च मध्याह्न-संध्यामभिधाय—

'⁴एष एव विधिः प्रोक्तः सन्ध्ययोश्च द्विजातिषु' इत्यभिधानात्⁵॥

## तदुक्तं शङ्खेन 6—[९, १६-२०]

आचम्यैवं पुरा प्रोक्तास्तीर्थसंमार्जने तु ये।

<sup>7</sup>मन्त्रास्तैर्मन्त्रितं तोयं मूर्धि भूमौ तथा क्षिपेत्॥
क्षिप्तेन मूर्धि तोयेन पापमस्य प्रणश्यति।
भूमौ क्षिप्तेन हन्यन्ते असुरा देवशत्रवः॥

- 1 सर्षपादितैलेषु--क, ब, द, वी. मि. आ.
- 2 तैलेन शिरः झातः तैलेन नाङ्गं स्पृशेदिलार्थ इति बहनः । करूपतरुस्तु यदा . . . . इत्यर्थ इत्याह । केचितु शिरः झातपदं शिरोनैक्यार्थ झातपरमिति बदन्ति । तैलशब्दो योगरूक्या etc. इति कल्पतरः—वी. मि. आ., १८१.
  - 3 वी. मि. आ., २५४.
  - 4 शङ्कस्मृतिः—९, १९.
  - 5 इति वचनात्-ब, ज, क, द.
  - 6 वी. मि. आ., २८३.
- 7 अर्थमिदं मुदितशङ्खस्मतौ नास्ति । 'क्षितेन मूर्प्रि' इत्यारम्य सार्थः स्टोकः टिप्पण्यां दश्यते—स्मृतीनां समुख्यः, ३८३.

व्याहृतीः कीर्तयेचैव तथैवाव्ययमक्षरम्।
उपस्पृशेत्ततः 'पश्चान्मन्त्रेणानेन धर्मतः॥
" अन्तश्चरिस भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः।
त्वं यज्ञस्त्वं वषद्कार आपो ज्योती रसोऽमृतम्॥"
आचम्य तु ततः पश्चादादिखाभिमुखो जलम्।
उदु त्यं जातवेदसमिति मन्त्रेण निक्षिपेत्॥
एष एव विधिः प्रोक्तः सन्ध्ययोश्च द्विजातिषु।
पूर्वां संध्यां जपंस्तिष्ठेदासीनः पश्चिमां तथा॥
ततो जपेत्पवित्राणि पवित्रं वा खशक्तितः।
ऋषयो दीर्घसंध्यत्वादीर्घमायुरवाप्नयः ॥

'पुरा प्रोक्ताः' "आपो हि छे "त्यादय "इदमापः प्रव-हते "त्यन्ताः <u>राङ्</u>कोक्ता एव। 'पवित्राणि' <u>राङ्को</u>क्तान्येवा-घमर्षणादीनि॥

<sup>5</sup>इति भट्टहृद्यधरात्मजमहासांधिवित्रहिकभट्टश्रीमळक्ष्मीधरविरचिते कृत्यकरूपतरौ नियतकालकरूपकाण्डे **स्ना**नपर्व<sup>6</sup>

<sup>1</sup> पश्चादादित्याभिमुखो जलम्-क.

<sup>2</sup> महाना. उ., १५ .६; तै. आ., (अन्तश्चरित) १०. ३१. १.

<sup>3</sup> ऋ. सं., १. ५०. १; तै सं., १. २. ८. २; ४. ४३. १; २. ३. ८. २; ४. १४. ४; ६. १. ११. ४.

<sup>4</sup> दीर्घमायुरवामुवन्-क, वी. मि. आ.

<sup>5</sup> इति कृत्यकल्पतरौ नियतकालकृत्यकाण्डे स्नानपर्व---- ब, द, क; इति भट्टहृदयधरास्म-जभट्टश्रीलक्ष्मीधरविरचिते कृत्यकल्पतरौ नियतकालकृत्यकाण्डे स्नानपर्व, A.S.B.

<sup>6</sup> स्नानविधिपर्व--ज,

# अथ जपविधिः

# तम्र बौधायनः¹---[२, ८, १२-१४]

<sup>2</sup>अप आचम्य दर्भेष्वासीनो दर्भान् धारयमाणः प्राङ्मुखः सावित्रीं सहस्रकृत्व आवर्तयेच्छतकृत्वोऽपरि-मितकृत्वो वा दशावरम्। अथादित्यमुपतिष्ठते उद्वयं तमस-स्परि, उदु त्यं, चित्रं, तचक्षुर्देवहितं, य उदगादिति। अथा-प्युदाहरन्ति प्रणवो व्याहृतयः सावित्री चेत्येते <sup>4</sup>पश्च ब्रह्मयज्ञा अहरहर्ब्राह्मणं किल्बिषात्पावयन्ति॥

'अपरिमितकृत्व' इति, दशभ्य अर्ध्व शतादर्वा-गुक्तशतादिसंख्याव्यतिरेकेणापि बोद्धव्यं, 'दशावरामि 'ख-भिधानात्। '<sup>5</sup>उद्वयं तमसस्परी'ति, "<sup>6</sup>उद्वयं तमस-स्परि पश्यन्तो ज्योतिरुत्तरम्' इत्यादिका ऋक्। 'उदु-त्यमि'ति, "<sup>7</sup>उदु त्यं जातवेदसम्" इत्यादिका। 'चित्र-

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ३१७.

<sup>2</sup> अथाऽऽचभ्य--ब, द, A.S.B.

<sup>3</sup> उपतिष्ठेत्—द, ब; उपतिष्ठेत—क.

<sup>4</sup> पश्च महायज्ञाः---व, द.

<sup>5 &#</sup>x27;उद्वयं' इत्यारभ्य 'मन्त्रवत्क्वानभोजने ' इत्यन्तो भागः नास्ति—द.

<sup>6</sup> ऋ सं., १. ५०. १०; तै. सं., ४. १. ७. ४; ५. १. ८. ६.

<sup>7 %,</sup> ぜ., 9. ५०. 9; तै. ぜ., 9. २. ८. २; ४. ४३. 9; २. ३. ८. २; ४, 9४. ४; ६. 9. 99. ४,

मि'ति, "'चित्रं देवानाम्" इत्यादिका। 'य उदगात्' "2य उदगान्महतोर्णवाद्" इत्यादिका॥

#### योगियाज्ञवल्क्यः

आचान्तः पुनराचामेन्मन्त्रवत्लानभोजने ।
द्रुपदां च त्रिरावर्त्यं तथा चैवाघमर्षणम् ॥
गायत्रीं वा त्रिरावर्त्यं महाव्याहृतिभिस्तथा ।
सोपांशुप्रणवेनापि आपः पीता अघापहाः ॥
आचम्य पाव्य चात्मानं त्रिराचम्य शनैरस्त् ।
अथोपतिष्ठेदादित्यमूर्ध्वं पुष्पान्वितं जलम् ॥
प्रक्षिप्योद्वयमुद्धु तयं चित्रं तचक्षुरित्यपि ।
हंसः शुचिषदेतानि शुभानि पावनानि च ॥
एतज्जपेदूर्ध्वंषाहुः सूर्यं वीक्ष्य समाहितः ।
गायत्र्या तु यथाशक्ति चोपस्थाय दिवाकरम् ॥
विभ्राडित्यनुवाकेन सुक्तेन हपुरुषस्य च ।
शिवसंकल्पेन तथा भण्डलब्राह्मणेन च ॥

<sup>1</sup> ऋ. सं., १. ११५. १; तै. सं., १. ४. ४३. १; २. ३. ८. २; ४. १४. ४.

<sup>2</sup> तै. आ., ४. ४२. ५; 'उदगात्' "उदगादयमादित्यः" (ऋ. सं., १. ५०. १३; तै. ब्रा., ३. ७. ६. २३); इत्यादिका ऋक्—इति वी. मि. आ.

<sup>3</sup> वी. मि. आ., ३१७-३१८.

<sup>4</sup> त्यं महाव्याहतिभिस्तथा---क.

<sup>5 &#</sup>x27; उद्धयं ' ऋ. सं., १. ५०. १०; तै. सं., ४. १. ७. ४; ५. १. ८. ६; ' उद्ध त्यं ' ऋ. सं., १. ५०. १; तै. सं., १. २. ८. २; ' चित्रं ' ऋ. सं., १. ११५. १; तै. सं., १. ४. ४३. १; 'तच्छु: ' ऋ. सं., ७. ६६. १६; वाज. सं., ३६. २४; तै. आ.. ४. ४२. ५.

<sup>6</sup> ऋ. सं., ४. ४०. ८; तै. सं., १. ८. १५. २; ४. २. १. ५.

<sup>7</sup> च भास्करम्—ज.

<sup>8</sup> सूक्तेन पुरु . . . इतः परं 'क' कोशे बहूनि पत्राणि छप्तानि.

<sup>9 &#</sup>x27;मण्डलबाह्मणं' '' यदेतन्मण्डलं तपति '' (शत. ब्रा., १०. ५. २. १.) इत्यादि— वी. मि. भा.

दिवाकीत्येश्च <sup>1</sup>सौरेश्च मन्त्रैरन्येश्च शक्तितः। जपयज्ञो हि कर्तव्यः सर्ववेदप्रणीतकैः॥ पिवित्रैर्विविधेश्चान्येर्गुद्योपनिषदा तथा। अध्यात्मविद्या विविधा जप्तव्या जपसिद्धये॥ <sup>2</sup>प्रदक्षिणं समावृत्य नमस्कृत्योपविश्च च। दर्भेषु दर्भपाणिः स्यात्प्राङ्मुखस्तु कृताञ्जलिः॥ स्वाध्यायं तु यथाशक्ति ब्रह्मयज्ञार्थमाचरेत्। आकेशादानखाग्राच परमं तप्यते तपः॥ यः <sup>4</sup>स्रग्व्यपि <sup>5</sup>द्विजोऽधीते स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम्। आदावारभ्य वेदं तु स्नात्वोपर्युपरि क्रमात्॥ <sup>6</sup>यदधीतेऽन्वहं शक्त्या सः स्वाध्याय इति स्मृतः।

'<sup>7</sup>मन्त्रवत्' '<sup>8</sup>द्रुपदादिवे'त्यादिमन्त्राभिमन्त्रितम्। अयं चाऽऽचमने मन्त्रविकल्पः <sup>9</sup>फलविद्योषापेक्षया व्यव-स्थितः। 'पाव्य' मार्जनं कृत्वा। 'विभ्राडि'त्यनुवाकः "<sup>10</sup>विभ्राड् बृहत्पिषतु सोम्यं मधु" इत्यादिः। 'दिवाकीत्यैः'

<sup>1 &#</sup>x27;सोरै:' "नमो मित्रस्य " (ऋ. सं., १०. ३७. १; याज. सं., ४. ३५; तै. सं., १. २. ९. १; ६. १. १९. ६.) इत्याद्यै:—वी. मि. आ.

<sup>2</sup> प्रदक्षिणं नमस्ऋत्य समाद्वत्योप--- व, द.

<sup>3</sup> क्ष---ब, द.

<sup>4</sup> सुरूयपि-ब, वी. मि. आ.

<sup>5</sup> द्विजो वा तै:--बी. मि. आ.

<sup>6</sup> यदि वा तेSन्वहं शक्त्या सुसंध्येया इति स्मृति:—वी. मि. आ.

<sup>7</sup> Reproduced by बी. मि. आ., ३१८-३१९.

<sup>8</sup> वाज. सं., २०. २०; अ. वे., ६. ११५. ३.

<sup>9</sup> फलविकल्पापेक्षया व्यवस्थित:—ज.

<sup>10</sup> ऋ. सं., १०. १७०. १; बाजा. सं., ३३. ३०; कठ. सं., २. ९.

<sup>11</sup> वाज. सं., ३४. १.

अध्येतृसंप्रदायेन दिवा पठनीयैः शतरुद्रियादिभिः। 'सर्व-वेदप्रणीतकैः' मर्स्ववेदपिठतैः। 'पिवित्रैः' पावनैः। 'गुह्यो-पनिषदा' साक्षात्परमात्मप्रतिपादकोपिनषद्भागेन। 'अध्या-त्मविद्या' उपनिषद्भचोऽन्यापि। 'अध्यवी'ति समावृत्तो-पलक्षणम्॥

### ⁴नरसिंहपुराणे—[५८, ७७, ८५, ८७, ८८]

दर्भेषु दर्भपाणिः सन् प्राङ्मुखः सुसमाहितः। प्राणायामांस्तु कुर्वीत<sup>5</sup> यथाशास्त्रमतन्द्रितः॥ जपेदहरहः स्नात्वा सावित्रीं जपविद्विजः। अथ पुष्पाञ्जिति दत्वा भानवे चोर्ध्वबाहुकः॥ <sup>6</sup>उदु त्यं च जपेन्मन्त्रं <sup>7</sup>चित्रं <sup>8</sup>तचक्षुरित्यपि। प्रदक्षिणमुपावृत्य नमस्कृत्य ततः प्रसुम्॥

# <sup>9</sup>वसिष्ठः राङ्खलिखितौ च<sup>10</sup>

सर्ववेदपवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम्। येषां जपैश्च होमैश्च पूयन्ते नात्र संदायः॥

- 1 सर्ववेदपठनीयैः-ब, द.
- 2 साक्षात्परमात्मप्रकाशक---ब, द.
- 3 मुसीति—ब, द; मित्रमिश्रः 'सम्बयपि' इत्येतत्स्थाने 'मुख्यपि' इति पठन्नेवं व्याचक्योे—मुख्यपीति, यः मुख्यानिप भोगं कुर्वाणोऽपि तैः पूर्वोक्तमन्त्रे: स्वाध्यायं समाचरेत्स सर्वशारादुःखदं तपस्तप्यत इत्यर्थः—वी. मि. आ., ३१८.
  - 4 वी. मि. आ., ३०२.
  - 5 प्राणायामं प्रकृतीत--- ब, द.
  - 6 ऋ. सं., १. ५०. १; ते. सं., १. २. ८. २.
  - 7 %. सं., १. १९५. १; तै. सं., १. ४. ४३. १.
  - ८ ऋ. सं., ७. ६६. १६; वाज. सं., ३६. २४; तै. आ., ४. ४२. ५.
  - 9 वसिष्ठस्मृतिः, २८, ११-१५ ; शङ्कस्मृतिः, ११, १-५.
  - 10 वी. मि. आ., ३१९.

अधमर्षणं देवकृतं <sup>1</sup> <sup>2</sup>शुद्धवत्यस्तरत्समाः <sup>3</sup> ।

<sup>4</sup>कूष्माण्ड्यः <sup>5</sup>पावमान्योऽथ दुर्गा सावित्र्यथैव च ॥
अभीषङ्गाः पदस्तोभाः सामानि व्याहृतीस्तथा ।
भारुण्डानि च सामानि गायत्रं रैवतं तथा ॥
पुरुषत्रतं च भासं च तथा देवत्रतानि च ।
अव्लिङ्गा बाईस्पत्यं च वाक्सूक्तं मध्वृचस्तथा ॥
शतरुद्रियमथर्वशिरिस्त्रसुपणे महाव्रतम् ।
गोसूक्तं चाश्वसूक्तं च इन्द्रशुद्धे च सामनी ॥
त्रीण्याज्यदोहानि रथन्तरं च
अग्निव्रतं वामदेव्यं बृहच<sup>6</sup> ।
एतानि गीतानि पुनन्ति जन्तृन्
जातिस्मरत्वं लभते य इच्छेत् ॥

'<sup>7</sup>देवकृतं' "<sup>8</sup>देवकृतस्पैनस" इत्यादयो मन्त्राः। 'दुर्गा' "<sup>9</sup>जातवेदस" इत्यादि दुर्गाप्रकाशिका ऋक्।

- 1 वाज. सं., ८. १३; तै. सं., ३. २. ५. ७.
- 2 ऋ. सं., ८. ९५. ७.
- 3 %, सं., ९, ५८, १-४.
- 4 'कूष्माण्ड्यः' "यद्देवा देवहेडनम्'' (वाज. सं., २०. १४; अ. वे., ६. ११४. १.) इत्यादिका:—वी. मि. आ.
  - 5 ऋग्वेदखिल , ९. ६७. १ ; तै. ब्रा., १. ४. ८. ४, ५.
- 6 "मूर्जानं दिवो अर्रातं पृथिव्याः " (ऋ. सं., ६. ७. १; सा. वे., १. ६७; २. ४९०) इत्यस्यामृचि गीयमानं सामत्रयम् 'आज्यदोहानि'। "अभि त्वा इर्र नोनुमः " (ऋ. सं., ७. ३२. २२; सा. वे. १. २३३; २. ३०) इत्यस्यामृत्पत्रं 'रथन्तरम्'। 'अभित्रं ' "अभिर्मूणं दिवः ककुत्" (ऋ. सं., ८. ४४. १६; सा. वे., १. २७; २. ८८२) इत्यस्यामृच्युत्पत्रं साम। 'वामदेव्यं' "कया निश्चत्र आभुवत्" (ऋ. सं., ४. ३१. १; सा. वे., १. १६९; २. ३२) इत्यस्यामृच्युत्पत्रं साम। "त्वामिद्धि हवामहे" (ऋ. सं., ६. ४६. १; सा. वे., १. २३४; २. १५९) इत्यस्यामृच्युत्पत्रं ' वृहत्साम'॥ विष्णुस्मृत्विष्याख्या केशववैजयन्ती (५६, २७).
  - 7 Reproduced by बी. मि. आ., ३१९-३२०.
  - 8 वाज. सं., ८. १३; तै. सं., ३. २. ५. ७.
  - 9 ऋ. सं., १. ९९. १; ऋग्वेदखिल., १०. १२७. ५; तै. आ., १०. १. १६.

'सावित्री' "¹तत्सवितुः "इत्यादिका। 'अभीषङ्गाः' "²पुरो-जिती वो अन्धस" इत्यादि सामत्रयम्। 'पदस्तो भाः ' अष्ठे-डादिसामचतुष्टयम्। 'सामानि व्याहृतीस्तथे 'ति, ⁴व्याहृ-तिसामानीत्यर्थः। 'भारुण्डानि' "⁵यत्ते कृष्णः राकुन आ तुतोद पिपीलः सपे" इत्यादीन्येकविंशतिसंख्या-कानि सामानि राणायनीयानां प्रसिद्धानि। 'अब्लिङ्गाः' "बआपो हि ष्ठा" इत्यादयः। 'बाईस्पत्यं' "गणानां त्वा गणपतिम्" इत्यादिका ऋक्। 'वाक्सूक्तं' "बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम्" इत्यादि। 'मध्वृचः' "भधु वाता ऋतायते" इत्यादिकास्तिसः। 'शतरुद्धियं' "¹वनमस्ते रुद्ध मन्यवे" इत्यादेकादशानुवाकाः। 'अथर्वशिरः' "¹¹ब्रह्मा देवानां प्रथमः" इत्यादि। 'त्रिसुपर्णं' "¹²ब्रह्म मेतु

1 ऋ. सं., ३. ६२. १०; ते. सं., १. ५. ६. ४; ८. ४; ४. १. १९ १.

2 सा. वे., १. ५४५; २. ४७; ऋ. सं., ९. १०१. १; अभीषङ्गा: 'पुरोजाती-रोधस ' इत्यादिसामत्रयम् — वी. मि. आ.

3 'पदस्तोमा: 'अष्टेडादिसामचतुष्टयम् "धर्ता दिव: पवते '' (ऋ. सं., ९. ७६. १; सा. वे., १. ५५८; २. ५७८.) इस्रास्यामृचि गीयमानम्—विष्कुस्मृतिविवृतिः, केशववैजयन्ती, ५६, ११; पदस्तोमाः युप्ते इस्रादिसामचुष्टयम्—वी. मि. आ.

4 ब्याहृतीः सामानीत्यर्थः—वी. मि. आ.

5 ऋ. सं., १०. १६. ६; अ. वे., १८. ३. ५५; तै. आ., ६. ४. २; 'यते' इखारभ्य 'राणायनीयानां प्रसिद्धानि' इखन्तो भागः नास्ति—ज, द.

6 ऋ. सं., १. ९. १; ते. सं., ४. १. ५. १. etc.

7 ऋ. सं., २. २३. १; वाज. सं., २३. १९; तै. सं., २. ३. १४. ३; 'बाई-स्पत्यं' " यस्तस्तम्भ सहसा" (ऋ. सं., ४. ५०. १.) इत्येकादशर्चम्—स्मृतिमुक्ताफलम्, आक्रिकप्रकाशः, ३४७

8 ऋ. सं., १०. ७१. १.

9 ऋ. सं., १०. ९०. ६; वाज. सं., १३. २७; तें. सं., ४. २٠ ९. ३; ५. २. ८. ६.

. 10 वाज. सं., १६. १ ; ते. सं., ४. ५. १. १.

11 मुण्ड. उप., १. १. १.

12 तै. था., १०. ४८. १ ; महाना. उ., १७. ६.

माम्" इलाचनुवाकत्रयं तैत्तिरीयाणां प्रसिद्धम्। 'महा-व्रतं' "सोमं राजानां" साम। 'गोसूक्ताश्वसूक्ते' सामनी "यदिन्द्राहं यथा त्वम्" इत्यस्यामृचि प्रसिद्धे। 'इन्द्रशुद्धे सामनी' "उएतोन्विन्द्रं स्तवाम" इत्यस्यामृचि प्रसिद्धे। अत्रिस्मृतौ चैतान्यधिकानि।

#### ⁴अत्रिः

विमलं शिवसंकल्पं विवर्णं रोहितं ततः।

'विमलं' "⁵हंसः द्युचिषदि"त्यादि । विष्णुस्मृतौ<sup>6</sup> नारायणीयमधिकम्। 'नारायणीयं'तैत्तिरीयाणामुपनिषत्॥ मनुः<sup>7</sup>—[४, १४७–१४९]

वेदमेव जपेतित्यं यथाकालमतन्द्रितः। तं ह्याहुः परमं धर्ममुपधर्मोऽन्य उच्यते<sup>8</sup>॥ वेदाभ्यासेन सततं शौचेन तपसैव <sup>9</sup>च। अद्रोहेण च भूतानां जातिं स्मरति पौर्विकीम्॥ संस्मृत्य पौर्विकीं जातिं ब्रह्मैवाभ्यसते <sup>10</sup>द्विजः। ब्रह्माभ्यासेन वाजस्त्रमनन्तं सुखमइनुते॥

<sup>1</sup> सा. वे., १. ९१.

<sup>2</sup> सा. वे., १. १२२; २. ११८४; 'गोसूक्तं' "आ गावो अग्मन्" (ऋ. सं., ६. २८. १.) इलाष्टर्चम् । 'अश्वसूक्तं' "मा नो मित्रो वरुणो " (ऋ. सं., १. १६२. १.) इलाष्टर्चम् —स्मृतिमुक्ताफलाम्, आहिकप्रकाज्ञः, ३४८.

<sup>3</sup> सा. वे., १. ३५०; २. ७५२.

<sup>4</sup> Reproduced by बी. मि. आ., ३२०.

<sup>5</sup> 焉. सं., ४. ४०. ८; तै. सं., १. ८. १५. २; ४. २. १. ५.

<sup>6</sup> विष्णुस्मृतिः, ५६, २५.

<sup>7</sup> Reproduced by बी. मि. आ., ३२०.

<sup>8 &#</sup>x27; उच्यते ' इत्येतद्नन्तरं कानिचन पत्राणि वृदितानि-A.S.B.

<sup>9</sup> तु-ना.

<sup>10</sup> पुनः---ना.

'उपधर्मः' अल्पफलो धर्मः। 'तपः' कृच्छादि। 'ब्रह्म'वेदः। 'अनन्तं'चिरकालोपभोग्यम्।

#### हारीतः

¹प्रणवो व्याहृतिः सावित्री चेति सावित्रं येन पापेभ्यो सुच्यते। शतं जप्त्वा मानसात्पूतो भवति। सहस्रं जप्त्वा वाक्कृतात्पूतो भवति। दशसहस्राणि जप्त्वा सर्वतः पूतात्मा भवति। ²आयुः प्राणं मा निर्मार्जीरिति मार्जनं पवित्रं ³येन सर्वपापेभ्यो सुच्यते। ⁴देवीरापः ⁵शुद्धा वयं िहरण्यवर्णाः शुच्य ³आपो अस्मान्मातर इति ³शुद्धवती-रप्सु जपेदपामार्गं वा जुहुयात्पूतो भवतीति। ³इमां वियं ¹०शतं ते राजन् ¹¹तरत्समन्यस्तरन् जपेत्पूतो भवति। ²व्तं सोम तन्कृद्धच इति तनुकृतं पवित्रं येन तनुकृता-दन्यकृताच सुच्यते। अपसु जपेद्पृतं तिलानसिधो जुहुयादादित्यं चोपतिष्ठेत् पूतो भवति। ¹अग्न आयूंषि पयस इति सप्त शुच्यतः तिलानसिधो वा जुहुयादादित्यं चोपतिष्ठेत पूतो सर्वपापेभ्यो सुच्यते। अपसु जपेद्पृतं तिलानसिधो निलानसिधो वा जुहुयादादित्यं चोपतिष्ठेत् पूतो सर्वपापेभ्यो सुच्यते।

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ३२३.

<sup>2</sup> मैत्रा. सं., १. १. ११: ६. १२; कठ. सं., १. १०.

<sup>3</sup> येन पापेभ्यो-- ब, द.

<sup>4</sup> तै. सं., १. २. ३. ३.

<sup>5</sup> तै. सं., १. ३. ८. २. (शुद्धा वयं परिविधा: परिवेधारो वो भूयास्म).

<sup>6</sup> तै. सं., ५. ६. १. १.

<sup>7</sup> तै. सं., १. २. १. १.

<sup>8</sup> ऋ. सं., ८. ९५. ७; सा. वे., १. ३५०; २. ७५२.

<sup>9</sup> ऋ. सं., ८. ४२. ३; तै. सं., १. २. २. २; ६. १. ३. २.

<sup>10</sup> ऋ. सं, १० २४. ९; तै. सं., १. ४. ४५. १; ६. ६० ३. २०

<sup>11</sup> ऋ. सं., ९. ५८. १-४.

<sup>12</sup> ऋ. सं., ८. ७९. ३ ; वाज. सं., ५. ३५ ; तै. सं., १. ३. ४. १ ; ६. ३. २. २.

<sup>13</sup> ऋ. सं., ९. ६६. १९ ; ते. सं., १. ३. १४. ७ ; ४. २९. १ ; ५. ५. २ ; ६. ६.२.

तिष्ठत् पूतो भवति। ¹अग्नेः समिदस्यभिशस्या मा पाहीति पश्चदशकेनाभिशंसनान्मुच्यते। ²समुद्रादूर्मिरिति तिस्र ऋषभं पवित्रं येनेन्द्रियकृतान्मुच्यते। मातापितरा-वित्रम्य ³यदन्तिरक्षमित्यादित्यमुपतिष्ठेतपूतो भवति। ⁴अयं वां मित्रावरुणा इति पश्च ⁵नमस्ते राजन् वरुणेति चत्वारो िधाम्नो धाम्न ³उदुत्तममव ते हेख इति अनिर्वरुणं पवित्रं येन सर्वपापेभ्यो मुच्यते। अप्सु जपेद्घृतं तिलान्सिमधो वा जुहुयादादित्यं चोपतिष्ठेतपूतो भवति। ¹०देवीराप¹¹ इत्यनुवाकमप्सु जपेतपूतो भवति। ¹०देवीराप¹¹ इत्यनुवाकमप्सु जपेतपूतो भवति। ¹थइमं स्तोममईत इति रोचनं पवित्रं येन सर्वपापेभ्यो मुच्यते। अपसु जपेद्घृतं तिलान्सिमधो वा जुहुयादादित्यं चोपतिष्ठेतपूतो भवति। ¹३सुपणोऽसि गरुत्मानिति सौपर्णं पवित्रं प्राग्वि-ष्णुक्रमेभ्यो¹⁴ विषगरदष्टोपघातेषुपदिइयते। ¹५कया नश्चित्र

<sup>1</sup> मैत्रा. सं., १. ५. २: ६७. १५; १. ५. ८: ७६. १३; कठ. सं., ६. ९; ७. ६.

<sup>2</sup> ऋ. सं., ४. ५८. १ ; वाज. सं., १७. ८९ ; तै. आ., १०. १०. २.

<sup>3</sup> तै. सं., १. ८. ५. ३.

<sup>4</sup> ऋ. सं., २. ४१. ४; वाज. सं., ७. ९; तै. सं., १. ४. ५. १.

<sup>5</sup> अ. वे., १. १०. २.

<sup>6</sup> वाज. सं., ६. २२; तै. सं., १. ३. ११. १.

<sup>7</sup> ऋ. सं., १. २४. १५; तै. सं., १. ५. ११. ३. etc.

<sup>8</sup> ऋ. सं., १. २४. १४ ; तै. सं., १. ५. ११. ३.

<sup>9</sup> इतः प्रश्वति 'पूतात्मा भवति मानसात्पापात्' इत्येतत्पर्यन्तं नास्ति—ज, ना.

<sup>10</sup> हँसः शुचिषदिति विमलं पवित्रं येन सर्वपापेभ्यो मुच्यते, अप्सु जपेद् वृतं तिलान् सिमधो जुहुयात् आदित्यं वोपतिष्ठेत् पूतो भवति 'इलाधिकमुपलभ्यते—ब, द.

<sup>11</sup> तै. सं., १. २. ३. ३.

<sup>12</sup> फ़. सं., १. ९४. १; मै. सं., २. ७. ३: ७८. १.

<sup>13</sup> वाज. सं., १२. ४; १७. ७२; तै. सं., ४. १. १०. ५; ६. ५. ३; ५. १. १०. ५.

<sup>14</sup> वाज. सं., १२. ५; तै. सं., १. ६. ५. २; ४. २. १. १.

<sup>15</sup> ऋ. सं., ४. ३१. १ ; वाज. सं., २७. ३९ ; तै. सं., ४. २, ११. २ ; ४, १२, ५,

इति तिस्रो वामदेव्यं पवित्रं येन सर्वपापेभ्यो मुच्यते। अपस् जपेद्रघृतं तिलान् समिधो वा जुहयादादित्यं चोपतिष्ठेत्पृतो-भवति। 1रुचं नो धेहीति सुरुचं पवित्रं येन सर्वपापेभ्यो मुच्यते । अप्सु जपेद्घृतं तिलान्समिधो वा जुहुयादादित्यं चोपतिष्ठेत्प्रतो भवति। <sup>2</sup>न तमह इति सक्तं पवित्रं येन सर्वपापेभ्यो सुच्यते। अप्स जपेदघृतं तिलान्समिधो वा जहयादादित्यं चोपतिष्ठेतपूतो भवति। <sup>3</sup>तत्त्वायामीति वारुणं पवित्रं येन सर्वपापेभ्यो मुच्यते। अप्सु जपेदघृतं तिलान्समिधो वा जहयादादित्यं चोपतिष्ठेतपूतो भवति। 4पुनन्तु मा पितर इति षोडश पावमानीरप्सु जपेतपूतो-भवति। 5यदेवा देवहेडनमिति कूष्माण्ड्यस्ताभिराज्यं जुहुया-त्पूतोभवति । <sup>6</sup>पवित्रमसि <sup>7</sup>द्वपदादिवेति चाघमर्षणमन्त-र्जले त्रिरावर्तियत्वा <sup>8</sup>मुच्यते ब्रह्महत्यायाः। सर्वार्तिष्वापत्सु बाऽऽसमाप्तिकं जपेदापदो मुच्यते। <sup>9</sup>अदिति चेत्तयेति च सा-वित्रं 10यतिक चेदं वरुणमन्तर्ज्ञ त्रिरावर्त्य जपेत्सर्वपापेभ्यः प्रमुच्यते। 11 आ कृष्णेनेत्यादित्यमुपतिष्ठेत्सर्वपूतात्मा भवति।

<sup>1</sup> वाज. सं., १८. ४८ ; तै. सं., ५. ७. ६. ३.

<sup>2</sup> ऋ. सं., १०. १२६. १.

<sup>3</sup> ऋ. सं., १. २४. १ ; बाज. सं., १८. ४९ ; २१. २ ; तै. सं., २. १. ११. ६ ; ५. ७. ६. ४.

<sup>4</sup> वाज. सं., १९. ३७; मैत्रा. सं., ३. ११. १०: १५५. ६.

<sup>5</sup> वाज. सं., २०. १४; अ. वे., ६. ११४. १; तै. आ., २. ३. १.

<sup>6</sup> मैत्रा. सं., ३. ११. १०: १५७. ८.

<sup>7</sup> वाज. सं., २०. २०.

<sup>8</sup> प्रमुच्यते--- ब, द.

<sup>9</sup> Not traced.

<sup>10</sup> ऋ. सं., ७. ८९. ५ ; तै. सं., ३. ४. ११. ६.

<sup>11</sup> ऋ. सं., १. ३५. २; वाज. सं., ३३. ४३; ३४. ३१.

न षडर्चजापी योनिं विन्दति जातिस्मरश्च भवति। एवं प्रतिदिशमैन्द्रयाम्यसौम्यवारुणवायव्याग्नेयसौरैरुपतिष्ठेत् सर्वपूतात्मा भवतीति॥

'मानसात्' मानसात्पापात् । 'वाक्कृतात्' वाक्कृत्यापात् । 'सर्वतो' वाङ्मनःकायकृतेभ्यः पापेभ्यः । 'मार्जनम्' इति समाख्यानादेतन्मन्त्रमार्जनादेव फलम् । 'अपामार्गम्' अपामार्गसमिधः, हारीतेनैव समिद्र्पत्वेन होमाभिधानात् । 'तरन्' नौकादिना, "सुतर्माणमधिनावं रुहेम" इति मन्त्रवर्णात् । 'तनुकृतात्' कायिकात् । 'अन्यकृतात्' मानसाद्वाचिकाच पुत्रशिष्यादिकृताद्वा पापादिति शेषः । 'शुचिमत्' शुचित्वप्रतिपादकं 'पवस' इत्यादिषृक्तम् । 'अभिशासनम्' अभिशापः । अभिशापकित्रेतदिति जयसामी । 'निर्वरुणम्' इत्यादिमन्त्रेभ्यः । 'विष्णुक्रमेभ्यः' "विष्णोः क्रमोऽसि" इत्यादिमन्त्रेभ्यः । 'गरः'मन्त्रौषध्यादिना प्रतिबद्धवीर्यं विषम् । 'दष्टः' श्वादिना । 'वामदेव्यं' वामदेवऋषिदृष्टम् । 'आर्तिः' व्याध्यादिना कृता । 'समाप्तिकं' अग्नेमन्वे प्रथम " इत्यादिरनुवाकः ॥

#### <sup>'⁴</sup>याज्ञवल<del>्क</del>यः—[१, १०१]

वेदाथर्वपुराणानि सेतिहासानि शक्तितः। जपयज्ञार्थसिध्यर्थे विद्यां चाध्यात्मिकीं जपेत्॥

<sup>1</sup> ऋ. सं., ८. ४२. ३; ते. सं., १. २. २. २.

<sup>2</sup> वाज. सं., १२. ५; तै. सं., १. ६. ५. २; ४. २. १. १.

<sup>3</sup> तै. सं., ४. ७. १५. १; अ. वे., ४. २३. १.

<sup>4</sup> वी. मि. आ., ३२०.

#### ¹विष्णुः—[६४, ३६-३९]

स्नातश्च पवित्राणि यथाशक्ति जपेत्। विशेषतः सा-वित्रीम्। पुरुषसूक्तं वा। नैताभ्यामधिकमस्ति॥

#### ²मनुर्यमश्च पथमे—[मनुः, २, ८१-८४]

ॐकारपूर्विकास्तिस्रो महाव्याहृतयोऽव्ययाः। त्रिपदा चैव गायत्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम्॥ योऽधीतेऽहृन्यहृन्येतां त्रीणि वर्षाण्यतिन्द्रतः। स ब्रह्म परमभ्येति वायुभृतः खमूर्त्तिमान्॥ एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः। सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं विद्याष्यते॥ क्षरिन्त सर्वा वैदिक्यो जहोतियजतिकियाः। अक्षरं त्वक्षरं ज्ञेयं ब्रह्म चैव प्रजापतिः॥

3' एतां ' गायत्रीम् । 'वायुभूतः ' वायुवच्छीघगितः, लिङ्गरारिरिनष्ठो वा । 'खमूर्तिमान् ' आकाशवद्वत्यापी, सन् परमात्मा भवति । 'क्षरिन्त ' विनाशिन्यो भवन्ति । 'अक्षरं ' ॐकारः, तस्य मोक्षरूपं फलम् । न क्षरती- सक्षरम् । 'प्रजापितत्वं ' च तत्प्रतिपादकत्वेनोंकारस्य मन्तव्यम् । 'अक्षरत्वं ' ब्रह्मत्वम् ॥

#### ⁴यमं ऋषय ऊचुः

#### किं वै परमकं ब्रह्म किं वै परमकं तपः।

<sup>1</sup> वी. मि. आ.. ३२०.

<sup>2</sup> वी. मि. आ., ३२०-२१.

<sup>3</sup> Reproduced by वी. मि. आ., ३२१.

<sup>4</sup> वी. मि. आ., ३२१-३२२.

# उपवासात्परं किं वै किं च मौनाद्विशिष्यते ॥ <u>यम</u> उवाच<sup>1</sup>

ॐकारः परमं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः।
सावित्र्याः 2परमं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते॥
क्षरन्तीह कियाः सर्वाः प्रयुक्ता वैदिकीर्श्वि।
अक्षरं त्वक्षरं विद्याद्वस्य चैव प्रजापतिः॥
एकाक्षरं परं ब्रह्म पावनं परमं स्मृतम्।
गायत्र्यास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते॥
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्।
गायत्रीं तु जपेक्षित्यं सर्वपापप्रणाशिनीम्॥
गायत्रीं चैव वेदांश्च तुलयाऽतोलयत्प्रभुः।
एकतश्चतुरो वेदान् साङ्गान् स सपदक्रमान्॥
एकतश्चैव गायत्रीं तुल्यरूपा तु सा स्मृता।

<sup>3</sup>'सः' प्रजापतिः। 'सपदक्रमान् 'पदक्रमसहितान्॥

## <u>अङ्गिराः⁴</u>

प्रणवाद्यास्तथा वेदाः प्रणवे पर्युपस्थिताः। वाङ्मयं प्रणवः सर्वमभ्यसेत्प्रणवं ततः॥ प्रणवे नित्ययुक्तस्य व्याहृतीषु च सप्तसु। त्रिपदायां च गायव्यां न भयं विद्यते क्वित्॥

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ३२१-३२२.

<sup>2</sup> स्तु परं नास्ति—व, ना, द.

<sup>3</sup> Reproduced by वी. मि. आ., ३२२.

<sup>4</sup> वी. मि. आ. ३२२.

#### दक्षः<sup>1</sup>

सविता देवता यस्या मुखमग्निस्त्रिपात्स्थिता । विश्वामित्र ऋषिइछंदो गायत्री सा विद्याष्यते ॥ 'त्रिपात्' त्रिपदा गायत्री या स्थितेति योज्यम् ।

#### यमः2

न तथा वेदजापेन<sup>3</sup> पापं निर्दहति द्विजः। यथा सावित्रिजापेन<sup>4</sup> सर्वपापैः प्रमुच्यते॥

#### হাङ्ख:⁵---[१२, १-३१]

इति वेदपवित्राण्यभिहितानि । एतेभ्यः सावित्री विशिष्यते । नाघमर्षणात्परमन्तर्जले । न व्याहृतिभ्यः परं होमे । न सावित्र्याः परं जप्ये । कुश्रृष्ट्यामासीनः कुशोत्तरायां वा कुश्पवित्रपाणिरुदङ्मुखः सूर्याभिमुखो वाऽक्षमालामादाय देवतां ध्यायन् जपं कुर्यात् । सुवर्ण-मणिमुक्ताफलस्फिटिकपद्माक्षेन्द्राक्षपुत्रजीवकानामन्यतमाद-क्षमालां कुर्यात् । कुश्रुग्रनिथकृतां वा हस्तोपयामैवी गणयेत् । आदौ देवतामार्षे छंदश्च संस्मरेत् । ततः सप्रणवा व्याहृतीरादावावत्यं गायत्रीमावर्तयेत् । अथास्याः सविता देवता ऋषिविश्वामित्रो गायत्री च्छंदः । ॐकारस्य प्रणवाख्या । ॐभूः ॐभुवः ॐखः ॐमहः ॐजनः ॐतपः ॐसत्यं इति महाव्याहृतयः । आपो ज्योती

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ३२२.

<sup>2</sup> वी. मि. आ., ३२२.

<sup>3</sup> जप्येन-ना., वी. मि. आ.

<sup>4</sup> जप्येन---ना.

<sup>5</sup> वी. मि. आ., ३१२-३१३.

रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवःस्वरोमिति शीर्षम् । अत्र च भवन्ति श्लोकाः ।

> सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह। ये जपन्ति सदा तेषां न भयं विद्यते कचित्।। ¹ इातजप्ता तु सा देवी ² दिनपापप्रणादानी । सहस्रजप्ता तु तथा पातकेभ्यः प्रमोचिनी ॥ दशसाहस्रजापेन सर्वपापप्रणाशिनी। <sup>3</sup>लक्षजप्ता तु सा देवी महापातकनादिानी ॥ स्रवर्णस्तेयकद्विमो ब्रह्महा गुरुतल्पगः। सुरापश्च विद्युध्यन्ति लक्षजापान्न संदायः॥ प्राणायामत्रयं कृत्वा ⁴कल्यं कल्यं समाहितः। अहोरात्रकतात्पापात्तत्क्षणादेव मुच्यते ॥ सन्याहृतीः सप्रणवाः प्राणायामास्त् षोडश । अपि भ्रणहनं 5मासात्पुनन्यहरहः कृताः॥ गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी। गायत्र्यास्त परं नास्ति दिवि चेह च पावनम् ॥ हस्तत्राणपदा देवी पततां नरकार्णवे। तसात्तामभ्यसेन्नित्यं ब्राह्मणो हृदये शुचिः॥ गायत्रीजापनिरतं हृज्यकच्येषु योजयेत्। तस्मिन्न तिष्ठते पापमन्बिन्द्रिव पुष्करे॥

<sup>1</sup> शर्त-ना., वी. मि. आ.

<sup>2</sup> महापातकनाशिनी । सुत्रर्णस्तेय-ना ; सर्वपापप्रणाशिनी-वी. मि. आ.

<sup>3</sup> अर्धमिदं नास्ति-द, ब.

<sup>4</sup> स्नानकाले--ब, द.

<sup>5</sup> साक्षात्--- ब, द.

<sup>6</sup> देवीं--ज, ना.

जप्यैनैव तु संसिध्येद्वाह्मणो नात्र संदायः।
कुर्यादन्यं न वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते॥
उपांग्ध स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः।
नोचैर्जप्यं बुधः कुर्यात्सावित्र्यास्तु विद्रोषतः॥
सावित्रीजप्यनिरतः स्वर्गमामोति मानवः।
सावित्रीजप्यनिरतो मोक्षोपायं च विन्दति॥
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन स्नातः प्रयतमानसः।
गायत्रीं तु जपेद्भक्त्या सर्वकल्मषनाद्यिनीम्॥

'वृषी' खल्पमासनम्। 'इन्द्राक्षः' आरुकम्। 'हस्तोपयामः' अङ्गुलीनमनम्। 'आदौ' जपारम्भे। 'हृदये द्युचिः' द्युद्धमनाः। 'मोक्षोपायं' तत्त्वज्ञानम्॥

<sup>1</sup> <u>योगियाज्ञवल्क्यो</u> <u>मनुयमवसिष्ठहारीताश्चाद्यश्</u>ठोक-

ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञसमन्विताः। सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नाईन्ति षोडशीम्॥ जप्येनैव तु ²संसिद्धो ब्राह्मणो नात्र संशयः। कुर्यादन्यं न वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते॥ न चङ्क्रमन्न च इसन्न पार्श्वमवलोकयन्। नापाश्चितो न जल्पंश्च न वैच हि तथा करौं।

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ३१३-३१६ ; मनुः, २, ८६-८७ ; वसिष्ठः, २६, ११-१२.

<sup>2</sup> संसिध्येत्—ब, ज, द.

<sup>3</sup> प्रावृतशिरा:—ब, ज, ना, द.

<sup>4</sup> पादं--- ब, द.

<sup>5</sup> करम्--- ब, द.

न चासमाहितमना न च संश्रावयन् 'जपेत्॥ प्रच्छन्नानि<sup>2</sup> च दानानि ज्ञानं च निरहंकृतम्। जप्यानि च सगुप्तानि तेषां फलमनन्तकम् ॥ उपांद्युजपयुक्तस्य दांस्याच्छतगुणो भवेत्। साहस्रो मानसः प्रोक्तो यस्माद्धचानसमो हि सः॥ ओष्रम्पन्दनमात्रेण यत्रोपांश तदध्वनि<sup>3</sup>। कृत्वा जिह्नां निर्विकल्पां <sup>4</sup>चिन्तयेत्तद्धि मानसम् ॥ तिष्ठंश्चेद्रीक्षमाणोऽर्के जपं क्रर्यात्समाहितः। अन्यथा प्राङ्मुखः क्रयद्विक्ष्यमाणक्रमेण तु ॥ प्राक्कुलेषु कुरोष्वेवमासीनश्चाऽऽसने राभे। नात्युच्छिते नातिनीचे दर्भपाणिः सुसंयुतः ॥ स्फटिकेन्द्राक्षरुद्राक्षेः पुत्रजीवसमुद्भवैः । अक्षमाला त कर्तव्या<sup>6</sup> उत्तमा ह्युत्तरोत्तरा॥ कोट्यादिका भवेद्वद्विरक्षमाला विशेषतः। जपस्य क्रियमाणस्य तस्माच्छेष्ठा <sup>य</sup>परा परा ॥ अभावे त्वक्षमालायाः क्रशग्रन्थ्याग्रपाणिना । जप एव हि कर्तव्य एकाग्रमनसैव तु॥ ध्यायेत मनसा मन्त्रं जिह्नौष्टौ न तु<sup>8</sup> चालयेत्। <sup>9</sup>न कम्पयेच्छिरो ग्रीवां दन्तान्नैव प्रकाशयेत ॥

<sup>1</sup> परान्---ना.

<sup>2</sup> प्रसन्नानि--- उ.

<sup>3</sup> ध्वनि: कृता—ना.

<sup>4</sup> चिन्तनं तद्धि-ब, द.

<sup>5</sup> समाहित:--व, द.

<sup>6</sup> प्रकर्तव्या---ना.

<sup>7</sup> इतः प्रमृति A.S.B., कोशः उपलभ्यते.

<sup>8</sup> च---ब, द.

<sup>9</sup> Line omitted by वी. मि. आ.

यक्षराक्षसभूतानि सिद्धविद्याधरोरगाः। हरन्ति प्रसभं यस्मात्तस्माद्भप्तं समाचरेत्॥ जलान्ते <sup>1</sup>चाग्न्यगारे वा जले देवालयेऽपि वा। गवां गोष्ठे प्रण्यतीर्थे सिद्धक्षेत्रेऽथवा <sup>2</sup>गृहे ॥ गृहे ह्येकगुणं जप्यं नद्यां त द्विगुणं स्मृतम्। गवां गोष्ठे <sup>3</sup>दशगुणमग्न्यगारे <sup>4</sup>दशाधिकम् ॥ सिद्धक्षेत्रेषु तीर्थेषु देवतायाश्च सन्निधौ। सहस्रं शतकोटीनामनन्तं विष्णुसन्निधौ ॥ शाकयावकभैक्ष्याणि पयो मूलफलानि **च**। द्धि सर्पिस्तथा ह्यापः प्रशस्ता ह्यत्तरोत्तरम् । चरवो ह्यपवासश्च भैक्ष्यं नक्तमयाचितम् । बिसशृङ्गाटशालुकहविष्यान्नानि यानि त ॥ एतान्यनुव्रतान्याहः शस्तानि जपकर्मणि। जपकाले न भाषेत व्रतहोमादिकेषु च ॥ एतेष्वेवावसक्तं त यद्यागच्छेद्विजोत्तमः। अभिवाद्य ततो विप्रं योगक्षेमं तु<sup>6</sup> कीर्तयेत्॥ स्त्रीशद्रपतितांश्चैव रासभं च रजखलाम्। जपकाले न भाषेत व्रतहोमादिकेषु च॥ तृष्णीमासीत तु जपंश्रण्डालपतितादिकान्<sup>र</sup> । हद्वा तान्वार्युपस्पृद्याऽऽभाष्य स्नात्वा पुनर्जपेत्॥

<sup>1</sup> वा for च--- ब, ना, द.

<sup>2</sup> तथा--- ब, द.

<sup>3</sup> शतगुणं--ज, ना.

<sup>4</sup> शताधिकम्-ज.

<sup>5</sup> शिवसिषधौ—ज, ना.

<sup>6</sup> च--ना.

७ पाषण्डचाण्डालपतितादिषु---ना.

¹आचम्य प्रयतो ²नित्यं जपेदशुचिदर्शने।
सौरान्मन्त्रान् यथोत्साहं पावमानीश्च शक्तितः॥
³रौद्रमैत्रासुरान् मन्त्रान् राक्षसानाभिचारिकान्।
व्याहृत्यालभ्य चात्मानमपः ⁴स्पृष्ट्वान्यदाचरेत्⁵॥
एतान् व्याहृत्य रौद्रादीनस्पृष्ट्वाथ जलं द्विजः।
ऊर्ध्व यत्कुरुते कर्म तद्भवत्ययथायथम्॥
यदि वाग्यमलोपः स्याज्ञपादिषु कथंचन<sup>६</sup>।
व्याहरेद्वैष्णवं मन्त्रं स्मरेद्वा विष्णुमव्ययम्॥

" पाकयज्ञाः ' ब्रह्मयज्ञव्यतिरिक्ता देवयज्ञादयः । 'विधियज्ञाः ' ज्योतिष्टोमादयः । मित्र मेव 'मैत्रः ', सर्वेषां भूतानामिति होषः । सर्वभूतिमत्रत्वं च हिंसाङ्गकतु-व्यतिरिक्ताहिंसाङ्गकजपयज्ञानुष्टानेन । 'चङ्कमन् ' इत-स्ततश्रलन् । 'अपाश्रितः ' कुड्यादाविति होषः । 'करौ ' पदाक्रम्येति होषः । 'हांस्यात् ' उचैः व्यठनीयाद् 'उपांद्यु-जपयुक्तस्य ' यो जपः सः 'हातग्रणो भवेद् ' इत्यर्थः । 'कोट्यादि 'दाब्देनार्बुदादिसंख्यापरिग्रहः । 'प्रसमं 'हठात् । 'वरवो ' अन्नस्थालीपाकविहोषाः । 'विसः ' मृणालः । 'हविष्यान्नानि ' यवषाष्टिकादीनि । 'अनुव्रतानि ' जप-यज्ञव्रतस्याङ्गभूतानि । 'एतेषु ' जपहोमादिषु । 'अवसक्तं '

<sup>1</sup> मनुः [५, ८६]—इति उ; मनुरिति नास्ति—ब, द, ना, A.S.B., वी. मि. आ.

<sup>2</sup> भुत्वा—ना.

<sup>3</sup> रौद्रपित्र्यासुरान्—द, ब, ना, A.S.B; रौद्रपेत्रासुरान्—ज.

<sup>4</sup> स्पृष्टा यदाचरेत्--- उ.

<sup>5</sup> इतः प्रभृति श्लोकद्वयं नास्ति—द, ब.

<sup>6</sup> कदाचन-ना.

<sup>7</sup> Reproduced by नी. मि. आ., ३१६.

<sup>8 &#</sup>x27;पटनीया' इत्येतदनन्तरं पत्राणि बुटितानि-A.S.B. कोशे.

व्यापृतम् । 'तान् आभाष्ये'ति संबन्धः । 'अयथायथं' निष्फलम् ॥

# ¹नरसिंहपुराणे---[५८, ७८-८२]

त्रिविधो जपयज्ञः स्यात्तस्य भेदं निवोधत ।
वाचिकश्च उपांशुश्च मानसश्च त्रिधा स्मृतः ॥
श्रयाणां जपयज्ञानां श्रेयान्स्यादुत्तरोत्तरः ।
यदुचनीचस्वरितैः स्पष्टशब्दवदक्षरैः ॥
मन्त्रमुचारयेद्यक्तं जपयज्ञः स वाचिकः ।
श्रानैरुचारयेन्मन्त्रमीषदोष्ठौ <sup>2</sup>प्रचालयेत् ॥
किंचिच्छब्दं स्वयं विद्यादुपांशुः स जपः स्मृतः ।
धिया यदक्षरश्रेण्यो वर्णाद्वर्णं पदात्पदम् ॥
शब्दार्थचिन्तनाभ्यासः स उक्तो मानसो जपः ।

'किंचिच्छब्दं खयं विद्यादि'ति, यथा तं ध्वनि-मन्यो न जानीयादित्यर्थः<sup>3</sup>॥

#### पैठीनसिः

साविष्या मानसेन च स्वाध्यायेन जपो व्याख्यातो ब्रह्मयज्ञश्च ॥

'जपः' इतरमन्त्रजपः। यथा गायत्र्याः स्नाध्याये मानसे इतिकर्तव्यताफलत्वं तथा जपे ब्रह्मयज्ञे चेत्यर्थः॥

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ३१६-३१७.

<sup>2</sup> च चालगेत--ब, द, वी. मि. आ.

<sup>3</sup> जानातीस्पर्थ:--ब, ज, द. Reproduced by बी. मि. आ.

<sup>4</sup> ताफलं च तथा---ना.

#### ब्रह्मयज्ञाधिकारे-

## <del>'आपस्तम्बः</del>—[१, ११, १८-२०]

तस्य विधिः । अकृतप्रातराश उदकान्तं गत्वा प्रयतः शुचौ देशेऽधीयीत यथास्वाध्यायमुतसृजन्वाचा । मनसा चानध्याये ॥

'<sup>2</sup>यथाखाध्यायसुत्सृजन्नि'ति, यदधीतं तस्यजन् **वाचाधीयीत** । अनध्याये पुनर्मनसाधीयीत ॥

# <sup>3</sup>वसिष्ठः—[२६, १४]

यथाग्निर्वायुना धूतो हविषा चैव दीप्यते। एवं जप्यपरो नित्यं मन्त्रयुक्तः सदा द्विजः॥

#### यमः

यमयित्वेन्द्रियग्रामं कामकोधावुभावपि । ब्रह्मचारी च जापी च ब्रह्मलोकमवाप्नुयात् ॥

# ⁴स्रघुहारीतः

जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये पितृतर्पणे।
<sup>5</sup>अश्चन्यौ तु करौ कुर्यात्सुवर्णरजतैः कुर्दौः॥

#### <sup>6</sup>योगियाज्ञवल्क्यः

# न क्षिन्नवासाः स्थलगो जपादीनाचरेद् बुधः।

- 1 वी. मि. आ., ३२२.
- 2 Reproduced by वी. मि. आ., ३२२
- 3 वी. मि. आ., ३२२-३२३.
- 4 वी. मि. आ., ३२३.
- 5 अग्रत्यं तुकरं—ब, ज, ना, द.
- 6 वी. मि. आ., ३२३.

वस्त्रनिरुच्योतनं प्रेताः परिवार्य पिवन्ति हि<sup>1</sup>। व्रतादृते नार्द्रवासा नैकवासाः समाचरेत्॥ न जीर्णेन न नीलेन परिक्किष्टेन वा जपेत्। 'परिवार्य' वेष्टयित्वा। 'परिक्किष्टेन' मलिनेन।

## नरसिंहपुराणे<sup>2</sup>---[५८, ७७, ८५, ८७-९०]

दर्भेषु दर्भपाणिः सन् प्राङ्मुखः सुसमाहितः।
प्राणायामांस्तु क्रुवीत यथाशास्त्रमतिन्द्रतः॥
जपेदहरहः स्नात्वा सावित्रीं जपविद्द्विजः।
अथ पुष्पाञ्जिलें दत्वा भानवे चोर्ध्ववाहुकः॥
³उतु त्यं च जपेन्मन्त्रं ⁴चित्रं ⁵तचक्षुरित्यपि।
प्रदक्षिणमुपाषृत्य नमस्कृत्य ततः प्रभुम्॥
पित्रिषिगणदेवादीनद्भिः संतर्पयेत्ततः।
देवान्देवगणांश्चेव मुनीन्मुनिगणानपि॥
पितृन्पितृगणांश्चेव नित्यं संतर्पयेत्ततः।
स्नातवस्त्रं ततः पीक्ष पुनराचमनं चरेत्॥

<sup>7</sup>इति भट्टहृद्यधरात्मजमहासांधिविष्रहिकभट्टश्रीमहक्ष्मीधरविरिचते कुत्यकरपतरौ नियतकालकाण्डे<sup>8</sup> जपविधिः ॥

<sup>1</sup> ৰ----জ.

<sup>2</sup> वी. मि. आ., ३०२.

<sup>3</sup> ऋ. सं., १. ५०. १; तै. सं., ४. १. ७. ४; ५. १. ८. ६.

<sup>4</sup> ऋ. सं., १. ११५. १; ते. सं., १. ४. ४३. १.

<sup>5</sup> ऋ. सं., ७. ६६. १६; वाज. सं., ३६. २४; ते. आ., ४. ४२. ५.

<sup>6</sup> संतर्पयेद्बुधः--ज.

<sup>7</sup> इति क्रूत्यकल्पतरौ नियतकालकृत्ये जपविधि:—द. ब; इति श्रीभट्ट—नाः

<sup>8</sup> कूलकल्पतरी कूलकाण्डे--- उ ; कूलकल्पतरी नियतकालकुलकाण्डे--- ज, ना.

# अथ तर्पणविधिः

तत्र विष्णुः¹—[६४, २४-२५]

स्नातश्चार्द्रवासा देविपतृतर्पणमम्भःस्थ एव कुर्यात्। परिवर्तितवासाश्चेत्तीर्थतीरमुत्तीर्य॥

याज्ञवल्क्यः—[१, १००]

स्नात्वा देवान्पित्ंश्चैव तर्पयेदर्चयेत्तथा ॥

'देवान्' ब्रह्मादीन् । 'अर्चयेत्' तिल्लक्षेमेन्त्रैः² पुष्पाक्षतादिभिः । 'पितृंश्च'श्राद्धेन ॥

# शातातपः<sup>3</sup>

तर्पणं च शुचिः कुर्यात् प्रत्यहं स्नातको द्विजः।
देवेभ्यश्च ऋषिभ्यश्च पितृभ्यश्च यथाक्रमम्॥

'शुचिः' मन्त्रलानादिनापि । अनेन च प्रधानतया नित्यतर्पणं विधीयते, प्रत्यहमित्यभिधानात् । तर्पणसुपक्रम्य

# तस्मात्सदेव ऋर्तव्यमकुर्वन्सहसैनसा⁴।

- 1 वी. मि. आ., ३३७.
- 2 तिल्लेकेस्तत्तन्मन्त्रेः--ज.
- 3 Text and commentary reproduced by वी. मि. आ., ३३७.
- 4 महतैनसा-व, द, ना.

युज्यते ब्राह्मणः कुर्वन् विश्वमेतद्विभित्ते हि॥ इत्यादि<u>छन्दोगपरिशिष्ट</u>[२, २३]वचनाच॥ विष्णुः—[६४, २७-३५]

स्नात्वा च विधिवदुपस्पृद्योत्। पुरुषसूक्तेन प्रत्यृचं पुरुषाय पुष्पाञ्जिलिं दचात्। उदकाञ्जिलिं चादावेव। दिन्येन तीर्थेन देवानां तर्पणं कुर्यात्। पित्र्येण पितृतर्पणम्। आदौ स्रवंदयानां तर्पणं कुर्यात्। ततः संबन्धिषान्ध-वानाम्। ततः सुहृदाम्। एवं नित्यस्नायी स्यात्॥

'स्ववंश्याः' मातापितृवंशजाः पित्रादयो मातामहाश्च॥ जपानन्तरं छन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनः¹—[२,१८-२३]

> <sup>2</sup>यवाद्भिस्तर्पयेदेवान् सतिलाद्भिः पितृनपि । नामान्ते तर्पयामीति आदावोमिति हि ब्रुवन् ॥

ब्रह्माणं विष्णुं रुद्रं प्रजापितं देवां इछन्दांसि वेदान् ऋषीन् पुराणानाचार्यान् गन्धर्वानितराचार्यान् । संवत्सरं सावयवं देवीरप्सरसो देवानुगान्नागान्सागरान्पर्वतान् सरि-तो दिव्यान् मनुष्यान् <sup>3</sup>यक्षान् रक्षांसि सुपर्णान् पिशाचान् पृथिवीमोषधीः पशुन्वनस्पतीन् भूतग्रामं चतुर्विधमित्युप-वीती । अथ प्राचीनावीती यमं यमपुरुषं कव्यवाहमनलं सोममर्थमणमग्निष्वात्तान् सोमपान् बर्हिषदोऽथ स्वान्

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ३६८.

<sup>2</sup> अथाद्भिस्तर्पयेद्देवान् सतिलाभिः पितृनपि—इति मुद्रितगोभिलस्मृतिपाठः .

<sup>3</sup> यक्षान् सुपर्णान् भूतानि पश्चत्—व, द; यक्षान् रक्षांसि पिशाचान् सुपर्णान् तानि-पश्चत् वनस्पतीन् ओषधी: भूतग्रामं चतुर्विधसुपवीती—ज.

<sup>4</sup> इत: प्रमृत्युपलभ्यते—A.S.B.

<sup>5</sup> भ्रातृन् पितॄन् पितामहान्—ज.

पितृन्मातामहानिति प्रतिपुरुषमभ्यसेत्। ज्येष्ठभ्रातृश्व-ग्रुरिपतृव्यमातुलांश्च मातापितृवंद्या ये चान्ये मत्त उदक-मर्हन्ति तांस्तर्पयामीत्ययमवसानाञ्जलिः। अथ श्लोकः।

छायां यथेच्छेच्छरदातपार्तः

पयः पिपासुः श्लुघितोऽत्तुमन्नम् । बालो जनितीं जननी च बालं योषित्पुमांसं पुरुषश्च योषाम् ॥ तथा भूतानि सर्वाणि स्थावराणि चराणि च । विप्रादुदकमिच्छन्ति सर्वे श्लुदककाङ्क्षिणः ॥ तसात्सदैव कर्तव्यमकुर्वन्महतैनसा । युज्यते ब्राह्मणः कुर्वन् विश्वमेतद्विभर्ति हि ॥

'पुराणान्' इत्याचार्यविद्योषणम् । 'प्रतिपुरुषमभ्य-सेदि'त्यनेन पित्रादीनां त्रयाणां मातामहानां<sup>2</sup> च स्रयाणा-मुदकाञ्जलिरावर्तत इत्युक्तम् ॥

# जपानन्तरं योगियाज्ञवल्क्यः<sup>3</sup>

ततः संतर्पयेदेवान् ऋषीन्देवगणांस्तथा । ब्रह्माणं तर्पयेत्पूर्वं विष्णुं रुद्रं प्रजापतिम् ॥ देवां इछन्दांसि वेदांश्च ऋषीं श्चेव तपोधनान् । आचार्यां श्चेव गन्धर्वानाचार्यानितरांस्तथा ॥ इसंवत्सरं सावयवं देवीश्चाप्सरसस्तथा ।

<sup>1</sup> विप्रादुदयमिच्छान्ति सर्वेभ्युदयकांङ्क्षिण:--- ब, द, ज.

<sup>2</sup> मातामहादीनां च-ज, ना.

<sup>3</sup> वी. मि. आ., ३६५—३६७.

<sup>4</sup> गणानि - व, द; ऋषीन् मर्त्यान् पितृंस्तथा - वी. मि. आ.

<sup>5</sup> श्लोकोsयं नास्ति---ना,

तथा देवानुगान्नागान् सागरान्पर्वतांस्तथा ॥ सरितोऽथ मनुष्यांश्च यक्षरक्षांसि चैव हि। पिशाचांश्च सुपर्णाश्चं भृतान्यथ पर्शस्तथा ॥ वनस्पतीं श्रीषधीश्र भृतग्रामं चतुर्विधम्। <sup>2</sup>अन्वारब्धेन सब्धेन पाणिना दक्षिणेन तु ॥ तृप्यतामिति सेक्तव्यं नाम्ना तु प्रणवादिना। आवाह्य पूर्ववन्मन्त्रेरास्तीर्य च क्रशान् <sup>3</sup>शुभान् ॥ प्रागग्रेषु सुरान्सम्यग्दक्षिणाग्रेषु वै पितृन्। सब्यं जानं ततोऽन्वाच्य पाणिभ्यां दक्षिणामुखः॥ ति क्रिक्केस्तर्पये नमेन्त्रैः सर्वान्पित्गणांस्तथा । मातामहांश्च सततं श्रद्धया तर्पयेद्धधः॥ प्राचीनावीत्युदकं तु प्रसिश्चेद्वै तिलान्वितम्। यद्युद्धृतं प्रसिश्चेत्तु तिलान्संमिश्रयेज्ञले ॥ अतोऽन्यथा तु सब्येन तिला ग्राह्मा विश्वक्षणैः। दक्षिणे पितृतीर्थेन जलं सिश्चेद्यथाविधि ॥ दक्षिणेनैव गृह्णीयात्पितृतीर्थसमीपतः। तिलानामप्यलाभे⁵ तु सुवर्णरजतान्वितम्<sup>6</sup>॥ तदभावे निषिश्चेत्तु दर्भैर्मन्त्रेण वाप्यथ। <sup>7</sup>क्रव्यवाडनलं सोमं यममर्यमणं तथा ॥ अग्निष्वात्तान्सोमपांश्च तथा बर्हिषदः पितृत्।

<sup>1</sup> यक्षान् रक्षांसि--- ब, ज, ना, द.

<sup>2</sup> आरब्धेन च-ब, द.

<sup>3</sup> शुचीन्—ना, वी. मि. आ.

<sup>4</sup> जलै:--ज, ना.

<sup>5</sup> तिलानामप्यभावे तु-ना.

<sup>6</sup> सवर्णरजतादिकम---ब. द.

<sup>7</sup> The next three lines are missing in बी. मि. आ.

यदि स्याज्ञीविपतृक एतान्दिव्यान्पितृंस्तथा ॥ येभ्यो वापि पिता दद्यात्तेभ्यो वापि प्रदापयेत। एतांश्च वक्ष्यमाणांश्च प्रमीतिपत्रको द्विजः ॥ वस्रन रुद्रांस्तथाऽऽदित्यान्¹ नमस्कारस्वधान्वितान्। एते सर्वस्य पितर एष्वायत्ताश्च मानवाः<sup>2</sup>॥ आचार्याश्च पितृन्खांश्च पितृप्रभृति नामतः। मन्त्रेश्च देयसदकं पितृणां प्रीतिवर्धनैः॥ <sup>3</sup>उदीरतामङ्किरस⁴ ⁵आयन्त्वित्युर्जमित्यपि<sup>6</sup>। <sup>7</sup>पितृभ्य इति <sup>8</sup>ये चेह <sup>9</sup>मधुवाता इति त्र्यूचम् ॥ पितृन्ध्यायन् प्रसिश्चन्वै जपेन्मन्त्रान्यथान्त्रमम्। <sup>10</sup>तप्यध्वमिति च त्रिवैं ततः प्राञ्जलिरानतः<sup>11</sup> ॥ <sup>12</sup>नमो व इति जप्त्वा वै ततो मातामहान्सखीन्। तर्पयेदान्द्रांस्यार्थं धर्मं प्रसमास्थितः ॥ माता मातृष्वसा चैव मातुलानी पितृष्वसा। दुहिता च स्वसा चैव शिष्यर्तिवरज्ञातिबान्धवाः॥ नामतस्तु स्वधाकारैस्तर्प्याः स्युरनुपूर्वदाः ।

<sup>1</sup> तथा दिव्यान्-- ब, ज, द.

<sup>2</sup> मानुषाः--- ब, द, ज; एषां दत्वा च मानुषान्--- ना.

<sup>3</sup> तै. सं., २. ६. १२. ३ ; ऋ. सं., १०. १५. १.

<sup>4</sup> ते. सं., २. ६. १२. ६ : ऋ. सं., १०. १४. ६.

<sup>5</sup> वाज. सं., १९. ५८.

<sup>6</sup> वाज. सं., २. ३४.

<sup>7</sup> वाज. सं., १९. ३६; तै. ब्रा., २. ६. ३. २.

<sup>8</sup> ऋ. सं., १०. १५. १३ ; वाज. सं., १९. ६७.

<sup>9</sup> तै. सं., ४. २. ९. ३; ऋ. सं., १. ९०. ६; वाज. सं., १३. २७.

<sup>10</sup> चान्ते वै---ज.

<sup>11</sup> प्राञ्जलिनानतः, ब. द.

<sup>12</sup> तै. सं., ३. २. ५. ५; वाज. सं. २. ३२.

सवर्णेभ्यो जलं वद्यान्नान्यवर्णे कदाचन ॥

अपूर्वं स्विपतरस्तर्ण्याः पश्चादन्यांश्च तर्पयेत् ।

नास्तिक्यभावाद्यश्चापि न तर्पयित वै सुतः ॥

पिबन्ति देहनिःस्रावं पितरोऽस्य जलार्थिनः ।

'पूर्ववन्मन्त्रैः' पूर्व <u>याज्ञवल्क्यसंहितायां</u> श्राद्ध-प्रकरणे उक्तैः "विश्वेदेवास आगत<sup>5</sup>" "उद्यान्तस्त्वा<sup>6</sup>" इत्यादिमन्त्रैः। 'कञ्यवाडनलः' एका देवता। 'येभ्यो वाऽपी'ति, पितुः पिन्नादिभ्यः। 'एतान्दिञ्यपितृन्' कञ्यवाडनलादीन् वक्ष्यमाणान् वस्नादीन् पितृंश्च। 'नम-स्कारस्वधान्वितान्' तर्पयेदिति शेषः। अत्र च

"देवान् ब्रह्मऋषीन् सर्वान् तर्पयेताक्षतोदकैः"।

इति <sup>8</sup>पद्मपुराणे [सृष्टिखण्डम्, २०, १६५] अभि-धानाद्देवर्षिमनुष्यतर्पणे यवा नियताः। पितृतर्पणे तु <u>योगियाज्ञवल्क्येन</u> स्नानप्रकरणे <sup>9</sup>'मृत्तिलान्गोमयम्' इति तिलानां नित्यवदङ्गत्वाभिधानात् 'तिलोदकमि'ति च <sup>10</sup>तन्त्राभिधानात् तिला नियताः।

# " तिलानामप्यभावे तु सुवर्णरजतान्वितम्"।

<sup>1</sup> देयम्---ना.

<sup>2</sup> नासवर्णे-वी. मि. आ.

<sup>3</sup> संतर्ष्य स्वान् पितृन् पूर्वे-नी. मि. आ ; पूर्वाः स्विपतरस्तर्णाः — उ.

<sup>4</sup> स्वत:---ब, ज, द.

<sup>5</sup> ऋ. सं., १. ३. ७. etc; तै. सं., १. ४. १६. १.

<sup>6</sup> 寒. सं., १०. १६. १२; तै. सं., २. ६. १२. १; वाज. सं., १९. ७०.

<sup>7</sup> तर्पयेदक्षतोदकै:--ज.

<sup>8</sup> वी. मि. आ., ३४८.

<sup>9</sup> See infra page &o line &.

<sup>10</sup> तत्र तत्र—व, दं,

इत्यभिधानात्। तिलाभावेऽपि पितृतर्पणं भवत्येव। पित्रादिदेवतोदेशेन जललागरूपं चेदं तर्पणारूपं कर्म न प्रसेकमात्रं, दद्यादित्यभिधानात्। पित्रादीनां नत्र तत्र तृप्तिश्रवणात्। अत्र च देवतर्पणे ईदृशं वाक्यम्—'ॐ ब्रह्मा तृष्यताम्। ॐ विष्णुस्तृष्यताम्।' इत्येवं प्रकारं प्रतिदैवतं कर्तव्यम्। मनुष्यतर्पणे तु—'ॐ सनकस्तृष्यनाम्' इत्येवं व्वाक्यम्। दिव्यपितृतर्पणे तु—'ॐ वसवस्तृष्यन्तामिदं जलं तेभ्यः स्वधा नमः' इत्येवं रूपं वाक्यम्। पितृतर्पणे तु—'ॐ अमुकगोत्रोऽस्मित्पताऽमुक्ष-शर्मा तृष्यतामिदं जलं तस्मै स्वधा नमः' इत्येवं रूपं वाक्यम्। पितृतर्पणे तु—'ॐ अमुकगोत्रोऽस्मित्पताऽमुक्ष-शर्मा तृष्यतामिदं जलं तस्मै स्वधा नमः' इत्येवं रूपं वाक्यं कर्तव्यम्॥

पद्मपुराणे<sup>3</sup>—[सृष्टिखण्डम् , २०, १५१-१७०]

ब्रह्माणं तर्पयेत्पूर्वं विष्णुं रुद्रं प्रजापतिम् ।

<sup>4</sup>देवा यक्षास्तथा नागा गन्धर्वाप्सरसोऽसुराः ॥

कूराः सर्पाः सुपर्णाश्च तरवो जम्भकाः खगाः ।

विद्याधरा<sup>5</sup> जलधरास्तथैवाकाशगामिनः ॥

निराधाराश्च ये जीवाः <sup>6</sup>पापे धर्मे रताश्च ये ।

तेषामाप्यायनायैतद्दीयते सलिलं मया<sup>7</sup> ॥

कृतोपवीती देवेभ्यो निवीती च<sup>8</sup> भवेत्ततः ।

<sup>1</sup> तु तत्र तत्र-ब, द; तु तत्र तृप्तिश्रवणात्-ना.

<sup>2</sup> प्रकारं-- ब, द, ज; वाच्यम्-ना.

<sup>3</sup> वी. मि. आ., ३५४—३५५.

<sup>4</sup> देवान्यक्षांस्तथा नागान् गन्धर्वाप्सरसोसुरान्--- उ.

<sup>5</sup> जलाधारा—उ.

<sup>6</sup> पापधर्मे—ना.

<sup>7</sup> तथा--ना.

<sup>8</sup> तु--- ब, ज, द, वी. मि. आ.

मनुष्यांस्तर्पयेङ्गकत्या ऋषिपुत्रानृषींस्तथा ॥ सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः। कपिलश्चासुरिश्चैव वोद्धः पश्चिचास्तथा ॥ सर्वे ते तृप्तिमायान्तु मद्देनाम्बुना सदा । मरीचिमत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यं पुलहं ऋतुम् ॥ प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगुं नारदमेव च। देवान्ब्रह्मऋषीन्सर्वास्तर्पयेदक्षतोदकैः ॥ अपसब्यं ततः कृत्वा सब्यं जान्वाच्य² भृतस्रे। अग्निष्वात्तांस्तथा सौम्यान् हविष्मन्तस्तथोष्मपान्॥ सकालिनो बर्हिषदस्तथा चैवाज्यपान्पुनः। <sup>3</sup>तर्पयेच पितृन् भक्त्या सतिलोदकचन्दनैः ॥ दर्भपाणिस्तु विधिना <sup>4</sup>प्रेतांस्तांस्तर्पयेत्ततः । पित्रादीन्नामगोत्रेण तथा मातामहानपि ॥ संतर्प्य भक्त्या विधिवदिमं मन्त्रमुदीरयेत्। "येऽबान्धवा बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः ॥ ते तृप्तिमतुलां यान्तु<sup>र</sup> यश्चास्मत्तोऽभिवाञ्छति<sup>8</sup>"।

#### <sup>9</sup>विष्णुपुराणे—[३, ११, २७–३६]

# ग्रुचिवस्त्रधरः 10स्तातो देवर्षिपितृतर्पणम्।

- 1 मद्देनाम्बुनाखिलाः—ज.
- 2 जानु च---ना ; जानु तु---- उ.
- 3 तर्पचेत्पितृवद्भक्या—उ; तर्पचेच पितॄन् भक्त्या—व, द, ज; तर्पचेत पितॄन् भक्त्या—ना, वी. मि. आ.
  - 4 पितृन्स्वांस्तर्पयेत्ततः-ना.
  - 5 पुनः—ब, द.
  - 6 अमुं--- ब, द.
  - 7 ते तृप्तिमखिला यान्तु--A.S.B., द, ब, क, मुद्रितपाठश्व.
  - 8 येऽप्यस्मत्तोयकांक्षिण:---मुद्रितपद्मपुराणपाठः.
  - 9 वी. मि. आ., ३६४.
  - 10 शान्तो---व, द.

तेषामेव हि तीर्थेन ऋवींत सुसमाहितः॥ त्रिरपः<sup>1</sup> प्रीणनार्थाय देवानामपवर्जयेत्। ऋषीणां च यथान्यायं 2सक्रचापि प्रजापतेः॥ पितृणां प्रीणनार्थाय चिरपः प्रथिवीपते । पितामहेभ्यश्च तथा प्रीणयेत्प्रपितामहान् ॥ मातामहाय तितपत्रे तितपत्रे च समाहितः। दद्यात्पित्रयेण तीर्थेन काम्यं चान्यच्छुणुष्व मे ॥ मान्ने प्रमान्ने तन्मान्ने गुरुपतन्यै <sup>3</sup>तथैव च । गुरवे मातुलादीनां स्निग्धमित्राय भूभुजे ॥ इदं चापि जपेदम्ब दद्यादात्मेच्छया नृप । उपकाराय भूतानां कृतदेवादितर्पणः॥ देवासुरास्तथा यक्षा नागा गन्धर्वराक्षसाः। पिशाचा गुद्यकाः सिद्धाः कूष्माण्डास्तरवः खगाः॥ जलेचरा भूनिलया वाय्वाधाराश्च जन्तवः। प्रीतिमेते प्रयान्त्वाञ्च महत्तेनाऽम्ब्रुनाऽखिलाः ॥ नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः। तेषामाप्यायनायैतहीयते सिळलं मया ॥ येऽबान्धवा बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः। ते तृप्तिमखिला यान्तु यश्चासात्तोऽभिवाञ्छति ॥

'क्लिरपः प्रीणनार्थाय' इति, एतस्माद्वचनाद्देवाना-मृषीणां प्रत्येकमञ्जलित्रयदानम्। प्रजापतेश्च तन्मध्य एक एवाञ्जलिः। पित्रादीनां तु बृद्धप्रमातामहान्तानामञ्जलित्रयं

<sup>1 &#</sup>x27;त्रिरपः' इत्येतदनन्तरं A.S.B. कोशे पत्राणि त्रुटितानि.

<sup>2</sup> सकृद्वापि--ज.

<sup>3</sup> तथा नृप---ना.

<sup>4</sup> Quoted by वी. मि. आ., ३६५,

प्रत्येकम् । मात्रादितर्पणे काम्यत्वाभिधानं फलविशेष-कथनार्थं, नित्यता तु स्मृत्यन्तरानुसारात् ॥

# बौधायनः¹--[२, ८, १५-२, १०, ४]

पूतः पश्चभिर्श्रह्मयज्ञैरङ्गिरेवाप्सु<sup>2</sup> यथोत्तरं देवतास्तर्प-यति । अग्निः प्रजापतिः सोमो रुद्रोऽदितिर्शृहस्पतिः सर्पा इत्येतानि प्राग्द्वाराणि दैवतानि सनक्षत्राणि सग्रहाणि साहोरात्राणि समुहूर्तानि तर्पयामि। वसूंश्च तर्पयामि। पितरोऽर्यमा भगः सविता त्वष्टा वायुरिन्द्राम्नी इत्येतानि दक्षिणद्वाराणि दैवतानि सनक्षत्राणि सग्रहाणि साहो-रात्राणि समुहर्तानि तर्पयामि। रुद्रांश्च तर्पयामि। मित्र इन्द्रो महापितर आपो विश्वेदेवा ब्रह्मा विष्णुरित्येतानि प्रत्यग्द्वाराणि दैवतानि सनक्षत्राणि सग्रहाणि साहोरात्राणि समुहर्तानि तर्पयामि। आदिखांश्च तर्पयामि। वरुणो वसवोऽज एकपादहिर्बुध्न्यः पूषाश्विनौ यम इत्येतान्युदरद्वा-राणि दैवतानि सनक्षत्राणि सग्रहाणि साहोरात्राणि समु-हर्तानि तर्पयामि । विश्वान्देवांस्तर्पयामि<sup>3</sup>। साध्यांश्च तर्प-यामि । ब्रह्माणं तर्पयामि । प्रजापतिं तर्पयामि । चितुर्मुखं तर्पयामि । परमेष्ठिनं तर्पयामि ।] हिरण्यगर्भे तर्पयामि । स्वयंभुवं तर्पयामि । ब्रह्मपार्षदांस्तर्पयामि<sup>5</sup> । ॐ भूः <u>पु</u>रुषं

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ३६०—३६३.

<sup>2</sup> यज्ञैरथोत्तरं---मु. बो. पाठ: ; यज्ञैरप्सुरेव---द, ब.

<sup>3</sup> आदिलांश्व विश्वान्देवान्तर्पयामि—व, पु, द, मि.

<sup>4</sup> चतुर्मुखं तर्पयामि--ना.

<sup>.5</sup> ब्रह्मपार्षदिश्व तर्पयामि । अप्निं तर्पयामि । वायुं तर्पयामि । वरुणं तर्पयामि । सूर्यं तर्पयामि । चन्द्रमसं तर्पयामि । नक्षत्राणि तर्पयामि । ज्योतीषि तर्पयामि । सधोजातं तर्पयामि । ओं मः etc— स. बो.

तर्पयामि। ॐ भुवः पुरुषं तर्पयामि। ॐ सुवः पुरुषं तर्पयामि । ॐ भूर्भुवः स्वः पुरुषं तर्पयामि । ॐ भूस्तर्प-यामि । ॐ भवस्तर्पयामि । ॐ सवस्तर्पयामि । ॐ मह-म्तर्पयामि । ॐ जनस्तर्पयामि । ॐ तपस्तर्पयामि । ॐ सत्यं तर्पयामि । ॐ भवं देवं तर्पयामि । ॐ दार्वं देवं तर्पयामि । ॐ ईशानं देवं तर्पयामि । ॐ पश्चपतिं देवं तर्पयामि । ॐ रुदं देवं तर्पयामि । ॐ उग्रं देवं तर्पयामि । ॐ भीमं देवं तर्पयामि। ॐ महान्तं देवं तर्पयामि। ॐ भवस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि । ॐ शर्वस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि । ॐ ईशानस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि । ॐ पश्-पतेर्देवस्य पत्नीं तर्पयामि । ॐ रुद्रस्य देवस्य पत्नीं तर्प-यामि। ॐ उग्रस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि। ॐ भीमस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि । ॐ महतो देवस्य पत्नीं तर्पयामि । ॐ भवस्य देवस्य स्रतं तर्पयामि । ॐ शर्वस्य देवस्य स्रतं तर्पयामि । ॐ ईशानस्य देवस्य सुतं तर्पयामि । ॐ पशु-पतेर्देवस्य स्तृतं तर्पयामि । ॐ रुद्रस्य देवस्य सुतं तर्पयामि । ॐ उग्रस्य देवस्य स्रुतं तर्पयामि । ॐ भीमस्य देवस्य स्रुतं तर्पयामि । ॐ महतो देवस्य स्तृतं तर्पयामि । ॐ रुद्रांश्च तर्पयामि । रुद्रपार्षदांश्च तर्पयामि । ॐ विघ्नं तर्पयामि । विनायकं तर्पयामि । वीरं तर्पयामि । ग्रूरं तर्पयामि । <sup>3</sup>उग्रं तर्पयामि । वरदं तर्पयामि । हस्तिमुखं तर्पयामि । एकदंष्टं

<sup>1</sup> ॐ रुद्रांस्तर्पयामि-व, द, मु. बो.

<sup>2</sup> ओं रुद्रपार्षदांस्तर्पयामि-व, पु, द; यामि । रुद्रपार्षदीश्व तर्पयामि-मु. बो.

<sup>3</sup> omitted by मु. बो.

<sup>4</sup>यामि । बक्रतुण्डं तर्पयामि । एकदन्तं तर्प-मु. बो.

तर्पयामि । लम्बोदरं तर्पयामि । विद्यपार्वदांश्च तर्पयामि । विव्रपार्षदीश्च तर्पयामि<sup>3</sup>। ॐ सनत्क्कमारं तर्पयामि। स्कन्दं तर्पयामि । इन्द्रं तर्पयामि । षष्ठीं तर्पयामि । षण्मुखं तर्प-यामि । विशाखं तर्पयामि । क्षत्रह्मण्यं तर्पयामि । महा-सेनं तर्पयामि । स्कन्दपार्षदांश्च तर्पयामि । स्कन्दपार्षदीश्च तर्पयामि । ॐ केशवं तर्पयामि । नारायणं तर्पयामि । माधवं तर्पयामि । गोविन्दं तर्पयामि । विष्णुं तर्पयामि । मधुस्रदनं तर्पयामि । त्रिविक्रमं तर्पयामि । वामनं तर्प-यामि । श्रीधरं तर्पयामि । हृषीकेशं तर्पयामि । पद्मनाभं तर्पयामि । दामोदरं तर्पयामि । श्रियं देवीं तर्पयामि । सरस्वतीं देवीं तर्पयामि। पुष्टिं तर्पयामि। तुष्टिं तर्पयामि। <sup>6</sup>गरुत्मन्तं तर्पयामि । विष्णुपार्षदांश्च तर्पयामि । विष्णु-पार्षदीश्च तर्पयामि । ॐ यमं तर्पयामि । यमराजं <sup>7</sup>तर्प-यामि । धर्मं तर्पयामि । धर्मराजं तर्पयामि । कालं तर्पयामि । नीलं तर्पयामि। मृत्युं तर्पयामि। वैवस्वतं तर्पयामि। चित्रगप्तं तर्पयामि । वैवखतपार्षदांस्तर्पयामि । वैवखत-पार्षदीश्च तर्पयामि । <sup>8</sup>भूमिं देवीं तर्पयामि । कश्यपं तर्प-यामि । अक्षरं तर्पयामि<sup>9</sup>। विद्यां तर्पयामि । धन्वन्तरिं

<sup>1</sup> यामि । गणपतिं तर्पयामि । विद्य-मु. बो.

<sup>2</sup> च नास्ति—ब, पु, ना, दं.

<sup>3</sup> विव्नपार्षदादीश्व तर्पयामि--- उ, वी. मि. आ.

<sup>4</sup> जयन्तं for सुब्रह्मण्यं—मु. बो.

<sup>5 &#</sup>x27;ॐ आदित्यं तर्पयामि ' etc., to 'केतुं तर्पयामि ', बोधा., २, ९, ९. omitted by कल्पतरु.

<sup>6</sup> वैनतेयं ... मु. बो.

<sup>7 &#</sup>x27;तर्पयामि' इत्यारम्योपलम्यते—A.S.B.

<sup>8</sup> भरद्वाजं तर्पयामि । गौतमं तर्पयामि । अत्रि तर्पयामि । आङ्गरसं तर्पयामि । विद्यां तर्पयामि । दुर्गो तर्पयामि । धान्वन्तरिं—इति मु. बो. पाठः. ,

<sup>9</sup> Omitted by बी. मि. आ., ब, द, ज, A.S.B.

तर्पयामि। धन्वन्तरिपार्षदांश्च तर्पयामि। धन्वन्तरिपार्षटीश्च तर्पयामि ॥ अथ निवीती । ॐ ऋषींस्तर्पयामि¹। महर्षींस्तर्प-यामि । परममहर्षींस्तर्पयामि । ब्रह्मर्षींस्तर्पयामि । देवर्षीं-स्तर्पयामि । राजर्षींस्तर्पयामि । श्चतर्षींस्तर्पयामि<sup>2</sup> । तपर्षीं-स्तर्पयामि । सत्यर्षीस्तर्पयामि । सप्तर्षीस्तर्पयामि । काण्ड-र्षीम्तर्पयामि । ऋषिकांस्तर्पयामि । ऋषिपत्नीस्तर्पयामि । ऋषिपुत्रकांस्तर्पयामि। <sup>अ</sup>काण्वं बौधायनं तर्पयामि। आप-स्तम्बं सूत्रकारं तर्पयामि । सत्याषाढं हिरण्यकेशिनं तर्प-यामि । <sup>5</sup>व्यासं तर्पयामि । प्रणवं तर्पयामि । व्याह्रतीस्त-र्पयामि । सावित्रीं तर्पयामि । गायत्रीं तर्पयामि । छन्दांसि तर्पयामि । ऋग्वेदं तर्पयामि । यजुर्वेदं तर्पयामि । सामवेदं तर्पयामि । अथर्ववेदं तर्पयामि । अथर्वाङ्गिरसं तर्पयामि । इतिहासपुराणांस्तर्पयामि । सर्ववेदांस्तर्पयामि । सर्वदेव-जनांस्तर्पयामि । सर्वभूतानि तर्पयामि ॥ अथ व्दक्षिणतः प्राचीनावीती । ॐ पितृन्स्वधा नमस्तर्पयामि । पितामहा-न्स्वधा नमस्तर्पयामि । प्रपितामहान्स्वधा नमस्तर्पयामि । मातृः स्वधा नमस्तर्पयामि । पितामहीः स्वधा नमस्तर्प-यामि। प्रितामहीः स्वधा नमस्तर्पयामि। मातामहान्स्वधा नमस्तर्पयामि। मातुः पितामहान्स्वधा नमस्तर्पयामि। मातुः प्रितामहान्स्वधा नमस्तर्पयामि । मातामहीः स्वधा नम-

<sup>1</sup> मि । परमर्षीस्तर्पयामि । महर्षी--ना, मु. बो.

<sup>2</sup> मि । जनवींस्तर्पयामि । तप-मु. बो.

<sup>3</sup> काण्डबौधायनं—वी. मि. आ.

<sup>4</sup> हिरण्यकेशि-- उ; हिरण्यकेशं-- ज, ना, वी. मि. आ.

<sup>5</sup> वाजसनेयिनं याज्ञवलक्यं तर्पयामि । आश्वलायनं शौनकं तर्पयामि । व्यासं—मु. बो., ध्यानं for व्यासं—वी. मि. आ., ३६२.

<sup>6</sup> मि । वसिष्ठं तर्पयामि । प्रणवं—सु. बो.

<sup>7 &#</sup>x27;दक्षिणतः' इति नास्ति—मु. बो.

स्तर्पयामि । मातुः पितामहीः स्वधा नमस्तर्पयामि । मातुः प्रियामहीः स्वधा नमस्तर्पयामि । आचार्यान्स्वधा नमस्तर्पयामि । आचार्यपत्नीः स्वधा नमस्तर्पयामि । गुरून्स्वधा नमस्तर्पयामि । गुरूपत्नीः स्वधा नमस्तर्पयामि । सखीन्स्वधा नमस्तर्पयामि । सखिपत्नीः खधा नमस्तर्पयामि । ज्ञातीन्स्वधा नमस्तर्पयामि । ज्ञातिपत्नीः खधा नमस्तर्पयामि । अमात्यान्स्वधा नमस्तर्पयामि । ज्ञातिपत्नीः खधा नमस्तर्पयामि । अमात्यपत्नीः स्वधा नमस्तर्पयामि । सर्वान्स्वधा नमस्तर्पयामि । सर्वपत्नीः स्वधा नमस्तर्पयामि । सर्वान्स्वधा नमस्तर्पयामि । सर्वपत्नीः स्वधा नमस्तर्पयामि । अनुतीर्थमप उत्सिश्चित " उर्ज्ज वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिसृतं स्वधा स्थ तर्पयत मे पितृत् । तृष्यत तृष्यत तृष्यत श्वत्वां इति । नार्द्रवासा नैकवस्त्रो दैवानि कर्माण्यनुसंचरेत् । पितृकर्माणि वित्येक्षाम् ॥

' पश्चिमिन्नस्मयज्ञैः' प्रणवन्याहृतित्रयगायत्नीजपातमकैः। <u>बौधायनेनैव</u> 'प्रणवो न्याहृतयः सावित्नी च' [२,
८, १४] इति पूर्वमिभधानात्। 'यथोत्तरं' या या देवता
ब्रह्मादिका तां तां तेनैव क्रमेणेत्यर्थः। 'अनुतीर्थं' पित्रादितीर्थं लक्ष्यीकृत्य। 'एकेषाम्' इति वचनाज्ञलस्थतर्पणे आर्द्रवस्त्रताप्यिभमता। तर्पणजलप्रक्षेपश्च जलस्थेन स्थलस्थेन च
पुरुषेण तर्पणे क्रियमाणे जलमध्ये कर्तन्यः। न तु स्थलस्थेन

<sup>1</sup> अमालाः for अमात्यपत्नीः—मु. बो.

<sup>2</sup> सर्वा: for सर्वपत्नी:--मु. बो.

<sup>3</sup> वाज. सं., २. ३४.

<sup>4 &#</sup>x27;कर्माणि चे ' इत्येतदनन्तरं A.S.B. कोशे पत्राणि बुढितानि.

<sup>5</sup> Reproduced by वी. मि. आ., ३६३-३६४.

<sup>6</sup> पितृतीर्थे—ब, द.

स्थल एवेति नियमः । म्थलस्थतर्पण एव वौधायनेन 'यूतः पश्चिमिश्रह्मायज्ञैरद्भिरेवाप्सु यथोत्तरं देवतास्तर्पयति' [२, ८, १६] इत्यपामेव तर्पणजलप्रक्षेपाधिकरणत्वेनाभिधानात् । प्रणवच्याहृतित्रयसावित्रीगायत्रीरूपाणां पश्चब्रह्मायज्ञानां वस्त्रपरिधानोत्तरकालमभिधानात् । यत्तु 'वासः पीडियत्वा' [२, ८, १२] इत्युक्त्वा तदिभिधानं तद्वौधायनीयानां तर्पणात् प्राच्यं स्नानाङ्गिमिति न ततोऽप्स्वत्येतस्य जलस्थतर्पणविषयता । यत्तु 'नार्द्रवासः' [२, १०, ४] इत्यादि तर्पणान्ते वौधायनीयं वचनं तेन स्थलतर्पणमेव द्रवीकृतम् ॥

# <del>शङ्काः</del>--[१३, १-१५]

स्नातः कृतजण्योऽन्तर्जानुरुदङ्मुख्य दिव्येन तीर्थेन देवानुदकेन तर्पयेत्। अथ तर्पणिषिः। ॐ भगवन्तं देवानुदकेन तर्पयेत्। अथ तर्पणिषिः। ॐ भगवन्तं देवानुदकेन तर्पयामि। कालाग्निरुद्धं सन्तानवराहमिजनं रुक्म-भौमं दौलभौमं ललाटभौमं रक्तभौमं श्वेतभौमं कृष्ण-भौममिति पातालसप्तकम्। जम्बूद्वीपं द्याकद्वीपं कुदाद्वीपं कौश्वद्वीपं द्याल्मलिद्वीपं प्रक्ररद्वीपमिति द्वीप-सप्तकम्। लोकालोकाख्यं पर्वतं क्षिधानामानं द्राक्क्षपदं

<sup>1</sup> स्थलस्थिततर्पण-व, द.

<sup>2</sup> पूत: पश्चभिर्यज्ञैरद्भिरेवाण्ड यथोत्तरं—ना, ब, द; पूतः पश्चभिर्वद्भायज्ञैरयोत्तरं— सु. बो.

<sup>3</sup> वी. मि. आ., ३५६-३६०; Refer Sankhasmṛti in Anandasrama Series No. 48, pp. ३७४-३९५. The differences are very many.

<sup>4</sup> कृत्स्मभौममिति—ज, बी. मि. आ.

<sup>5</sup> गोमेदद्वीपं for अक्षद्वीपं—उ.

<sup>6</sup> स्वधानामानं—वी. मि. आ., स्वधामानं—मु. शक्क. स्मृ; सुधामानं—उ.

<sup>7</sup> शम्पदं—वी. मि. आ., शंसपदं—द, ब, ज.

केतमन्तं हिरण्यरोमाणमिति कल्पस्थायिनो लोकपालान्। ¹लवणोदकं क्षीरोदकं घृतोदकं दध्युदकं सुरोदकमिश्च-रसोदकं स्वादूदकमिति समुद्रसप्तकं सागरचतुष्कम्। शृङ्ग-वन्तं श्वेतं नीलं मेरुं माल्यवन्तं गन्धमादनं निषधं हेमकूटं हिमवन्तमिति महापर्वतान्। महेन्द्रं मलयं सन्धं ग्रुक्ति-मन्तमृक्षवन्तं विन्ध्यं <sup>2</sup>पारिपात्रमिति <sup>3</sup>सप्त कुरुपर्वतान् । कैलासमैनाकप्रमुखांश्च सप्तपर्वतान् । विन्दुसरःप्रमुखानि सरांसि । सप्तप्रवाहाम् गङ्गाम् । त्रिलोकवाहिनीं गङ्गाम् । 4सिन्धम् । सरस्वतीम् । यसनाम् । प्रथमपुष्करम् । द्वितीय-पुष्करम्। तृतीयपुष्करम्। प्रयागम्। नैमिषम्। गया-जीर्षम् । सर्वतीर्थानि । सर्वप्रस्रवणानि । सर्वाः सरितः। इन्द्रतीर्थम् । अश्वत्थप्रमुखान् वनस्पतीन् । यवप्रमुखा ओषधीः । मानसोत्तराख्यं पर्वतम् । लोकपालान् । इन्द्रम् । शचीम्। वज्रम्। ऐरावतम्। मातलिम्। चित्रसेनप्रमु-खान् गन्धर्वाप्सरसः। मुदो नामाप्सरसः। पद्यनो नामा-प्सरसः । <sup>5</sup>आयुषो नामाप्सरसः। <sup>6</sup>सुधा नामाप्सरसः। <sup>र</sup>पृष्टमो नामाप्सरसः । ऊर्जा नामाप्सरसः । अग्निसन्ताम् । खाहाम्। अग्रीधम्। यमम्। धर्मम्। श्रियम्। सत्यम्। तपः। संयज्ञम्<sup>8</sup>। दक्षिणाम्। दीक्षाम्। ब्रह्मचर्यम्। व्यव-

<sup>1</sup> लावणं--ज ; लवणं--उ.

<sup>2</sup> पारियात्रकमिति-वी. मि. आ., पारिभद्रमिति-ब, द.

<sup>3</sup> सदा for सप्त-वी. मि. आ.

<sup>4</sup> सप्तसरस्वतीम्—ब, द, वी. मि. आ.

<sup>5</sup> असुरो for आयुषो—ब, द, वी. मि. आ.

<sup>6</sup> भारा for सुधा-वी. मि. आ.

<sup>7</sup> प्रष्टयो---- उ.

८ तपःसंज्ञकम्-ना.

सायम् । धर्मराजानम् । दण्डम् । पिङ्गलम् । कालपाशौ । आयुधम् । स्वर्गम् । मृत्युम् । चित्रगुप्तम् । यमपुरुषान् । इयावशबलौ । विरूपाक्षम् । नैर्ऋतिम् । धर्मप्रधानान् । दैत्यान्। दानवान्। विद्याधरान्। यक्षान्। राक्षसान्। पिशाचान्। रोगान्<sup>2</sup>। ज्वरम्। रोगाधिपम्। आरोग्यम्। वरुणम् । गौरीम्³ । नागान् । वासुकिम् । अनन्तम् । सर्पान् । वनस्पतीन् । वायुम् । द्विराम्⁴ । प्राणापानसमानो-दानव्यानान् । इन्द्रियाणि । इन्द्रियार्थान् । जीवम् । सोमम् । नक्षत्राणि। वर्तमानं नक्षत्रम्। पितृन्। आभास्वरम्<sup>5</sup>। बर्हिषदः । अग्निष्वात्तान् । क्रव्यादान् । <sup>6</sup>तद्रृपान् । आज्य-पान्। सुकालिनः<sup>7</sup>। महादेवम्। पार्वतीम्। सेनानीम्। स्कन्दम् । विशाखम् । स्कन्दग्रहान्<sup>३</sup>। बालग्रहान् । स्कन्द-पार्षदान्। रुद्रपार्षदान्। भूतानि। भौमान्। रुद्रान्। अन्तरिक्षान्। रुद्रान्। विद्यारुद्रान्। सर्वगतान् रुद्रान्। <sup>9</sup>मातृः । योगेश्वरीम् । देवपत्नीः । देवमातृगणान् । घनाघि-पान् । विनायकम् । ¹ºमितम् । संमितम् । इाालकटङ्कटौ । क्रुष्माण्डम् । राजपुत्रान् । <sup>11</sup>धर्मम् । अर्थम् । कामम् । गतिम् ।

<sup>1</sup> नैर्ऋतम्—वी. मि. आ.

<sup>2</sup> भोगान्—उ; उरगान् —ना.

<sup>3</sup> गौरी:-वी. मि. आ.

<sup>4</sup> शिवान्—उ; शिवाम् —ज; शिवम्—ना.

<sup>5</sup> आभासुरं—वी. मि. आ; आभास्करं—उ.

<sup>6</sup> तत्तद्भृपान—वी. मि. आ ; अनुभूतरूपान्—उ.

<sup>7</sup> स्वकालिन:---ब, द.

<sup>8</sup> स्कन्दवहान्—वी. मि. आ.

<sup>9</sup> मातृयोगे**श्वरीम्—उ, वी. मि. आ**.

<sup>10</sup> सितस्मितम्—वी. मि. भा ; सितम् । स्मितम्—व, ज, द.

<sup>11</sup> धर्मसन्धम्-वी. मि. आ.

निद्राम् । श्लुधम् । अदितिम् । आयतिम् । नियतिम् । कीर्तिम् । प्रज्ञाम् । धृतिम् । मेधाम् । ¹आकृतिम् । रुचिम् । श्रद्धाम् । वाणीम् । सरस्वतीम् । दक्षम् । दाक्षायणीम् । प्रजापतीन्। सनकम्। सनातनम्। सनन्दनम्। सन-त्कुमारम्। ऋतुम्। पितृन्। ब्रह्मर्षीन्। देवर्षीन्। महर्षीन्<sup>2</sup>। राजर्षीन् । ऋषिकान् । ऋषिपत्नीः । ऋषिपुत्रान् । गायत्नीम् । उष्णिहम् । अनुष्ट्रभम् । बृहतीम् । <sup>3</sup>त्निष्टुभम् । पङ्क्तिम् । जगतीम् । सर्वच्छन्दांसि । गरुडम् । अरुणम् । हव्यजातम् । सुरभिम्। दिङ्नागान्। उचैःश्रवसम् । धन्वन्तरिम्। भुवननागान्<sup>5</sup> । दिङ्नागान् । कुलनागान् । विश्वकर्माणम् । वैश्रवणम् । ऋद्धिम् । नलकूबरम् । <sup>6</sup>रैवतम् । राङ्कपद्मौ । नहुषपुत्नं तत्पत्नीं तत्प्रजाम्। कश्यपं तत्पत्नीं तत्प्रजाम्। प्रजापतिं तत्पन्नीं तत्प्रजाम् । चन्द्रं तत्पन्नीं तत्प्रजाम् । तत्पत्नीं तत्प्रजाम्। <sup>7</sup>कृशानुम्। जायाम्। अरिष्ट्रनेसिं अजाम् । अस्त्राणि । रास्त्राणि । रास्त्राणि । ऋग्वेदम् । यजुर्वेदम् । सामवेदम् । अथर्ववेदम् । इतिहासम् । पुराणम् । धनुर्वेदम् । गान्धर्ववेदम् । आयुर्वेदम् । फलवेदम् । ज्योति-षम् । चिक्षाम् । कल्पम् । व्याकरणम् । निरुक्तम् । छन्दो-विचितिम् । धर्मशास्त्राणि<sup>9</sup>। भारतम् । मनुम् । विष्णुम् ।

<sup>1</sup> क्षान्तिम्-वी. मि. आ., ब, द, ज.

<sup>2</sup> महर्षीन —omitted by बी. मि. आ.

<sup>3</sup> त्रिष्टुभम्—omitted by वी. मि. आ.

<sup>4</sup> वैश्रवसम्--वी. मि. आ.

<sup>5</sup> दिव्यनागान्—वी. मि. आ.

<sup>6</sup> रेवतम--वी. मि. आ.

<sup>7</sup> कृशाश्वम्—ना, द, ब, ज.

<sup>8</sup> कुलवेदम्—वी. मि. आ., पालवेदम्—ना.

<sup>9</sup> धर्मशास्त्रम्—वी. मि. आ.

अङ्गिरसम्<sup>1</sup>। वसिष्ठम्। नारदम्। संवर्तम् । ज्ञातातपम् । पराज्ञरम् । आपस्तम्बम् । औज्ञान-सम्। कृष्णद्वैपायनम्। कात्यायनम्। बृहस्पतिम्। गौतमम्। शङ्कम् । लिखितम् । हारीतम् । अत्रिम् । याज्ञवल्क्यम् । अथ भगवन्तं धर्मम् । उत्तानपादम् । यज्ञम् । नारायणम् । नासत्यम् । वरुणार्यमणौ । संवत्सरम् । मित्रम् । इन्द्राम्री । मरीचिकइयपौ । ध्रुवम् । अगस्त्यम् । धातारम् । मार्तण्डम् । रामम् । वाल्मीकिम् । महाकल्पम् । कल्पम् । मन्वन्तरम् । वर्तमानमिन्द्रम् । ओजस्विनम् । स्वायंभुवम् । खारोचिषम् । औत्तमम्। तामसम्। रैवतम्। चाक्षुषम्। महातेजसम्। वैवखतम् । अर्कसावर्णिम् । ब्रह्मसावर्णिम् । रुद्रसावर्णिम् । दक्षसावर्णिम् । धर्मसावर्णिम् । रौच्यम् । भौत्यम् । युगम् । वर्तमानं संवत्सरम्। वर्तमानमयनम्। वर्तमानसृतुम्। वर्तमानं मासम्। वर्तमानं पक्षम्। वर्तमानमादित्यम्। सोमम्। कुजम्। बुधम्। जीवम्। शुक्रम्। शनैश्वरम्। राहम् । केतुम् । ऋक्षाणि । वर्तमानं दिवसम् । रात्रिम् । संध्ये । किंपुरुषान् । सर्वाणि भूतानि । देवानुचरान् । देवानु-गान् । ॐ एकज्योतिषम् । द्विज्योतिषम् । त्रिज्योतिषम् । चतुर्ज्योतिषम् । एकराक्रम् । द्विराक्रम् । त्रिराक्रम् । इन्द्रम् । आपोद्दशम्<sup>2</sup>। नभः। <sup>3</sup>प्रविशक्यम्। सितम्। सम्मि-तम्। ऋतुजितम्। सत्यजितम्। सुषेणम्। ⁴सेनजितम्। अतिमित्रवन्मित्रम् । पुरुषमित्रम् । घृतम् । धर्तारम् । विधर्ता-

<sup>1</sup> अङ्गरसम्—omitted by वी. मि. आ.

<sup>2</sup> गात्यादन्नम्-वी. मि. आ.

<sup>3</sup> शङ्कपितम्-वी. मि. आ.

<sup>4</sup> सेनजितम्—omitted by बी. मि. आ.

रम् । <sup>1</sup>वरुणम् । ध्रुवम् । घातारम् । विघातारम् । ईद्दक्षम् । एता-दक्षम् । सदक्षम् । प्रतिसद्क्षम् । अमृताशिनम् । प्रीतिनम् । <sup>2</sup>युगम्। वृक्षम्। ³सरसमतिम्। ⁴धन्वन्तरिम्। उग्रम्। धनिम्। भीमम्। अतियुक्तम्। ऋक्षपादम्। सहम्। द्युतिम्। <sup>5</sup>वायुम्। अधृष्यम् । वासम् । <sup>6</sup>कासम् । जयम् । विजयम् । इत्येकोन-पश्चादान्मरुतः ।। सुवनम् । भावनम् । पर्जन्यम् । खजन्यम् । ऋतुम् । वसुम् । मूर्धानम् । <sup>8</sup>वाजम् । वाजस्तवम् । प्रसवम् । आप्यायनम् । ऋक्षम् । इति द्वादश भृगून् ॥ मनुम् । मन्व-न्तरम्। <sup>9</sup>प्राणम्। अपानम्। चितिम्। छयम्। मयम्। हंसम्। नरम्। नारायणम्। विभुम्। प्रभुम्। इति द्वादश साध्यान्॥ सवितारम्। धातारम्। मित्रम्। अर्थमणम्। पूषणम्। अंशुम्<sup>10</sup>। त्वष्टारम्। विवस्वन्तम्। इन्द्रम्<sup>11</sup>। विष्णुम्। वरुणम् । भगम् । इति द्वादशादित्यान् ॥ पावकम् । [पिना-किनम्। मृगव्याधम्। सर्पम्।] सूर्यम्। 12निकितिम्। हरम्। अजैकपादम्। अहिर्बुध्न्यम्। धूमकेतुम्। <sup>13</sup>कपालिनम्। इत्ये-कादश रुद्रान् ॥ आत्मानम्। 14अजमनम्। ऋक्षम्। दमम्।

- 1 धरणम् । ध्रुवम् । विधातारम्—वी. मि. आ.
- 2 ग्रुगदक्षम्-वी. मि. आ.
- 3 सभवमतिम्-वी. मि. आ.
- 4 धर्तारमुखम् । धनिभीमम्-वी. मि. आ.
- 5 वपुराधृक्षवासम्-वी. मि. आ.
- 6 कामम्-वी. मि. आ.
- 7 पश्चाशतं मरुतः-वी. मि. आ.
- 8 राजम् । वास्तवम् । प्रणवम्—वी. मि. आ.
- 9 प्राणायामम् । चितिम् । छयम्—वी. मि. आ ; प्राणम् । अपानम् । विनि-इयम्—उ.
  - 10 अंशम्—वी. मि. आ; हंसम्—ब, द.
  - 11 मित्रम्-वी. मि. आ.
  - 12 निकृतिम्-वी. मि. आ.
  - 13 कलापिनम्—वी. मि. आ.
  - 14 अजमनीम्-ज, वी. मि. आ.

सदम्। प्राणम्। इविष्मन्तम्। गरिष्ठम्। ऋतम्। सत्यम्। इति दशाङ्किरसः॥ ऋतुम्। दक्षम्। वसुम्। सत्यम्। कालम्। कामम् । धुरिम् । रोचनम् । ¹मार्द्रवम् । पुरूरवसम् । इति दश विश्वान्देवान् ॥ <sup>2</sup>धरम् । ध्रवम् <sup>3</sup> । सोमम् । आपम् । अनलम् । अनिलम् । प्रत्यूषम् । प्रभासम् । इत्यष्टौ वसून् ॥ नासत्यं दस्रमित्यश्विनौ। एतान् ⁴देवगणान् सानुचरान्। स्वायंभुवम् । सावित्रीम् । सर्वान्देवान् । सतीम् । देवीम् । लक्ष्मीम् । धराम् । अनिरुद्धम् । प्रद्युन्नम् । संकर्षणम् । वासु-देवम्। भूलोकम्। भुवलीकम्। खर्लीकम्। महलीकम्। जनलोकम् । तपोलोकम् । सत्यलोकम् । ब्रह्माण्डम् । पृथि-वीम् । अपः । वन्हिम् । वायुम् । आकादाम् । मनः । <sup>5</sup>द्युद्धिम् ।  $^{6}$ आसनम्। अव्यक्तं पुरुषं तर्पयामीति।  $^{7}$ इदं चान्ते प्रत्यृचं पुरुषसूक्तेनाञ्जलीन्दद्यात् पुष्पाञ्जलिं च भक्ला। अथ कृतापसव्यो दक्षिणाभिमुखोऽन्तर्जानुः पित्र्येण तीर्थेन <sup>8</sup>पितृणां यथाश्रद्धं यथाप्रकादासुदकं दद्यात्। सौवर्णेन पात्रेण राजतेनौदुम्बरेण<sup>9</sup> खङ्गपात्रेण वा । शङ्कुनाप्युदकं पितृ-तीर्थं स्पृशन्दचात्। पित्रे पितामहाय प्रपितामहाय 10मात्रे पितामस्यै प्रपितामस्यै वा [मातामहाय प्रमातामहाय वृद्ध-

<sup>1</sup> मद्रवम्—व, द; माद्रवम्—वी. मि. आ; आईवम्—उ.

<sup>2</sup> धवम्-वी. मि. आ.

<sup>3</sup> अध्वरम्—ना.

<sup>4</sup> देवगणान्—ब ; नरगणान्—द, वी. मि. आ.

<sup>5</sup> बुद्धिम्-ना.

<sup>6</sup> आत्मानं---ज.

<sup>7</sup> तर्पयामीत्यन्ते शब्दः प्रयुक्तः प्रत्यृचं--- उ.

<sup>8</sup> पितृन्—ना, वी. मि. आ.

<sup>9</sup> उदुम्बरेण-ब, द.

<sup>10</sup> मात्रे मातामही प्रमातामही-- व, द.

प्रमातामहाय मातामह्ये प्रमातामह्ये वृद्धप्रमातामह्ये] व। आ सप्तमात्पुरुषात् पितृपक्षे यावतां नाम जानीयात्। पितृ-पक्षाणामुदकतर्पणं कृत्वा गुरूणां कुर्यात्। गुरूणां कृत्वा मातृपक्षाणां कुर्यात्। मातृपक्षाणां कृत्वा संबन्धिवान्ध-वानां कुर्यात्। तेषां कृत्वा सुहृदां कुर्यात्। भवति चात्र वचनम्।

विना रूप्यसुवर्णेन विना वताम्रतिस्नेन च।
विना दभैंश्च मन्त्रैश्च पितृणां नोपतिष्ठते॥
सौवर्णराजताभ्यां तु अङ्गेनौदुम्बरेण वा ।
दत्तमक्षयतां याति पितृणां तु तिस्रोदकम्॥
हिमेन सह यहतं क्षीरेण मधुनाथवा।
तदप्यक्षयतां याति पितृणां च तिस्रोदकम्॥

' अन्तर्जानुः' जानुनोरन्तःकृतहस्तः। अत्र च यद्यपि ' ॐ भगवन्तं रोषं तर्पयामी'ति सर्वान्ते च 'अव्यक्तं पुरुषं तर्पयामी'त्युक्तं, तथापि कालाग्निरुद्रादिष्वपि प्रत्येकं तर्पया-मीति <sup>6</sup>संबन्धनीयम् । कर्मत्वेन क्रियापेक्षत्वात् । क्रियायाश्च तर्पयामीत्येतस्यात्रैव विद्यमानत्वात् । इदं पुरुषसूक्तेन प्रत्युचमञ्जलिदानं पुष्पदानं च 'अव्यक्तं पुरुषं तर्पयामि' इति तर्पणान्ते वर्षणप्रयोगमध्य एव। 'यथाश्चद्धं' ज्ञायमा-

<sup>1</sup> Not found in MSS. Supplied by वी. मि. आ.

<sup>2</sup> ताम्रतिलैस्तथा--ना, ज.

<sup>3</sup> च--ब, ज, द.

<sup>4</sup> तु—ब, द.

<sup>5</sup> Reproduced by बी. मि. आ., ३६०.

<sup>6</sup> समर्थनीयम्--- ब.

<sup>7</sup> प्रत्युचं जलाङ्गलिदानं—ब, द, ना, वी. मि. आ.

<sup>8</sup> तर्पणान्ते कर्तव्यम्—वी. मि. आ.

नेष्विप येषु श्रद्धा भवति । 'यथाप्रकाशं 'यथानामज्ञानम् । 'शङ्कुना 'कीलकेन प्रस्तुतद्रव्याणामेव । 'गुरवो 'ऽन्ना-चार्यादयः । सुवर्णरजतताम्रखङ्गानां प्रत्येकशः सामस्त्येन या यथासंभवमङ्गत्वम् । क्षीरमधुहिमचन्दनानां गुणफल-त्वम् ॥

# मरीचिः4

मुक्तहस्तं तु दातव्यं न मुद्रां तत्र दर्शयेत्<sup>5</sup>।
वामहस्ते तिला ग्राह्या मुक्त्वा हस्तं तु दक्षिणम् ॥
देवान्पितृंस्तर्पयेतु तृप्तैस्तैर्मृदितो त्रजेत्।
अनभ्यव्यं यदा याति तदा भवति निष्फलः॥
राजते मनसा यायात् सुवर्णे हस्तनिर्गतम्।
तिलेषु च क्षणं गच्छेत् तान्ने तु द्विमुहूर्ततः॥
दर्भे सप्तमुहूर्तेन मन्त्रयुक्तं तदक्षयम्।
यत्र यत्र हि यो यस्य तत्र तस्योपतिष्ठते॥
बहुगोषु यथा नष्टां मातरं लभते सुतः।
मनसा यस्य यद्दां तद्धि तस्योपतिष्ठते॥

'<sup>8</sup>मुद्रा' तर्जन्यङ्गष्ठसंयोगविद्योषः। 'मुक्त्वा हस्तं तु दक्षिणमि'ति, दक्षिणं हस्तं तिलरहितं कुर्यात्। 'यत्र

<sup>1</sup> प्रस्तुतसुवर्णीदिद्रव्यनिर्मितेनेत्यर्थः-वी. मि. आ.

<sup>2</sup> प्रत्येकं-ब, द.

<sup>3</sup> चन्द्रनधूपानां---ज.

<sup>4</sup> वी. मि. आ., ३४१, ३५०.

<sup>5</sup> मुद्रां तत्र न दर्शयेत --- ब, द, ज, वी. मि. आ.

<sup>6</sup> यान्ति—नाः

<sup>7</sup> विन्दते--ज.

<sup>8</sup> Quoted by वी. मि. आ., ३४१.

तन्त्रे 'ति, 'यत्र ' देशादौ, 'यः ' पित्रादिः, 'यस्य 'युत्रादेः। 'तस्योपतिष्ठते ' तद्गामी भवति। 'मनसा दत्तं' मनसा क्लूप्तम्॥

#### पैठीनसिः

पित्रैरभ्युक्ष्य वसुभ्यो ब्रह्मणे वैश्रवणायेत्युदकं निनयेत्। 'उदीरतामिति त्रिभिर्मन्त्रैस्त्रीनुदकाञ्जलीक्षिन-येत्। पितृबन्धुभ्यो नाम गृह्णन्। आचार्याय मात्रे माता-महाय मातुष्ठेभ्यश्च॥

#### <sup>2</sup>यमः

सपिण्डानां च बन्धूनां कृत्वादाबुदक्रकियाम्। सुहृत्संबन्धिवर्गाणां ततो दचाज्जलाञ्जलिम्॥

#### <sup>3</sup>तथा

दत्वा जलाञ्जलीन सप्त कृष्णपक्षे चतुर्दशीम् ।

<sup>4</sup>धर्मराजं समुद्दिश्य सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥

अनर्काभ्युदिते काले कृष्णपक्षे चतुर्दशीम् ।

स्नातः संतर्प्य <sup>6</sup>तु यमं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥

यत्र कचन नद्यां हि स्नात्वा कृष्णचतुर्दशीम् ।

संतर्प्य धर्मराजानं मुच्यते सर्विकिल्बिषैः ॥

<sup>1</sup> ऋ. सं., १०. १५. १; बाज. सं., १९. ४९; तै. सं., २०६. १२. ३.

<sup>2</sup> वी. मि. आ., ३५०.

<sup>3</sup> तथा-omitted by उ, ज.

<sup>4</sup> संतर्प्य धर्मराजानं मुच्यते सर्विकिल्बिषात्—ब, द.

<sup>5</sup> त्रयोदशीम्—ना.

<sup>6</sup> च---ब, द.

#### <sup>1</sup>मनुशातातपयोगियाज्ञषल्क्याः

य एवं तर्पयसद्भिः पितृन्स्नात्वा द्विजोत्तमः। तेनैव सर्वमामोति पितृयज्ञिकयाफलम्।।

#### <sup>2</sup>शङ्खः

स्नातः संतर्पणं कृत्वा पितृणां तु तिलाम्भसा। पितृयज्ञमवामोति पीणाति च तथा पितृन्॥

## <sup>3</sup>हारीतः

न स्रवन्तीं वृथातिक्रामेत्। एवं ह्याह। देवाश्च पितरश्चेव काङ्क्षन्ति सरितं प्रति। अदत्ते तु निराशास्ते प्रतियान्ति यथागतम्॥

# अत्र पितृगाथासु यमः

अपि नः स कुछे भूयाचो नो<sup>5</sup> दचाजलाञ्जलिम् । नदीषु बहुतोयासु शीतलासु विशेषतः ॥

# तथैय विष्णुः

कुछेऽसाकं स जन्तुः स्याचो नो दचाज्जलाञ्जलीन् । नदीषु बहुतोयासु शीतलासु विशेषतः ॥

#### उद्याना

न वेष्टितशिराः कृष्णकाषायवाससा देवपितृकार्थे कुर्यात्॥

<sup>1</sup> मनुः, ३, २८३ ; वी. मि आ., ३७५.

<sup>2</sup> वी. मि. आ., ३७५.

<sup>3</sup> वी. मि. आ., ३७५-३७६.

<sup>4</sup> वी. मि. आ., ३७६.

<sup>5</sup> नो---ब, द, ज, ना, वी. मि. आ.; हि---उ.

#### ¹योगियाज्ञवल्क्यः

<sup>2</sup>वस्त्रनिष्पीडितं तोयं स्नातस्योच्छिष्टभागिनः। भागधेयं श्रुतिः प्राह तस्मान्निष्पीडयेत्स्थले॥ पूर्वे निष्पीडनं केचित् प्राग्देवपितृतर्पणात्। स्नानवस्त्रस्य नेच्छन्ति तस्मादृष्ट्यं निपीडयेत्॥ <sup>3</sup>अन्नप्रकरवत्तस्य चापसव्येन पीडनम्। पीडयित्वा ततः पश्चाज्ञपं कुर्यात्सुविस्तरम्॥ ' <sup>4</sup>उच्छिष्टभागिनः'—

असंस्कृतप्रमीतानां स्थागिनां कुलयोषिताम्। उच्छिष्टं भागधेयं स्याइभेषु विकिरश्च यः॥ उच्छेषणं भूमिगतमजिह्यस्यादाठस्य च। दासवर्गस्य तिरात्रे भागधेयं प्रचक्षते॥

इति <u>मन्काः</u>। तेनैतान् <sup>6</sup>बुद्धिस्थीकृत्य वस्त्रनिष्पीड-नोदकं दातव्यम्। 'पूर्वे' आचार्याः। 'अन्नप्रकरः' श्राद्धे विकिरदानम्। 'सुविस्तरजप'श्च, "आचान्तः पुनराचा-मेद्<sup>7</sup>" इत्यादि<u>योगियाज्ञवल्क्या</u>द्यक्तपविश्रवर्गस्य जपेति-कर्तव्यतासहितस्य बोद्धव्यः॥

#### <sup>8</sup>तथा

# निपीड्य स्तानवस्त्रं तु आचम्य प्रयतः शुचिः।

- 1 वी. मि. आ., ३७६.
- 2 वस्त्रनिष्पीडनं तोयं-ना, वी. मि. आ.
- 3 अत्र प्रकरणात्तस्य—वी. मि. आ.
- 4 Reproduced by वी. मि. आ., ३७६०
- 5 मनुः, ३, २४५-२४६.
- 6 बुध्या स्थिरीकृत्य-ज.
- 7 See infra pages < 9-90.
- 8 वी. मि. आ., ३७७,

देवानामर्चनं क्रयोद्धस्मादीनाममत्सरः॥ ब्राह्मवैष्णवरौद्रैस्तु सावित्रैर्मेत्रवारुणैः। तिल्लक्षेरर्चघेन्मन्त्रैः सर्वान्देवान्समाहितः॥ ध्यात्वा प्रणवपूर्वं तु ¹दैवतं तु समाहितः। नमस्कारेण पुष्पाणि विन्यसेत्तु पृथक् पृथक्॥ आवाहनादिकं कर्म यत्त नोक्तं मया त्विह । तत्मर्वे प्रणवेनैव कर्तव्यं चऋपाणिनः ॥ दचात्पुरुषसूक्तेन यः पुष्पाण्यप एव वा । अर्चितं स्याज्जगदिदं तेन सर्वं चराचरम् ॥ विष्णर्जस्मा च रुद्रश्च विष्णुर्देवो दिवाकरः। तसात्पुज्यतमं नान्यमहं मन्ये जनार्दनात ॥ सावित्र्या दद्याद्धपादि यथाशक्ति समाहितः। एवं संपूज्य देवेदां <sup>2</sup>कृष्णं ध्यात्वा निरञ्जनम् ॥ ततोऽवलोकयेदर्क <sup>3</sup>हंसः द्युचिषदित्युचा । स याति ब्रह्मणः सद्म स्नात्वेक्षेतानया तु यः॥ <sup>4</sup>अद्दश्रमस्येति मन्त्रैरुपस्थाय दिवाकरम्। <sup>5</sup>संवर्चसेति पाणिभ्यां तोयेन विमृजेन्मुखम् ॥ <sup>6</sup>खयंभूरित्युपस्थाय <sup>7</sup>सूर्यस्येति प्रदक्षिणम् । आवृत्य तु नमस्क्रयांदिशो दिग्देवता अपि ॥ ब्रह्मणेऽमये पृथिव्ये चौषधिभ्यस्तथेब च ।

<sup>1</sup> देवतां---ना, द.

<sup>2</sup> क्षणं--- ब, ना, द.

<sup>3</sup> ऋ. सं., ४. ४०. ५ ; तै. सं., १. ८. १५. २. etc.

<sup>4</sup> ऋ. सं., १. ५०. ३ ; वाज. सं., ८. ४०.

<sup>5</sup> वाज. सं., २. २४; ८. १४; तै. सं., १. ४. ४४. १.

<sup>6</sup> वाज. सं., २. २६.

<sup>7</sup> वाज. सं., २. २६, २७; कठ. सं., ५. ५; ३२. ५.

वाचे च वाचस्पतये विष्णवे महते तथा ॥
एताभ्यो देवताभ्यश्च नमस्कारादि वै जलम् ।
दत्वा नमस्येत्क्रमशस्त्वन्ते वै सर्वक्रमणाम् ॥
नमोऽद्गचो नमोऽप्पतये वरुणाय नमो नमः ।
इत्युक्तवाऽपो नमस्कृत्यावनौ देवांश्च नामवत् ॥
¹इदमापः प्रवहता ²धान्नो धान्नस्तथैव च ।
विमोचनं तु³ तीर्थस्य ⁴आप्यायस्वेति वै जपेत् ॥
³देवा गातु विद इति कृत्वा जप्यनिवेदनम् ।
प्रक्षाल्य विर्थिदेशं तु गत्वा स्वं धर्ममाचरेत् ॥

ब्रह्मविष्णुरुद्रा एकैकेन ति हिक्केन मन्त्रेणार्चनीयाः। सिवता तु त्रिभिः, 'सावित्तै 'रिति विपादेयगतबहुत्व-संख्यानिर्देशात्। श्वतस्य च त्रिष्वेव चिरतार्थत्वात्। मित्रा-वरुणस्य त्रिभिस्त्रिभिरेव, अत्रापि बहुवचननिर्देशात्। 'ति हिक्केः' तद्वस्मादिदेवताप्रकाशनसमर्थेः। 'ध्यात्वा प्रणवम्' इत्यादिना तु तेषामेव पूजाप्रकारोऽभिहितः। विष्णु-पूजायामावाहनादिः ॐकारेण, पुरुषसूक्तेन च पुष्पदानसुद-कदानं वा। 'धूपादी'त्यादिशब्देन दीपनैवेद्यवाद्यानामिन्धानम्। 'निरञ्जनं' निष्प्रपन्नं परं ब्रह्म। 'दिशः' प्राच्या-दिकाः। 'दिग्देवताः' इन्द्राद्याः वा विष्युने 'भूमौ। 'देवान्'

<sup>1</sup> ऋ. सं., १. २३. २२ etc; वाज. सं., ६. १७.

<sup>2</sup> वाज. सं., ६. २२; तै. सं., १. ३. ११. १.

<sup>3</sup> च---ब, पु, द.

<sup>4</sup> वाज. सं., १२. ११२; तै. सं., ३. २. ५. ३; ४. २. ७. ४.

<sup>5</sup> वाज. सं., २. २१; तै. सं., १. १. १३. ३.

<sup>6</sup> तीरदेशं तु-ना

<sup>7</sup> च पदोपगतबहुत्वसंख्यानिर्देशात्—ना; उपादेयगतबहुत्वनिर्देशात्—ब, ज, द.

<sup>8 &#</sup>x27;तस्य च ' इत्यारभ्य 'बहुवचननिर्देशात् ' इत्येतत्पर्यन्तो भाग: नास्ति—उ.

<sup>9</sup> इन्द्रादय:—ब, द.

नमस्कृत्य। 'जप्यनिवेदनं' अनेन जप्येन परमात्मा प्रीयताः मित्येवंरूपम्। 'स्वं धर्मं' स्ववर्णाश्रमविहितम्॥

#### ¹तथा

स्रवन्त्यादिष्वथाचम्य सोपानत्को ह्यसंस्पृदान् । आगतः सोदपात्रस्तु यत्नेन ग्रुचिरेव सः ॥ तेनोदकेन द्रव्याणि प्रोक्ष्याचम्य पुनर्गृहम् । ततः कर्माणि कुर्वीत नित्यं वै यानि कानि च ॥ पात्रादिरहितं तोयमुद्धृतं सव्यपाणिना । न तेन प्रोक्षणं कुर्याद्वस्त्रनिष्पीडनेन च ॥ सौवर्णं राजतं ताम्रं मुख्यं पात्रं प्रकीर्तितम् । तदलाभे समृतं पात्रं स्रवते यन्न धारितम् ॥

'असंस्पृदान्' अग्जुच्यादीनिति दोषः । 'प्रोक्षणं' गृहस्थितपुष्पनैवेद्यादिद्रच्याणाम् । 'यन्न घारितम्' इति नारिकेलादिपात्रमुपात्तम् ॥

#### <sup>3</sup>शातातपः

बहर्नचादिष्वाचान्तः सोदकः किंचिदस्पृशन् । रथ्यागतोऽपि यक्षेन ⁴शुचिरेवेह मानवः॥ यत्पात्ररहितं तोयं⁵ धृतं सब्येन पाणिना। न तेन प्रोक्षयेद्वव्यं वस्त्रनिष्पीडनेन वा⁵॥

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ३७९.

<sup>2</sup> पुण्यं—ना.

<sup>3</sup> वी. मि. आ., ३७९-३८०.

<sup>4</sup> शुचिरेव हि-ज, ना.

<sup>5</sup> तोयमुद्धृतं सन्यपाणिना--ना.

<sup>6</sup> ने तथा-ना,

नाधोवस्त्रैकदेशेन ग्रुध्यर्थमप आहरेत्। यद्यानीतं तु सब्येन प्रोक्षयेदक्षिणेन तु ॥

'अस्प्र्यान् यत्नेने'ति संबन्धः। 'द्रव्यं' गृहस्थितं पुष्पोपहारादि। 'नाधोवस्त्रैकदेशेन' इतरजलपात्रस्यासंभ-वेऽपि नाधोवस्त्रानीतेन जलेन प्रोक्षयेदित्यर्थः॥

तर्पणानन्तरं <sup>2</sup>विष्णुपुराणे—[३, ११, ३९-४१]

आचम्य च ततों दद्यात् सूर्याय सिललाञ्जलिम्।
नमो विवस्तते ब्रह्मन्भास्तते विष्णुतेजसे॥
जगत्सवित्रे ग्रुचये सिवत्रे कर्मदायिने।
ततो गृहार्चनं कुर्यादभीष्टसुरपूजनम्॥
जलाभिषेकपुष्पाणां धूपादीनां निवेदनैः।

<sup>³</sup>पद्मपुराणे—[सृष्टिखण्डम् , २०, १७०–१७७]

आचम्य विधिवत्सम्यगालिखेत्पद्ममग्रतः।

4अक्षताभिः सपुष्पाभिः सतिलारुणचन्दनैः॥
अर्घ्यपाद्ये प्रयत्नेन सूर्यनामानुकीर्तनैः।
नमस्ते विष्णुरूपाय नमस्ते ब्रह्मरूपिणे॥
सहस्ररदमये नित्यं नमस्ते सर्वतेजसे।
नमस्ते रुद्रवपुषे नमस्ते भक्तवत्सल॥
पद्मनाभ नमस्तेऽस्तु कुण्डलाङ्गदभूषित।
नमस्ते सर्वलोकेश सुप्तानामपि बुध्यसे॥

<sup>1</sup> च---ब, द.

<sup>2</sup> वी. मि. आ., ३७७.

<sup>3</sup> वी. मि. आ., ३७८.

<sup>4</sup> अक्षताद्भि:--- ब, ज, द.

<sup>5</sup> रुद्ररूपाय-ज.

सुकृतं दुष्कृतं चैव सर्वं पश्यसि सर्वदा।
सत्यदेव¹ नमस्तेऽस्तु प्रसीद मम भास्कर॥
दिवाकर नमस्तेऽस्तु प्रभाकर नमोऽस्तु ते।
एवं सूर्यं नमस्कृत्य त्रिः कृत्वा च प्रदक्षिणम्॥
द्विजं गां काश्चनं स्पृष्ट्वा ततो विष्णुगृहं वजेत्।
आश्रयस्थं ततः पूज्य प्रतिमां चापि पूजयेत्॥

#### ब्रह्मयज्ञानन्तरम्--

# <sup>2</sup>नरसिंहपुराणे---[५८, ९१-९३]

ततोऽद्यं भानवे दचात्तिलपुष्पजलान्वितम्। उत्थाय मूर्धपर्यन्तं ³हंसः शुचिषदित्यृचा॥ जलदेवं नमस्कृत्य ततो गृहगतः पुनः। विधिना पुरुषसूक्तस्य तत्र विष्णुं समर्चयेत्॥ <sup>4</sup>वैश्वदेवं ततः कुर्याद्वलिकर्म यथाविधि।

'पुरुषसूक्तविधि'श्च पुराणान्तरादवगन्तव्यः⁵ पूजा-प्रकरणे ॥

<sup>6</sup>इति भट्टहृद्यधरात्मजमहासान्धिविष्रहिकभट्टश्रीमहक्ष्मीधरेण विर्षाचते कृत्य-करपतरौ नियतकालकाण्डे<sup>7</sup> तर्पणपर्व॥

<sup>1</sup> सर्वदेव--- ब, द.

<sup>2</sup> वी. मि. आ., ३७९.

<sup>3</sup> ऋ. सं., ४. ४०. ५; तै. सं., १. ८. १५. २. etc.

<sup>4</sup> वैश्वदेवं प्रक्रवीत बलिकर्म-ज.

<sup>5</sup> दिधगन्तव्यः-नाः

<sup>6</sup> इति कृत्यकल्पतरौ नियतकालकृत्यकाण्डे तर्पणपर्व---द.

<sup>7</sup> नियतकालकृत्यकाण्डे—उ, द, व.

# वैश्वदेवादिपञ्चयज्ञविधिः

¹अथ <u>दक्षः</u>—[२, ५६]

पश्चमे च तथा भागे संविभागो यथाईतः। देवपितृमनुष्याणां <sup>2</sup>कीटानां चोपदिइयते॥

'यथाईतः' यथायोग्यम्<sup>3</sup>॥

## ⁴व्यासः

वैवाहिकेऽग्रौ कुर्वीत पाकयज्ञानरोषतः। आपचपि हि कष्टायां पश्चयज्ञान्न हापयेत्॥ स्वर्गापवर्गयोः प्राप्तिं महायज्ञैः प्रचक्षते।

'वैवाहिकोऽग्निः' आवसथ्यः॥

## गौतमः 5-[५, ३-६]

देविपतृमनुष्यभूतर्षिपूजकः । नित्यस्वाध्यायः । पितृ-भ्यश्चोदकदानम् । यथोत्साहमन्यत् ॥

- 1 वी. मि. आ., ३८७.
- 2 भूतानां--ब, द.
- 3 यथालोकं--ब, द.
- 4 वी. मि. आ., ३८८.
- 5 वी. मि. आ., ३८८-३८९.

'मनुष्यपूजा' अतिथिपूजा। 'ऋषिपूजा' स्वाध्याया-ध्ययनम्। ऋषियज्ञपितृयज्ञयोः पूर्वमभिहितयोरिप 'नित्य-स्वाध्याय' इत्यादिना पुनरभिधानमितरयज्ञत्रयानुष्ठानासंप-त्ताविप किंचिदङ्गवैकल्येनोदकद्रव्येणाप्यादरेणावश्यानुष्ठे-यत्वार्थम्। एतदेवोक्तं 'यथोत्साहमन्यद्' इत्यनेन॥

### <sup>2</sup>राङ्क्वलिखितौ

द्रोषसुक् महापश्चयज्ञानहरहर्निर्वपेदापन्नशाकोदकेभ्यः॥ उद्वाहानन्तरं संवर्तः<sup>3</sup>

ततो पश्चमहायज्ञान् क्षर्यादहरहर्द्विजः। न हापयेत्तु तान्प्राज्ञः श्रृयन्ते हि श्रुताविप ॥ अथ तथैव देवलः<sup>4</sup>

तदनन्तरमग्नीनादधीत। गृहीनाग्निहोत्रो देविपतृक्षण्य-तिथ्यभ्यागतभृत्यातमपूजनं सुचरित्रानुष्ठानं च कुर्वीत<sup>5</sup>। अत्र कव्यहव्यस्वाध्यायैदेंविपतृक्षषीन् पृथक् पृथक् पृजयेत्। स्वाहेत्यग्निहोत्रप्रवृत्ति हव्यं तदेवान् प्रसादयति<sup>6</sup>। स्वधेति पैतृकप्रवृत्ति कव्यं तत्पितृन्त्रीणयति<sup>7</sup>। ॐहत्यध्ययन-प्रवृत्तिः स्वाध्यायः स सुनींस्तोषयति॥

<sup>1</sup> Quoted by बी. मि. आ., ३८९.

<sup>2</sup> वी. मि. आ., ३८८.

<sup>3</sup> वी. मि. आ., ३८८.

<sup>4</sup> वी. मि. आ., ३८८.

<sup>5</sup> कुर्यात्—ब, ज, द.

<sup>6</sup> प्रसादयेत्-ब, द.

<sup>7</sup> श्रीणाति--ज.

'¹अभ्यागतो' अतिथिरन्योऽपि प्राष्ठणकः। 'सुच-रित्रं' सदाचारः। 'अग्निहोत्रप्रवृत्ति' अग्निहोत्रे प्रवृत्ति-र्यस्य। ²'अग्निहोत्र'राब्दोऽत्राग्निमात्रहोमपरः॥

#### <sup>3</sup>जाबालिः

अहन्यहिन कर्तव्यं पितृदैवतपूजनम् । हन्तेति हन्तकारं च मनुष्येभ्यो हि⁴ पावनम् ॥

### <sup>5</sup>मनुः---[३, ६८-६९]

पश्चस्ना गृहस्थस्य चुह्नी पेषण्युपस्करः।
कण्डनी चोदकुम्भश्च वध्यन्ते यास्तु वाहयन्॥
आसां कमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः।
पश्च क्लुप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेषिनाम्॥

'सूना' प्राणिवधस्थानम् । 'उपस्करः' गृहोपकरण-भाण्डक्कण्डादिः॥

#### हारीतः7

अथ सूना व्याख्यास्यामः। जङ्गमस्थावरादीन् प्राणिनः सूदयन्तीति सूनाः। एताः पश्चविधा भवन्ति। द्वृतावतर-णावगाहनविक्षोभणविक्षेपणापूतग्रहणयानादिभिराद्यां कुर्व-न्ति। अवेलाविस्पष्टद्वतगमनाक्रमणादिभिर्द्वितीयाम्। आह-

- 1 Reproduced by वी. मि. आ., ३८८.
- 2 Quoted by वी. मि. आ., ३८८.
- 3 वी. मि. आ., ३८८.
- 4 मनुष्येभ्योऽपि—ब, द, वी. मि. आ.
- 5 वी. मि. आ., ३८९.
- 6 तासां--ब, ज, ना, द.
- 7 वी. मि. आ., ३८९-३९०.

ननग्रहणबन्धनच्छेदन भेदनकुट नोत्पाटनादिभिस्तृतीयाम् । आक्रमणघर्षणपेषणादिभिश्चतुर्थीम् । आदीपनतापनस्वेदन-भर्जनपचनादिभिः पश्चमीम् । तदेताः पश्चस्ना निरययोनी-रहरहः प्रजाः कुर्वन्ति । अग्निगुरुशुश्रुषाखाध्यायैरादितः स्नात्रयं ब्रह्मचारिणः पावयन्ति । पश्च पश्चभिः पाकयज्ञै-र्गृहस्थवानप्रस्थाः पावयन्ति । पवित्रज्ञानध्यानैभिक्षवः स्नाद्वयं पावयन्ति । व्यक्तिम्सवः स्नाद्वयं पावयन्ति । व्यक्तिम्सवः

'क्सूदयन्ति' प्राणैर्वियोजयन्ति। 'द्वृतावतरणं' द्योघं जलप्रवेदानम्। 'विक्षोभणम्' आलोडनम्। 'विक्षेपणम्' इतस्ततो जलप्रक्षेपः। 'अपूत'ग्रहणं वस्त्रादिनां कृमिकी-टादिनिवारणमकृत्वा जलग्रहणम्। 'आग्रां' प्रथमाम्। 'अवेलागमनम्' अन्धकारादौ गमनम्। 'अविस्पष्टः' उन्मार्गादिः। 'द्वृतं' द्यीघम्। 'आक्रमणं' पादादिनाधि-ष्ठानम्। 'आक्रमणं' सस्यादीनां बलीवर्दादिना। 'आदीपनं' काष्ठादीनाम्। 'तापनं' तोयादेः। 'स्वेदनम्' उत्सेदनं धान्यादेः। 'भर्जनं' यवादीनाम्। 'पचनं' तण्डुलादीनाम्। भिश्लूणां सूनाद्रयमाद्यम्, वृक्षादिच्छेदनादीनामसंभवात्। 'अनिष्क्रिया' इति, अनन्तरोक्तपश्चयज्ञानुष्ठाने दन्तसूना-जनितदुरितस्य न निष्क्रया इत्युक्तम्। 'दन्तसूना' दन्तै-श्वर्षणे कियमाणे या भवति॥

<sup>1</sup> छेदनमेदन—omitted by वी. मि. आ.; मेदन—omitted by ब, ज, द.

<sup>2</sup> अनिष्क्रयो--- उ, ना, द; अनिर्जयो--- वी. मि. आ.

<sup>3</sup> दन्तस्नाया:-वी. मि. आ.

<sup>4</sup> Reproduced by वी. भि. आ., ३८९-३९०.

#### ¹छन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनः² [२, २५—२९]

पश्चानामथ सत्राणां महतामुच्यते विधिः।
यैरिष्ट्रा सततं विप्रः प्राप्नुयात्सद्म द्याश्वतम् ॥
देवभृतिपतृब्रह्ममनुष्याणामनुक्रमात्।
महासत्राणि जानीयात्त एवेह महामखाः॥
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्।
होमो दैवो बलिभौतो त्यज्ञोऽतिथिप्जनम्॥
आद्धं वा पितृयज्ञः स्यात्पित्र्यो बलिरथापि वा।
यश्च श्वतिजपः प्रोक्तो ब्रह्मयज्ञः स उच्यते॥
स चार्वाक् तर्पणात्कार्यः पश्चाद्वा प्रातराहुतेः।
वैश्वदेवावसाने वा नान्यत्र तु निमित्तकात्॥

तर्पणश्राद्धपितृयज्ञविष्ठदानानां पितृयज्ञत्वं यथा-संभवमधिकारिभेदेन व्यवस्थितं न पुनस्तुल्यविकल्पः। निमि-त्तमेव निमित्तकमिति 'निमित्तकाद्' अन्तरोक्ताद्वस्यज्ञ-कालत्रयादन्यत्र ब्रह्मयज्ञं न कुर्यादित्यर्थः॥

## ³मनुर्यमविष्<u>णुदेवलाश्च</u> तृतीये⁴

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् । होमो दैवो बलिभौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥ पश्चैतान्यो महायज्ञात्र हापयति दाक्तितः । स गृहेऽपि वसन्नित्यं सूनादोषैर्न लिप्यते ॥ देवतातिथिभृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः ।

<sup>1</sup> इत: प्रभृति 'पश्चपाकयज्ञाः' इत्येतत्पर्यन्तो भागो नास्ति---व.

<sup>2</sup> वी. सि. आ., ३९०-३९१.

<sup>3</sup> मनुः, ३, ७०-७५.

<sup>4</sup> वी. मि. आ., ३९२.

न निर्वपित पश्चानामुच्छ्वसन्न स जीवित ॥ अहुतं च हुतं चैव तथा प्रहुतमेव च । ब्राह्मं हुतं प्राश्चितं च पश्चयज्ञान् प्रचक्षते ॥ जपोऽहुतो हुतो होमः प्रहुतो भौतिको बिलः । ब्राह्मं हुतं द्विजाय्याची प्राश्चितं पितृतर्पणम् ॥

#### हारीतः

हुतो निर्वापोऽहुतः प्रहुतः प्राश्चित इति पश्च पाक-यज्ञाः। हुतं देवानाम्। पिण्डनिर्वापः पितृणाम्। वास्तु-पालभूतेभ्यो बलिहरणमहुतम्। यदुद्धृत्यान्नं ब्राह्मणाय ददाति सः प्रहुतः। 'यिच्छिष्टं प्राश्चाति स यजमानभागस्त-स्यैतदाहुः प्राश्चितमिति। ''तदेतह्चोक्तम्।

सायंप्रातरुपक्छप्तं प्रजानां यो निर्यात्यासृतमनृणोऽत्ति<sup>3</sup> विद्वान् । भागं देवेभ्योऽप्रदायोपक्छप्त-मन्धः पापीयानइनुते अप्रचेताः ॥

इति । तसादहरहर्जुहुयात् । अन्नाभावे केनचिदा-काष्ठात् । देवेभ्यश्चापो निसर्गात् । पितृभ्यश्चापो निवापात् । भृतेभ्यश्चापो निसर्गात् । मनुष्येभ्यश्चोदपात्राणि । प्रत्यहं देवताः । तिथिविद्योषाद्वा ॥

4निर्वापोऽस्मिन्नस्तीति 'निर्वापः'। 'तदेतिदः'ति, तदेतदा वइयकत्वमृचा प्रतिपादितं 'सायंप्रात'रित्यादिकया। तस्या-

<sup>1</sup> यदुच्छिष्टं प्रा—ना.

<sup>2</sup> तदेव श्लोकं--ज; तदप्येतहचोकं--उ.

<sup>3</sup> हि---ज.

<sup>4</sup> निवापोऽस्मिन्नस्तीति—ब, द.

श्चाप्यर्थः—'सायंप्रातः' पाकाग्रेण पाकयज्ञं पश्चलक्षणं यत्कर्म 'प्रजानां निर्याख' देवादिऋणापाकरणार्थं प्रदाय यो सङ्क्ते स देवादीनामन्नणः सन् अमृतमिवात्ति । 'विद्वान' ज्ञानी । यस्तु 'उपक्लप्तं भागं देवेभ्यो अप्रदाय सङ्क्ते' 'अप्रचेताः' अज्ञः सः 'अन्धः' पाप एव । 'निवापः' पितुरुदेवोन ब्राह्मणाय ग्रुष्कान्नफलमूलानामुदकान्तानां दानम् । 'प्रत्यहं देवताः' पूजनीया इति शेषः । पुनर्वचनाद्विश्वदेव-देवताभ्य अन्या एता देवताः । यथा वश्यति हारीतः 'अग्न्यादयो देवा दिविष्ठा" इत्यादि । 'तिथिविशेषाद्वा' पाराशराद्यक्तप्रतिपदादितिथिषु ब्रह्मादिदेवपूजा कर्तव्या ॥

#### ¹जाबालिः

स्तात्वा महामखानां तु प्रथमं तर्पणं <sup>2</sup>स्मृतम् । दिव्यो होमस्तु सावित्या भौतस्तु बलिकर्मणा ॥ ब्राह्मो वेदजपेनैव दयज्ञोऽतिथिपूजनम् । अयाचिताहृतैर्द्रव्यैराचान्ते पूर्णदक्षिणम् ॥

'महामखानाम्' इति निर्धारणे षष्ठी। 'सावित्र्या' यो 'होमः' स 'दिव्यो' यज्ञः। अयं च सावित्र्या होमेन दिव्य-यज्ञः शाखाविशेषे व्यवस्थितः। 'अयाचिताहृतै'रिति विहितवृत्त्युपार्जितोपलक्षणम्। 'पूर्णदक्षिणं' पूर्णा दक्षिणा यत्र पूजने तत्त्रथा॥

### ³मनुः---[३, ८०-८१]

ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा।

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ३९२.

<sup>2</sup> मतम्-ना.

<sup>3</sup> वी. मि. आ., ३९२.

आज्ञासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्ये विजानता ॥

¹खाध्यायेनार्चयेतर्षीन् होमैदेंवान्यथाविधि ।

पितृन् श्राद्धेन नृनन्नैभूतानि बलिकर्मणा ॥

#### <sup>2</sup>हारीतः

यद्देवभ्यो जिहोति देवलोकं तेन जयति<sup>3</sup>। यत्पितृभ्यः पितृलोकं तेन। यत्स्वाध्यायमधीते ऋषिलोकं तेन। यद्भूते-भ्यो बिलं हरति भूतलोकं तेन। तस्माद्देवपितृऋषिभूतेभ्यो हत्वोदीक्षेतागोदोहनात्॥

## पुन<u>र्हारीतः⁴</u>

देवार्थे च पितृणां च ब्राह्मणार्थे च नित्य दाः।
स्वं चिन्वतां खबृत्तेषु यो नः क्षेद्राः स नस्तपः॥
देवान् पितृन् ऋषींश्चैव भूतानि ब्राह्मणांस्तथा।
तर्पयन्विधिना विमो ब्रह्मभूयाय कल्पते॥
सोऽयं ब्रह्मपथः श्रीमान् पुरा मोक्तः स्वयंभुवा।
वर्तयन्विधिना विमो ब्रह्मभूयाय कल्पते॥

'स्वं' धनम् । 'चिन्वतां' संचयनं कुर्वताम् । 'स्ववृत्तेषु'प्रतिग्रहादिषु ॥

#### मनुः--[३, ७५-७६]

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याहैवे पित्र्ये च कर्मणि। दैवे कर्मणि युक्तो हि बिभर्तीदं चराचरैः॥

<sup>1</sup> स्वाध्यायेनार्चयेदषीन्—उ, वी. मि. आ.

<sup>2</sup> गृहस्थरताकरः, (गृ. र.) २७४.

<sup>3</sup> तेनाभिजयति—ब, ज, द.

<sup>4</sup> तथा for पुनर्हारीतः---ना.

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याजायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥

#### <sup>1</sup>शातातपः

लौकिके वैदिके वापि हुतोत्सृष्टे जले क्षितौ। वैश्वदेवस्तु कर्तव्यः पश्चसूनापनुत्तये॥ वैश्वदेवेन ये हीना आतिथ्येन विवर्जिताः। सर्वे ते वृषला ज्ञेयाः प्राप्तवेदा अपि द्विजाः॥

'लौकिके' पाकसाधने। 'वैदिके' आवसथ्ये। 'हुतो-त्सृष्टे' अन्येन होमं कृत्वा त्यक्ते। '²हृतोन्मृष्टे' इति पाठे त्वाह्यत्योनमृज्येत्यर्थः। अनन्तरोक्ताग्नित्रयासंभवे जलम्। तदसंभवे भूः<sup>3</sup>॥

#### <sup>4</sup>छन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनः—[२, ३४]

सायंत्रातर्वेश्वदेवः कर्तव्यो बलिकर्म च । अनश्रतापि सततमन्यथा किल्बिषी भवेत्॥

### <sup>5</sup>तथा—[२, ४७–४८]

अग्न्यादि<u>गौतमे</u>नोक्तो होमः शाकल एव वा। अनाहिताग्नेरप्येष युज्यते बलिभिः सह॥ 'अग्न्यादिः' "अग्निर्धन्वन्तरिर्विश्वेदेवाः प्रजापतिः

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ३९३.

<sup>2</sup> इदं वाक्यं नास्ति-- उ, ना.

<sup>3</sup> भूमिः—ब, द; क्षितौ—ज.

<sup>4</sup> वी. मि. आ., ३९५ and ४१२.

<sup>5</sup> वी. मि. आ., ४११.

स्विष्टकृद्" इति 1गौतमोक्तः । 'शाकल'श्च 2'देवकृतस्यैन-सोऽवयजनमसि' इत्यादिः। अयं च ज्योतिष्टोमे। आहवनीये 'षट् षट् शकलान्यभ्यादधीत' इत्यादिना विहितकाष्ट-शकलसाध्यात्वाच्छाकलहोम इत्युच्यते। 'अनाहिताग्नेः' श्रौतसार्ताग्निरहितस्य॥

#### ³अङ्गिराः

शालाग्नौ विपचेदसं लौकिके वापि नित्यशः। यस्मिन्नेव पचेदन्नं तस्मिन्होमो विधीयते॥ 'शालाग्निः' आवसध्यः॥

#### मनुः—[४, २१]

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा । दृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत् ॥

'यथादाक्ति' पकान्नासंभवे फलमूलादिनापि ।

"पश्च क्लप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनः ।"

<sup>5</sup>इत्यनेनावइयकर्तव्यत्वेन पूर्वं प्रतिपन्नानां पुनर्वचनं स्नातकव्रतत्वज्ञापनार्थं वक्ष्यमाणोपयोगार्थं च ॥

#### तथा-[४, २२-२४]

एतानेके महायज्ञान् यज्ञशास्त्रविदो जनाः। अनीहमानाः सततमिन्द्रियेष्वेष जुह्नति॥ वाच्येके जुह्नति प्राणं प्राणे वाचं च सर्वदा।

<sup>1</sup> गौतम:, ५, ११.

<sup>2</sup> तें. सं., ३. २. ५. ७.

<sup>3</sup> वी. मि. आ., ३९३.

<sup>4</sup> मनु:, ३, ६९.

<sup>5</sup> इत्यनेन कर्तव्यत्वेन—ब, द; इत्यनेनावश्यके कर्तव्यत्वे—उ; इत्यनेनावश्य-कर्तव्यत्वेन—ना.

वाचि प्राणे च पदयन्तो यज्ञनिर्वृत्तिमक्षयाम् ॥ ज्ञानेनैवापरे विष्रा यजन्त्येतैर्मखैः सदा । ज्ञानमूलां <sup>1</sup>क्रियां तेषां पदयन्तो ज्ञानचक्षुषा ॥

'यज्ञञास्त्रविदः' सोपनिषत्कवेदार्थविदः। 'अनीह-मानाः ' बाह्ययज्ञोपकरणार्थमचेष्टमानाः । 'सततं जुह्नती'-त्यन्वयः। इन्द्रियाणां यज्ञानां च होम्यत्वानुपपत्तेः साम-थ्यांद्वद्वीन्द्रियाणां रूपाचिभमुखाः पश्च वृत्तयः प्रलाहार-द्वारेण होम्यास्तन्निरोधद्वारेण पश्चनिर्वृत्तिं साधयन्तीत्वर्थः। 'एके' खाध्यायपराः सन्तः वाग्वृत्त्यनुगुणां प्राणवृत्तिं कुर्वन्ति । 'प्राणे वाचं' प्राणायामपराः प्राणवृत्त्यनुगुणां वाचं कुर्वन्ति । अथवा सर्वदा शब्दोचारणे प्राणिकयायां च यज्ञनिर्वृत्तिं कुर्वन्ति। 'वाचि प्राणे च यज्ञनिर्वृत्तिं' शास्त्रतः पइयन्तः। 'अक्षयां ' फलद्वारेण। तथा च श्रुतिः—" <sup>2</sup>यावद्वै पुरुषो भाषते न तावत् प्राणितुं शकोति प्राणं तदा वाचि जुहोतिं। यावद्वै पुरुषः प्राणिति न तावद्भाषितुं शकोति वाचं तदा प्राणे जुहोति । एते अनन्ते असृते आहुती जाग्रच खपंश्च सततं जुहोति "इति । 'ज्ञानेन ' परमात्मज्ञानेन वैश्वानराद्यालम्भनेन वा 'यजन्ते'। 'एतैः' उक्तलक्षणैः। 'एषां' यज्ञानाम् । 'ज्ञानमूलां' ज्ञानप्रधानाम् । 'क्रियाम्' अनुष्ठानम् । 'पदयन्तः' उपनिषद्ज्ञानचक्षुषा । एतदुक्तं भवति-अधिकृतैर्वाद्यसाधनपश्चयज्ञानुष्ठानासंभव प्राणायामादिभिरपि स्नातकव्रतलोपनिमित्तदोषनिवर्यर्थं पञ्चयज्ञसंपत्तिः कर्तव्या ॥

<sup>1</sup> कियामेषां--ना.

<sup>2</sup> कौषीतक्युपनिषत्, २. ४.

## ¹शङ्खलिखितौ

अत ऊर्ध्वं देवयज्ञः सर्वेषासुपदिश्यते।

आश्रमधर्माविरोधेन प्रतिनियतानामोषधीनां कोद्रव-चणक्रमाषमस्रोद्दालककुलत्थवर्ज्यं निर्वपणीयम्। तण्डु-लान्वा प्रातः पत्न्ये दद्यातः स्वयं वाधिश्रयेत्। सुसंमृष्टगृह-द्वारोपल्लेपनधूपजप्यप्रयतो नियतः सायंप्रातरन्नादावद्य-कानि कुर्यात्। अग्रये जातवेदसे स्वाहेत्यग्रौ। तृष्णीं द्वितीयाम्। 2उदु त्यं जातवेदसमित्यादित्यमुपतिष्ठेत॥

'³आश्रमधर्माविरोधेने 'ति, वानप्रस्थार्थम् । तेन वानप्रस्थेन स्वाश्रमविहिताफालकृष्टनीवाराद्यन्नेन देवयज्ञादि
'निर्वपणीयं' निर्वर्तनीयम् । 'पत्न्ये दद्याद्' अधिश्रयणार्थमिति द्रोषः । 'स्वयं वे 'ति पत्नीकर्तृकपाक्षासंभवविषयम् ।
'सुसंमृष्टे 'ति, सुसंमृष्ट्योर्गृहद्वारयोः 'उपस्रेपने', देवताद्यर्थं 'धूपे', पवित्राणां 'जपे', 'प्रयतः' द्रुचिः । 'मियतो'
नियमवान् । 'अन्नाद्' अदनीयात् । 'आवद्यकानि' देवयज्ञादीनि । 'अग्नौ' जुहुयादिति द्रोषः । 'द्वितीयाम्'
आहुतिमिति द्रोषः ॥

#### ⁴आपस्तम्बः—[२, ३, १-१७]

आर्याः प्रयता वैश्वदेवेऽम्नसंस्कर्तारः। भाषां कासं क्षवधुमित्यभिमुखोऽत्रं वर्जयेत्। केशानकं वासश्चालभ्याप

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ३९४ and ४०४.

<sup>2</sup> ऋ. सं., १. ५०. १; तै. सं., १. २. ८. २. etc.

<sup>3</sup> Reproduced by बी. मि. आ., ३९४-४०४.

<sup>4</sup> वी. मि. आ., ४२५.

उपस्पृशेत्। आर्याधिष्ठिता वा शुद्रा अन्नसंस्कर्तारः स्युः¹। तेषां स एवाचमनकल्पः। अधिकमहरहः केश्राइमश्चनखलोमवापनम्। उदकोपस्पर्शनं च सह वाससा। अपि चाष्ठ-मीष्वेव पर्वसु वा वपेरन्। परोक्षमन्नं संस्कृतमग्नावधिष्ठित्याद्भिः प्रोक्षेत्। तद्देवपवित्रमित्याचक्षते। सिद्धेऽन्ने तिष्ठन् भूतमिति स्वामिने प्रत्रूयात्। तत्सुभूतं विराडनं तन्मा क्षायीति प्रतिवचनः। गृहमेधिनो यदशनीयं तस्य होमा बलयश्च स्वर्गपृष्टिसंयुक्ताः। तेषां मन्त्राणामुपयोगे द्वादशा-हमधःशय्या ब्रह्मचर्यं क्षारलवणवर्जनं च। उत्तमस्यैकरान्त्रमुपवासः। बलीनां तस्य देशस्य संस्कारो हस्तेन थपिर-मृज्याभ्युक्ष्य न्युष्य पश्चात्परिषेचनम्। औपासने पचने वा षड्भिराचैः प्रतिमन्त्रं हस्तेन जुहुयात्। उभयतः परिषेचनं यथा प्रस्तात्॥

'आर्याः' साधवोऽत्र द्विजातयः। 'प्रयताः' शुचयः। 'अवेश्वदेवे' वैश्वदेवकर्मणि। 'क्षवथुः' हिका। 'केशान्' इति, केशानां प्रयतानां स्पर्शे अप उपस्पृशेदिति विधिः। 'अधिष्ठिताः' अवेश्विताः। 'स एव' आर्याणाम् 'आचमनकल्पः'। 'अष्टमीषु' तिथिषु। 'परोक्षम्' आर्यानिषिष्ठितम्। 'तदेवपवित्रं' तदन्नं देवसंप्रदानेपि पवित्रं, किं पुनः स्वयं भोजने। 'गृहमेधिन' इति गृहस्थस्य। यदा-प्यग्निपक्षेनापि प्राणवृत्तिस्तदा तेनैव होमा बलयश्चावश्यं

<sup>1</sup> न स्वयं नापि स्त्रिय:--- उज्जवला.

<sup>2</sup> परिमृज्यावेक्ष्यन्—द, ब; परिमृज्यावोक्ष्याभ्युक्ष्य—ना; बलीनां तस्य तस्य देशे संस्कारो हस्तेन परिमृज्यावोक्ष्य न्युण्य—मु. आप., (Mysore edn.)

<sup>3 &#</sup>x27;वैश्वदेव' वैश्वदेवसंबिन्धिन गृहस्थस्य भोजनार्थे पाके । अशनीयस्यैव वैश्वदेव-विधानात । कल्पतरी तु वैश्वदेवे कर्मणि अन्नं संस्कुर्युरिति व्याख्यानात् पाकधर्माणां वैश्वदेवार्थ-त्वमभ्यनुज्ञातम् । 'भाषा' शब्दोच्चारणम् । कासो धुर्धुरस्वरः—वी. मि. आ., ४२६.

¹कर्तव्याः। 'उपयोगे' <sup>2</sup>आद्यप्रयोगकाले। 'अधःशय्या'दि 'क्षारलवण वर्जना'न्तं व्रतम्। 'उत्तमस्य' तु बलिमन्त्र-स्याचे प्रयोगकाले द्वादशरात्रादनन्तरम् 'एक उपवासो' अधिकः। 'तस्य' बलिदेशस्य सर्वस्य संस्कार आवृत्या न तु तन्त्रेण। 'न्युप्य' निर्वापं कृत्वा। 'उभयतः' आदावन्ते च। 'परिषेचनं' बलीनासुदकेन परिवेष्टनम्॥

#### <sup>³</sup>छन्दोगपरिदािष्टे कात्यायनः—[२, १५३–१५४]

भूतप्रवाचने पत्नी यद्यसन्निहिता भवेत्। रजोरोगादिना तत्र कथं कुर्वन्ति याज्ञिकाः॥ महानसेऽन्नं या कुर्यात् सवर्णां तां प्रवाचयेत्। प्रणवाद्यपि वा कुर्यात्कात्यायनवचो यथा॥

'भ्तप्रवाचनं' सिद्धेऽन्ने स्नामिना भूतमन्नमिति पत्न्या वाचनम् । तत्र पत्न्या असन्निधाने अन्या अपि या <sup>4</sup>पाककर्त्री सवर्णा तां वाचयेदित्यर्थः । यदि तु भूतमिति वक्तुं सा न शक्तोति तदान्यदिष ओंकारादि संमतिप्रति-पादकं ब्र्यादित्यभिप्रायः ॥

### <sup>5</sup>मनुः—[३, ८४-८६]

वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्येऽग्नौ विधिपूर्वकम् । आभ्यः कुर्याद्देवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम् ॥ अग्नेः सोमस्य चैवादौ तयोश्चैव समस्तयोः ।

<sup>1</sup> संपादनीया:--ब, द.

<sup>2</sup> आये—ना ; ' उपयोगो ' नियमपूर्वकं विद्याप्रहणम् — हरदसः.

<sup>3</sup> वी. मि. आ., ४२०.

<sup>4</sup> पाककारी--- उ.

<sup>5</sup> वी. मि. आ., ४०२.

विश्वेषां चैव देवानां धन्वन्तरय एव च ॥
कुह्रै चैवानुमत्यै च प्रजापतय एव च ।
सह द्यावाप्रथिव्योश्च तथा स्विष्टक्रतेऽन्ततः ॥

'समस्तयोः' अग्नीषोमाभ्याम् । 'सह द्यावाष्ट्रिय्योः' द्यावाप्रथिवीभ्यामित्येवं कर्तव्यम् ॥

#### ¹विष्णुः---[६७, १-३]

अथाग्नि परिसम्हा पर्युक्ष्य परिस्तीर्घ <sup>2</sup>परिसमाधाय सर्वतः पाकादग्रमुद्धृत्य जुहुयात्। वासुदेवाय संकर्षणाय प्रद्युन्नायानिरुद्धाय पुरुषाय सत्यायाच्युताय वासुदेवाय। <sup>3</sup>अग्नये सोमाय मित्राय वरुणायेन्द्रायेन्द्राग्निभ्यां विश्वेभ्यो देवेभ्यः प्रजापतयेऽनुमत्यै धन्वन्तरये वास्तोष्पतयेऽग्नये<sup>4</sup> स्विष्टकृते इति॥

### ⁵गौतमः—[५, ११]

अग्नावग्निर्धन्वन्तरिर्विश्वेदेवाः प्रजापतिः स्विष्टकृदिति होमाः ॥

#### छन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनः—[१, १३१]

हविष्येषु यवा मुख्यास्तदनु वीहयः स्मृताः।
माषकोद्रवगौरादीन् सर्वालाभेपि वर्जयेत्।।

'गौरो 'ऽत्र सितसर्षपः॥

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ४०४.

<sup>2</sup> परिषिच्य--मु. वि. स्मृ.

<sup>3</sup> अथामये—म. वि. स्पृ.

<sup>4</sup> अन्नये—Not found in MSS. and वी. मि. आ; Supplied by printed Vişnusmṛti.

<sup>5</sup> वी. मि. आ., ४१७.

#### ¹<mark>आपस्तम्बः---</mark>[२, १५, १४–१८]

न क्षारलवणहोमो विद्यते। <sup>2</sup>तथाऽवरान्नसंसृष्टस्य वा। अहविष्यस्य होम उदीचीनमुष्णं भस्मापोत्त्र <sup>3</sup>तस्मिञ्जुहु-यात्तद्भुतमहुतं चाग्नो भवति। न स्त्री जुहुयात्। नाऽनुपेतः॥

'क्षारलवणम्' जषरलवणम् । 'अपराम्नसंसृष्टम्' अन्नान्तरसंबद्धम् । 'अहविष्यं' माषादि । यदि तु क्षार-लवणाद्यैव होम्यं भवित तदा 'उदीचीनम्' उत्तरदिरभाग-भवम् 'उष्णं भस्मापोद्ध' 'तस्मिन्' अग्रौ 'जुहुयाद्' इत्सर्थः ॥

#### ⁴वसिष्ठः—[११, ३–६]

वैश्वदेवस्य सिद्धस्य सायंपातर्ग्रेह्येऽग्नौ जुहुयात्। गृह-देवताभ्यो बिंहं हरेत्। श्रोत्रियाय दत्वा ब्रह्मचारिणे चानन्तरं पितृभ्यो दचात्। ततोऽतिथीनभोजयेत्॥

' वैश्वदेवस्य ' विश्वेदेवदेवताकस्यान्नस्य ॥

#### ⁵शातातपः

भूतयज्ञं तथा आद्धं नित्यं त्वितिथितर्पणम् । क्रमेणानेन कर्तव्यं खाध्यायाध्ययनं सदा ॥ अयं च शाखाविशेषव्यवस्थितो भूतयज्ञादिकमः॥

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ३९६.

<sup>2</sup> अथापराष्ट्र— ज्ञ ; तथापराष्ट्र— उ.

<sup>3</sup> तिसमन् भस्मिन जुहुयात्—इति मुद्रितापस्तम्बपाठः ; औपासनात्पसनाद्वा अप्रेक्दी-चीनमुब्णं भस्मापोद्य तिसमन् भस्मिन जुहुयाद्वैश्वदेवमन्दैः—इति हरदत्तः.

<sup>4</sup> वी. मि. आ., ४३०-४३१.

<sup>5</sup> वी. मि. आ., ३९१.

#### <sup>1</sup>याज्ञवल्क्यः---[१, १०३-१०४]

देवेभ्यस्तु हुतादन्नाच्छेषाद्भृतबिंहं हरेत्। अन्नं भूमौ श्वचाण्डालवायसेभ्यो विनिक्षिपेत्²॥ अन्नं पितृमनुष्येभ्यो <sup>3</sup>देयमप्यन्वहं जलम्। <sup>4</sup>स्वाध्यायं चान्वहं कुर्यान्न पचेदन्नमात्मने॥

#### अथ <u>मनुः</u> [३, ८७–९३]

एवं सम्यग्घविर्द्धत्वा सर्वदिश्च प्रदक्षिणम्।
इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो बिलं हरेत्॥
मरुद्भच इति तु द्वारि क्षिपेदप्स्वद्भच इत्यपि।
वनस्पतिभ्य इत्येवं मुसलोळ्खळे हरेत्॥
उच्छीर्षके श्रियै कुर्याद्भद्रकाल्यै तु पादतः।
ब्रह्मवास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये बिलं हरेत्॥
विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो बिलमाका्चा उत्क्षिपेत्।
दिवाचरेभ्यो भृतेभ्यो <sup>6</sup>नक्तंचारिभ्य एव च॥
पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत बिलं सर्वानुभृतये ।
पितृभ्यो बिल्डोषं तु सर्वे दक्षिणतो हरेत्॥
शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्।
वायसानां कुमीणां च चनकैर्निक्षिपेद्भवि॥

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ४१३.

<sup>2</sup> बर्लि क्षिपेत्—ब, द; वायसेभ्यस्तु निक्षिपेत्—ना; वायसेभ्यश्च निक्षिपेत्— मितात्तरा.

<sup>3</sup> देवमध्यन्वहं जलम्—उ; देवताध्यन्वहं जलम्—ब, द.

<sup>4</sup> स्वाध्यायमन्वहं—ना ; स्वाध्यायं सततं — मिताचरा.

<sup>5</sup> वी. मि. आ., ४०२.

<sup>6</sup> नक्तंचरेभ्य:---ब, द.

<sup>7</sup> कुल्लूकः 'सर्वात्मभूतये' इति पठित्वा, तत्र 'सर्वात्मभूतये नम' इत्येव बर्लि द्यात्, इति च व्याचख्यो.

एवं यः सर्वभूतानि ब्राह्मणो नित्यमर्चिति ।

2स गच्छति परं स्थानं तेजोमूर्ति पथर्जुना ॥
तथा—[३, १२१]

सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य पत्न्यमन्त्रं बिलं हरेत्। वैश्वदेवं हि नामैतत्सायंप्रातर्विधीयते॥

अं एवम् ' इति, देवयज्ञप्रकारेण । 'उच्छीर्षके ' गृहस्थश्राच्याशिरःप्रदेशे, वास्तुपुरुषशिरःप्रदेशे वा । 'पादतः'
गृहस्थस्यैव शय्यापादप्रदेशे । 'ब्रह्मवास्तोष्पितिभ्याम् 'इति,
एवमेव बिलदाने प्रयोगः । 'पृष्ठवास्तुनि 'पश्चाद्धृहे 'मूत्रोबारकरणस्थान इत्यर्थः । 'सर्वानुभृतये ' सर्वानुभृतिदेवतायै । 'शनकैः' यथान्नोपघातः कथमपि न भवति ।
वायसादीनां चोपकाराय बिलः कियमाणस्तन्न देशे दातव्यो
यत्र तेषामुपयोगसंभवः । 'अर्चती 'त्यनेन श्वादीनामपि
बिलदानेऽनादरो न कर्तव्य इत्युक्तम् । 'पथर्जुना ' ऋजुना
पथा । 'सायं त्वि 'ति, इदं च सायं सिद्धेनान्नेन पत्न्या
अमन्त्रकं बिलहरणं यजमानतत्पुत्रादीनामसिश्चाने । 'हरेत'
देखात् ॥

श्वादिभ्यो भूतेभ्यो बलिदानमुक्त्वा— यमः

> <sup>6</sup>सर्वमेव यथाशक्ति निर्वपेद्विधिपूर्वकम् । एवं युक्तो वजेत्खर्गे गृहस्थो नात्र संशयः ॥

- 1 नित्यमर्चयेत्---ब, द.
- 2 स गच्छेत्परमं स्थानं—ब, द, ज.
- 3 Reproduced by वी. मि. आ., ४०२ and गृहस्थरबाकर, २७९-२८०.
- 4 मूत्रोचारणस्थान इत्यर्थः--- ब, द.
- 5 इतः परं सर्वकोशेषु 'तथा च सांख्यायनसूत्रम् (गृह्यम्)' इत्युपलभ्यते,
- 6 सर्वमेतद्यथाशक्ति—व, ना, द.

### हस्तेन इत्यनुवृत्तौ-

## <sup>1</sup>आपस्तम्बः [२, ३, १८-२३; २, ४, १-५]

एवं वलीनां देशे देशे समवेतानां सकृत्सकृदन्ते परि-षेचनम्। सित सूपसंस्रष्टेन² कार्याः। अपरेणाग्निं सप्त-माष्टमाभ्यासुदगपवर्गम्। उदधानसिन्नधौ नवमेन। मध्ये-ऽगारस्य दशमैकादशाभ्यां प्रागपवर्गम्। उत्तरपूर्वदेशे-ऽगारस्योत्तरैश्चतुर्भिः। शय्यादेशे कामलिङ्गेन। देहल्या-मन्तरिक्षलिङ्गेन। उत्तरेणापिधान्याम्। उत्तरैर्व्वस्रसदने। दक्षिणतः पितृलिङ्गेन प्राचीनावीत्यवाचीनपाणिः कुर्यात्। रौद्र उत्तरो यथा देवताभ्यः। तयोर्नाना परिषेचनं धर्म-भेदात्। नक्तमेवोत्तमेन वैहायसम्। य एतानव्ययो यथोप-देशं कुरुते नित्यः स्वर्गः पुष्टिश्च॥

'³एवं बलीनाम्' इति, यथा 'अग्नये खाहा' इत्यादि-पूक्तवैश्वदेवाहुतीनामादावन्ते च 'अदिते अनुमन्यख' इत्यादिभिर्मन्त्रैः 'परिषेचनम्', एवं 'बलीनां' 'समवेतानां' मिलितानाम्। 'सती ति, ⁴सत्यवकारो 'सूपसंसृष्टे' परस्पर-संकीर्णदेरो बलयो न कार्या इत्यर्थः। 'सप्तमाष्टमाभ्यां' 'धर्माय खाहा' 'अधर्माय खाहा' इत्याऽऽभ्याम्। 'उदग-पवर्गम्' उदक्समाप्तिर्भवति। 'उदधानसन्निधौ नवमेन' 'अद्भ्यः खाहा' इति। 'उदधानं' मणिकादि। 'मध्ये-ऽगारस्य' गृहस्य। 'ददामैकादशाभ्याम्' 'ओषिवनस्प-

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ४२६.

<sup>2</sup> सूपसंमृष्टेन—ड; सूपसंस्पृष्टेन—मु. आप.

<sup>3</sup> वी. मि. आ., ४२८-४२९.

<sup>4</sup> Quoted by वी. मि. आ., ४२८.

<sup>5</sup> उद्धाने मण्डिपकास्थाने — ब,द; उदकं यत्र धीयते तदुधानं मणिकाख्यम् — हरदत्तः.

तिभ्यः खाहा' 'रक्षोदेवजनेभ्यः खाहा' इति। 'प्रागपवर्गं' प्राक्तंस्थम्। 'उत्तरपूर्वदेशे' अपराजितायां दिशि। 'अगारस्योत्तरैश्रतुभिः' 'गृहेभ्यः स्वाहा' 'अवसानेभ्यः स्वाहा' 'अवसानेभ्यः स्वाहा' 'अवसानपितभ्यः स्वाहा' 'मर्वभूतेभ्यः स्वाहा' इति। 'अपिधान्यां' कपाटे। 'कामिलेक्वेन' 'कामाय स्वाहा' इति। 'अपिधान्यां' कपाटे। 'उत्तरैः' मन्त्राः 'प्रथिव्ये स्वाहा' इत्यादयः 'ब्रह्मणे' इत्यन्ताः। 'पितृलिक्वेन' 'स्वधा पितृभ्य' इति। 'रौद्रो मन्त्रो' 'नमो रुद्राय पर्युपतये स्वाहा' इति। 'धर्मभेदात्' यथोक्तम्—'पितरो वाक्यमिच्छन्ति भावमिच्छन्ति देवताः' इति, तस्यात् पितृकेषु समन्त्रकमेवेति। 'उत्तमेन' 'ये भूताः प्रचरन्ति' इत्यनेन 'वैहायस'मेव व्यक्तिं क्रुर्याद्यान्यम्॥

#### <sup>3</sup>गौतमः—[५, १२-१८]

दिग्देवताभ्यश्च यथास्वम् । द्वार्षु मरुद्भयः । गृहदेव-ताभ्यः प्रविदय । ब्रह्मणे मध्ये । अद्भय उदकुम्भे । आका-शायान्तरिक्षे । नक्तंचरेभ्यश्च सायम् ॥

'यथास्वं' यस्या दिशो या देवता इन्द्रादिका तस्याः तस्यां दिशि बलिर्देया इत्यर्थः । 'दिग्देवताभ्य'श्चेति, चका-रात्तत्पुरुषेभ्यश्च । 'प्रविद्य' गृहमिति शेषः । 'सायं च' 'नक्तंचरेभ्य' इत्यधिकम् ॥

### विष्णुः--[६७, ४-२६]

ततोऽन्नदोषेण बलिमुपहरेत्। तक्षोपतक्षाभ्याम्। अभितः पूर्वेणाग्निम्। अम्बानामासीति दुलानामासीति

<sup>1</sup> सर्वभूतपतिभ्यः—उ.

<sup>2</sup> बिं द्यानान्यम्—ब, ज, द.

<sup>3</sup> वी. मि. **आ., ४९७–४**९८.

<sup>1</sup>नितत्री नामासीति चुपूर्णाका नामासीति<sup>2 3</sup>अञ्चयन्ती नामा-सीति मेघयन्ती नामासीति वर्षयन्ती नामासीति सर्वासाम्। नन्दिनि सभगे समङ्गलि अस्त्रकालीति सक्तिष्वभिष्रदक्षि-णम् । स्थुणायां ध्वायां श्रियं हिर्ण्यकेठ्यं वनस्पतिभ्यश्च । धर्माधर्मयोद्वरि मृत्यवे च। उद्याने वरुणाय। विरुणव इत्यलखे । मरुद्ध्य इति स्पदि । उपरि शरणे वैश्ववणाय राज्ञे भृतेभ्यश्च । इन्द्रायेन्द्रपुरुषभ्य इति पूर्वार्थ । यमाय यमपुरुषभ्य इति दक्षिणाधं। वरुणाय वरुणपुरुषभ्य इति 'पश्चिमार्घ । सोमाय सोमपुरुषेभ्य इत्युत्तरार्घ । ब्रह्मणे ब्रह्मपुरुपेभ्य इति मध्ये। ऋर्थमाकाशाय। दिवाचरेभ्यो भृतेभ्य इति स्थण्डिले। नक्तंचरेभ्यो "सृतेभ्य इति नक्तम्। ततो दक्षिणाग्रेषु "दर्भेषु पित्रे पितामहाय प्रपितामहाय मात्रे पितामधी प्रपितामधी स्वनामगोत्राभ्यां पिण्डनिर्व-पणं क्रयात । पिण्डानां चानुलेपनप्रपद्मपदीपनैवेद्यानि वचात । उदककलकामुपनिधाय खस्त्ययनं बाचयेत । श्वका-कश्वपनां भवि निर्वपेत ॥

'अभिनः' दक्षिणोत्तरयोः। 'सक्तिषु 'कोणेषु।'उपरि द्यारणे ' उपरितने गृहे । इदं च ''कठानां व्यवस्थितम् ॥

<sup>1</sup> निवासी बाद.

<sup>🕹</sup> नुष्णीका नामानीति सर्वोतास - मू. वि 🚁,

३ अन्त्रय ते नामानी ः भेणात्री नामामी ः त्ये ज्ञा नामामान् च , एन्झामत्रयं नास्ति - म्, लि. ४५.

न नहंकरीति --मू. वि. स्य.

<sup>5</sup> થી. મિ. આં., **૪૧**૯.

त प्रवादि-म, य, मु. वि. स्प.

<sup>7 &#</sup>x27; मुतेश्य: ' इति मास्ति । मृ. वि. र.मृ.

<sup>🖁</sup> दर्भेषु इति नास्ति - च, ना.

<sup>ा</sup> बहुनां-- ब, ब : कहा में., ४०, ४,

## <sup>1</sup>राङ्खलिखितौ

ब्रह्मणे नम इति ब्रह्मस्थले बर्लि हरेत्। सोमायेत्युव-कुम्मे। वायव इति वास्तुगृहे। गृहपतय इति गृहद्वारे। प्रजापतय इति गर्भगृहे। <sup>2</sup> द्वान्नो देवीरित्यग्निकार्ये। <sup>3</sup>दिकप-तिभ्यस्तत्पुरुषेभ्य इति पश्चिमार्थे। सोमाय सोमपुरुषेभ्य इत्युत्तरार्थे। ब्रह्मणे ब्रह्मपुरुषेभ्यः प्रतिदिदाम्। नक्षत्रग्रहदे-वताभ्योऽन्तरिक्षे। सर्वतः पद्मनां पतये। नमो देवेभ्य इति प्रागुदीच्याम्। ब्रह्मस्थले खधा पितृभ्य इति दक्षिणेन निवाप्य गोदोहमात्रं कालमन्वाकाङ्क्षेदितिथिम् ।।

'ब्रह्मस्थले' गृहमध्ये । 'अन्वाकाङ्क्षेत्' प्रतीक्षेत ॥ बलिदानविधौ—

## छन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनः [२, ४४]

⁵पिण्डवच पश्चिमा प्रतिपत्तिः॥

#### तथा [२, ३५-३८]

<sup>6</sup>अमुष्मै नम इत्येवं बलिदानं विधीयते। बलिदानप्रदानार्थं <sup>7</sup>नमस्कारः कृतो यतः॥ स्वाहाकारवषट्कारनमस्कारा दिवौकसाम्।

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ४०४.

<sup>2</sup> विश्वेभयो देवेभ्य इति देवगृहं । शक्को--- ब, ज, द.

<sup>3</sup> दिक्पतिभ्यस्तत्युरुषेभ्य इति प्रतिदिशम् । नक्षत्रप्रदेवनाभ्य इत्यन्तिकः । मातः पद्मनां पतये—द, ज, ब, वी. मि. आ.

<sup>4</sup> अन्वाचक्षतेऽतिथिम् (अन्वाचक्षते प्रतीक्षते)—वी. मि. आ-

<sup>5</sup> वी. मि. आ., ४१३.

<sup>6</sup> वी. मि. आ., ४१२.

<sup>7</sup> नमस्कारिकया यतः -- ना.

स्वधाकारः पितृणां च हन्तकारो चृणां चतः ॥
स्वधाकारेण निर्वपेन्पिष्टयं चित्रमतः सदा ।
तमप्येके नमस्कारेः कुर्वते नेति गौतमः ॥
न चावराध्यां चलयो भवन्ति महामार्जारश्रवणप्रमाणात्।
एकश्च चेत् कृत्त्मा भवन्तीतरेतरमसंमक्ताश्च ॥

'पिण्डवदि'ति, यथा पिण्डानां प्रतिपत्तिरग्निक्षेपा-दिका तथा यलीनामपि। 'न चावराध्यां' इति, विडाल-कर्णप्रमाणावृना यलयो न भवन्ति॥

### **'बिच्णुपुराणं—[३, ११, ४२–४९]**

अपूर्वमग्निहोत्रं च कुर्यात "प्राग्नहाण ततः।
प्रजापति समुद्धिय द्यादाहृतिमादरात्॥
यह्माभ्यः काइयपायाथ "ततोऽनुमत्ये कमात्।
तच्छेपं "मणिके पृथ्वीपर्जन्यात्राः क्षिपेत्ततः॥
द्वारे धातुर्विधातुश्च "मध्ये च ब्रह्मणे क्षिपेत्।
यहस्य पुरुषव्याध दिग्देवानां च मे शृणु॥
इन्द्राय धर्मराजाय वरुणाय तथेन्दवे।
पाच्यादिषु बुधो "द्यादुत्रहोपात्मकं बलिम्॥

<sup>]</sup> स्थानः ना

<sup>्</sup>र बजीना पारमाणमात् ा न चात्र । भन्नार १८१ अपकृष्णः भ तपारमाणा इति नामनः १एन अभिदः इत्यादि । तद्यं यद्यक्तिम्ब स्थाने चल्यो ती स्लेष्ट तदा वश्यमण्यः निस्मासप्रकारेण परस्परमानेषुकाचल्यो वैया इत्याधः चलैः मिः, साः, इत्यादः

रे र तथा अवस्थित- ला.

र् ती, मि. भा., ४०५०४०५,

<sup>🥱</sup> प्रास्थितिमें नर्यः 🔍 💘 , यः , अधुर्वमिमिहोम् नः कुर्यान्धान्द्रांश्लोगे स्वतः 🦠 नीः, ।मः, आन

<sup>()</sup> तनीऽनुकमंबन्कमायः ३, ५, ४,

**<sup>》 414-1</sup>第一词**。

समयम ः

<sup>🔾</sup> दशाद्वनशेषाः मक – ब, 🚓 दशाद्वनशेषाः म ६--- ३.

प्रागुत्तरे च दिरभागे धन्वन्तरिष्ठिं बुधः। निर्वपेद्वैश्वदेवं च कर्म कुर्यादतः परम्॥ वायव्ये वायवे दिश्च मसतामु ततो दिशाम्। ब्रह्मणे चान्तरिक्षाय भानवे च क्षिपेद्रतिम्॥ विश्वदेवान्विश्वभृतान् ततो विश्वपतीन्पितृन्। <sup>2</sup>यक्ष्माणं च समुद्दिश्य यकिं दद्याघरेश्वर॥

## <sup>3</sup>मार्कण्डेयपुराणे—[३४, ९४–१०१]

संपूजयेत्ततो वहिं देयाश्चाहृतयः क्रमात्।
प्रथमां ब्रह्मणे क्रियांत् प्रजानां पत्रये ततः॥
तृतीयां चैव गृह्माभ्यः काद्यपाय तथापराम्।
पूर्वाख्यातं मया ययात्रित्यकर्मिकयाविष्ये।
वैश्वदेवं ततः क्रुर्याहृत्यस्तत्र मे शृणु॥
यथास्थानविभागं तु देवानुहिद्य व गृथकः।
पर्जन्याद्भयो घरित्रीणां द्यात्तु मणिके त्रयम्॥
विधान्ने विधान्ने च द्वाभ्यां द्याच द्वार्याः क्रमात्।
वायवे प्रतिदिग्भ्यश्च दिग्भ्यः प्राच्यादितः क्रमात्॥
विश्वभ्यश्चैव देवेभ्यो विश्वभूतेभ्य एव च॥

<sup>1</sup> समन्ताच-वी. मि. आ.

<sup>2</sup> यक्षाणां--- 3.

<sup>3</sup> वी. मि. आ., ४०५.

<sup>4</sup> दद्यात्—ज, ना, व, व.

<sup>5</sup> दत्वा—व, ज, ना, द; दबाह्याद्भुत्वित तथा—उ.

<sup>6</sup> श्लोकार्ध नास्ति—-वी. मि. आ.

<sup>7</sup> श्लोकार्ध नास्ति—त्री, मि. आ.

उपसे भृतपतयं दगाबोत्तरतस्ततः।
स्वधा नम इत्युक्त्वापि पितृभ्यश्चापि दक्षिणे॥
कृत्वापमव्यं वायव्यां यक्ष्मैतत्तेऽवनेजनम्।
अन्नावदोषमिश्रं वै तोयं दगाग्रथाविधि॥

#### <u>'तथा</u>—[२९, २१]

तत्रस्तोयमुपादाय तेषामाचमनाय वै। स्थानेषु निक्षिपेत्प्राज्ञो नाम्ना तृहिङ्य देवताः॥

#### ंबिष्णुपुराणे—[३, ११, ५०-५७]

ततोऽन्यदस्रमादाय भूमिभागे शुनौ पुनः। दगाददोषभूतेभ्यः स्वेच्छया तत्समाहितः॥ देवा मनुष्याः पदायो वयांसि

्मिद्धाः 'सयक्षोरगदैत्यसङ्घाः ।

प्रताः पिशाचास्तरवः समस्ता

ये चाम्रमिच्छन्ति मया प्रदत्तम् ॥

पिपीलिकाः कीटपतङ्गकाच्या

बुभुक्षिताः कर्मनियन्धयद्धाः।

प्रयान्तु ते तृप्तिमित्रं मयाशं

तेभ्यो विसृष्टं सुखिना भवन्तु ॥

येषां न माता न पिता न यन्धु-

र्नेवाष्ट्रमिद्धिने तथाष्ट्रमस्ति।

तत्तृप्तयेऽसं भुवि <sup>1</sup>दत्तमेतत् ते यान्त्र तप्तिं सुदिता भवन्तु ॥

<sup>ो</sup> बी. बि. आ., ४५%.

<sup>ी</sup> बी, मि, भा , ४०६-४००.

<sup>े</sup> सम्बंधिमान्त्रमहाः वी. मि. भा.

न बलमेतलेया विगर्छ व, अ, ना, द,

भूतानि सर्वाणि तथाझमेतदहं च विष्णुर्न यतोऽन्यदित।
तसादहं भृतिनकायभूतमन्नं प्रयच्छामि भवाय तेषाम्॥
चतुर्वशो भूतगणो य एष¹
तन्न स्थिता ²येऽन्विलभूतसङ्घाः।
तृष्त्यर्थमन्नं हि मया विसृष्टं
तेषामिदं ते सुदिता भवन्तु॥
इत्युचार्य नरो दचादन्नं श्रद्धासमन्वितम्।
सुवि³ भूतोपकाराय गृही सर्वाश्रयो यतः॥
श्वचण्डालविहङ्गानां सुवि दचात्ततो नरः।

आपस्तम्यः--[२, ४, १०-११]

अग्रं च देयम्। अतिथीनेवाग्रे भोजयेत्॥

'अयं' यासचतुष्टयं विष्णुपुराणोक्तम् ॥

बोधायनः—[२, ५, १५]

श्रोत्रियायाग्रं<sup>4</sup> दचात् ॥

<sup>5</sup>**मनुः**—[३, ९४–९८]

कृत्वैतद्धलिकर्मैवमितिधि पूर्वमाशयेत्। भिक्षां च मिक्षवे दचाद्विधिवद्वमासारिण ॥

<sup>1</sup> एते-- 3.

<sup>2</sup> ये खलु-ना.

<sup>3</sup> भूरि-व, इ.

<sup>4</sup> वाडमम्—इति मुद्रितपाटः.

<sup>5</sup> बी. मि. भा., ४३४.

¹यत्पुण्यफलमामोति गां दत्वा विधिवहुरोः।
²तत्पुण्यफलमामोति भिक्षां दत्वा तु भिक्षवे॥
भिक्षामप्युदपात्रं वा सत्कृत्य विधिपूर्वकम्।
वेदतत्त्वार्थविदुषे ब्राह्मणायोपपादयेत्॥
नद्यन्ति हृत्यकृत्यानि नराणामविजानताम्।
भरमीभृतेषु विषेषु मोहाहत्तानि दातृभिः॥
विद्यातपःसमृद्रेषु हृतं विषमुखान्निषु।
निस्तारयति दुर्गाच महत्रश्चापि किल्यिपात॥

#### विष्णुः—[६७, २७–२८]

मिक्षां च द्यात्। अतिथिपूजने च परं वयसमानिष्ठत्॥

#### यमः

सत्कृत्य भिक्षवे मिक्षां यः प्रयच्छति मानवः। गोप्रवानसमं पुण्यं तस्याह भगवान्यमः॥

#### याज्ञवल्क्यः--[१, १०८]

सत्कृत्य मिक्षवे मिक्षा दातव्या सवताय च।
'सवतो' ब्रह्मचारी॥

#### "शानानपः

ग्रासमात्रा भवेकिक्षा पुष्कलं तु चतुर्गुणम्। पुष्कलानि च चत्वारि हन्तकारं विदुर्बुधाः॥

- ] १८मर्च नास्निः उ.
- 😢 यरपुण्यफल्डमाप्रीति ३.
- उ फलमधितिष्ठेय—इति सुद्धि ।पाटः.
- न नी, मि, आ., ४३५.

## <sup>1</sup>आपस्तम्बः—[१, ३, २६]

स्त्रीणां च प्रत्याचक्षाणानां समाहितो ब्रह्मचारीष्टं दत्तं हुतं प्रजां पद्मन् ब्रह्मवर्चसमझागं वृक्को । तम्माद् ह व ब्रह्मचारिसङ्घं चरन्तं न प्रत्याचक्षीत । अपि हॅप्वेवंविध एवंब्रतः स्यादिति हि ब्राह्मणम् ॥

'प्रत्याचक्षाणानां' भिक्षार्थमागतानां प्रत्याख्यानं कुर्वन्तीनाम्। 'एषु' ब्रह्मचारिषु। 'एवंवतः' भिक्षा-दानवतः॥

#### यमः

हस्तदत्ता तु या भिक्षा सिललं व्यञ्जनानि च । सुक्तवा त्वशुचितां याति दत्वा खर्गं न गच्छिति ॥

## <sup>2</sup>वसिष्ठः—[११, ५]

श्रोत्रियायाग्रं दत्वा ब्रह्मचारिणे चानन्तरं पितृभ्यो दद्यात्॥

'श्राद्धम्' इत्यनुष्टृत्तौ—

#### शातातपः

यथाशक्त्यभिरूपाणां ब्राह्मणानां च भोजनम्। अपवर्गे तु सर्वत्र नित्यमेव प्रकीर्तितम्॥

'अभिरूपाणां' विदुषाम्। 'अपवर्गः' <sup>उ</sup>पश्चयज्ञ-समाप्तिः॥

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ४३५.

<sup>2</sup> वी. मि. आ., ४३०.

<sup>3</sup> पन्नयवसमाप्तिकालः—न, द.

### <sup>1</sup>मनुशातातपौ शङ्ख्य प्रथमे

<sup>2</sup>दबादहरहः श्राद्धमन्नाधेनोदकेन च<sup>3</sup>। पयोमूलफलैर्वापि पितृभ्यः <sup>4</sup>प्रीतिमाहरन्॥ <sup>5</sup>एकमप्याध्यद्विपं <sup>6</sup>पित्रर्थे पाश्चयज्ञिके। न चैवात्राध्येतिकचित्रैश्वदेवं प्रति द्विजम॥

#### <sup>7</sup>योगियाज्ञवल्कयः

कुर्यादहरहः आद्धमन्नाचेनोदकेन वा।
तप्त्यर्थं वे पितृणां तृ स्वात्मनः श्रेय इच्छता॥

"छन्दोगपरिधिष्टं कात्यायनः—[२, ३०-३२]

अप्येकमाशयेद्विमं पितृयज्ञार्थसिद्धये।
अदैवं नास्ति चेदन्यो भोक्ता भोज्यमधापि वा॥

10 अप्युद्धत्य यथाशक्ति 11 किंचिदकं यथाविधि।
पितृभ्योऽथ मनुष्येभ्यो दश्यादहरहर्द्वजः॥
पितृभ्य इदमित्युक्त्वा 12 स्वधाकारं च कारयेत्।

### 'अदेवम्' विश्वेदेववर्जितम्''॥

- ] सनुः, ३, ८२ ८३ ; ी. मि. आ., ४३२.
- ु कुर्योदहरह: आहे । मृ. म. १४., ही, मि. आ.
- उथा ंत्र, ना, मु. म, म्यू.
- न प्रीतिमावहन । य, द, म, म, मम, पीलिमावश्व । न
- ं मनुः ती, मि. आ., ४३२.
- () पिन्नर्थे--- स, ज, द.
- 7 年 年, 知, 43年.
- प्रवा थ, त, ना, व.
- प बी. मि. आ., ४३५.
- 1() अभ्यद्भयः म, यः, अध्यद्भयं यभागं रूपाः । उः
- 11 वि.स्थियम् ।
- 12 स्त्रपाद्मसमुद्धीरयेत भी. वि. आ.
- 1 3 विद्योगम अ : वित्रितिम 🗀 ना.

#### आपस्तम्बः--[२, १८, ६-१९]

नित्यश्राद्धम्। यहिर्गामाच्छुचयः शुचौ देशे संस्कुर्वन्ति।
तत्र नवानि द्रव्याणि। यैरक्नं संस्क्रियते येषु च भुज्यते।
तानि च सक्तवद्भयो दद्यात्। समुदेतांश्च भोजयेत्। न
चातद्भुणायोच्छिष्टं प्रयच्छेत्। एवं संवत्सरम्। तेषामुत्तमं
लोहेनाजेन कार्यम्। मानं च कारयेत् प्रतिच्छन्नम्। तस्योत्तरार्षे ब्राह्मणान्भोजयेत्। उभयान् पश्यति ब्राह्मणांश्च
सुञ्जानानान्माने च पितृनित्युपदिशन्ति। कृताकृतमत
जर्ध्वम्। श्राद्धेन तृप्तिं वेदयन्ते पितरः॥

'नित्यश्राद्धम्' इति, नित्यमहरहः कियमाणम्। 'शुच्य' इति पुनर्वचनमादरेण मर्वप्रकारेण शौचम्या-इत्वार्थम्। 'समुदेताः' समुद्धृताः, जातिविधादिभिक्तकृष्टा इत्यर्थः। 'न चातद्धुणाये'ति, अतद्बुणाय अनन्तरोक्तसमुदे-तत्वगुणशृन्याय । 'उच्छिष्टं' चात्र श्राद्धपाकशेषः। 'तेषाम्' इत्यादि, तेषामहरहः कियमाणानां श्राद्धानां यद् 'उत्तमं' श्राद्धं सवत्सरस्यान्ते, तृष्ठोहितच्छागमांसमिश्रं-णान्नेन कर्तव्यम्। 'मानं चे'ति, मीयन्ते प्रक्षिण्यन्ते शयनासनादिसाधनानि द्रव्याणि यत्र तन्मानं गृहम्। 'प्रतिच्छन्नं' सर्वतो वेष्टितम्। 'तस्य' च गृहस्य 'उत्तरार्धं' उत्तरभागे 'ब्राह्मणान्भोजयेत्'। तिस्मश्च माने 'ब्राह्मणान् मुझानान्' 'पितृन्' पितृरूपेण 'पश्यित' पश्यिदव्यर्थः। 'कृताकृतम्' इति, एवं संवत्सरे कृते अत अर्ध्वं नित्यश्राद्धं कृतं भवत्यकृतं भवतीत्यर्थः। <sup>2</sup>अकरणे दोषो नास्ति करणे च

<sup>1</sup> इतः परं A. S. B., कोशे कानिचन पत्राणि नथानि.

<sup>2</sup> अकरणे दोषो नास्तीत्युक्तं भवति । श्राद्धेन— ३ ; अकरणे दोषो नास्तीत्युनं, भवति । करणे च फळं भवतीत्वर्थः । श्राद्धेन— ज, द.

फलमस्तीत्युक्तं भवति । 'श्राद्धेने 'ति, अनेनैवं संवत्सर-श्राद्धेन स्वकीयां यावज्ञीवतृप्तिं 'वेदयन्ते ' कथयन्ति ॥ मत्स्यप्रराणे—[१६, ५–६]

> नित्यं तावत्प्रवक्ष्यामि चार्घ्यावाहनवर्जितम्। अदैवं तद्विजानीयात् पार्वणं पर्वसु स्मृतम्॥

### <sup>1</sup>विष्णुपुराणे—[३, ११, ३४]

पित्रर्थं चापरं विष्रमेकमण्याक्येक्रुपः। विदेशयं विदिताचारसंभृतिं पाश्चयज्ञिकम्॥

पद्मपुराणे—[सृष्टिम्बण्डम् , १५, १३९-१४०]

एकं वेदान्तगं विष्रं भोजयेच्छद्धयान्वितः। तस्य भुक्ता भवेत्कोटिर्विष्राणां नात्र संशयः॥

#### विष्णुपुराणे-[३, ११, ६६]

वचाब भिक्षात्रितयं परिवाइब्रह्मचारिणाम् । स्वेच्छया च बुधो वचाद्विभवे मत्यवारितम् ॥

## 'नरसिंहपुराणे--[५८, ५८-१०१]

भिक्षां च भिक्षवे दचात्परिवाइब्रह्मचारिण । कल्पितास्नात्ममुद्धृत्य सर्वव्यक्षनसंयुताम् ॥ अकृते वैश्वदेवे तु भिक्षार्थ गृहमागते । उद्धृत्य वैश्वदेवासं भिक्षां दत्वा विसर्जयेत्॥

<sup>1</sup> जी, सि. भी , ४५%,

<sup>े</sup> विश्वमन्त्रभागयनुष । म, व.

<sup>5</sup> उद्देश शिक्षतायारं संस्थित पाश्च शाहरूमा, या, या, ता, तोहरूम शिक्षणायसम्भूति पाश्चमात्रिकम् —नाः

न ना. मि. अंत, राइ.

<sup>5</sup> वेखंदवार्य स, ना, द.

वैश्वदेवकृतं दोषं ¹सचो भिश्चव्यंपोहिति।
²न तु भिश्चकृतं दोषं वैश्वदेवो व्यपोहिति॥

<sup>4</sup>पद्मपुराणे—[सृष्टिग्वण्डम् , १५, १४०-१४१]

यः पात्रपूरणीं भिक्षां यतिभ्यः संप्रयच्छति । विमुक्तः सर्वपापेभ्यो नासौ दुर्गतिमाप्रुयात् ॥

### <sup>5</sup>ब्रह्मपुराणे

पूर्वं देवेर्जिता देत्याः संग्रामाच पराङ्मुकाः।
कपालपाणयो जग्मुः केचिन्नग्रवतास्तथा॥
केचिन्मुण्डा लोहिताक्षाः काषायवसनास्तथा।
सात्वताश्च दुराचाराः शौचाचारविवर्जिताः॥
नरास्थिकेशसंछिन्नाः केचिद्वचाजेन दानवाः।
यज्ञेषु रक्षसां भागो देय इत्येव संस्मरन्॥
विषेभ्यो मूर्तिमद्भखश्च व्देवेभ्यश्च गृहाहहः।
नित्यं सत्पुरुषः वक्ष्मपदितेष्वप्यधिकां दयाम्॥

#### तथा

पाखिण्डनां चापि न यत्र भिक्षां कुर्वन्ति निन्दां च बहिर्गतानाम् । श्कमावतां संस्थितानां खद्यास्त्रं सून्याद्वयां भिक्षया वर्ततां च ॥

- 1 शक्तो भिक्षुव्यंपोहितुम्-ना ; बी. मि. आ.
- 2 क्षोकार्ध महितनरसिंहपुराणे नास्ति,
- 3 अनेन च वैश्वदेवातपूर्वमागतस्येकप्रामबासिनो यतेर्बह्मनारिणो बानिधिन्यामांवडीय वैश्वदेवार्यमुद्धत्यावस्यं भिक्षा दात्तव्येत्युक्तं भवति—जी. मि. भा., ४३६.
  - 4 वी. मि. आ., ४३६.
  - 5 वी. मि. आ., ४३७.
  - 6 तेम्यो देहि गृहाद्वहि:-- उ ; तेम्यो देयं गृहाद्वहि:-- ना.
  - 7 इत आरभ्य उपलभ्यते—A.S.B.
  - 8 कुर्यादेतेष्वभ्यधिककियाम् व. द.
  - 9 वेदे सम्यक् संस्थितानां स्वशा हो -वी. मि. आ.

वेदान पठन्त्वग्निहोत्राणि सम्यग्वतोपवासांश्च चरन्तु किं तत्।
स्पर्धां कृत्वा साधुजनेषु नित्यं
घोराणि पापानि समाचरन्ति ॥
आस्तां किमेमिर्बहुभिः प्रलापैः
पाचण्डिनां रोगिणां चाथ मध्ये।
विकर्मिणो दुष्टतरा भवन्ति
दुष्टासु नारीषु यथा पतिन्नी ॥
दुःखाकुलं जगदेतद्विचार्य
नमोऽस्तु धर्माय इति ब्रुवंश्च।
दचादत्रं सर्वगतं च विष्णुं
प्रणम्य वे द्वादश्चपर्वमात्रम् ॥

### <sup>1</sup>मार्कण्डेयपुराणे—[२९, ३५–३७]

ग्रासप्रमाणा भिक्षा स्यादग्रं ग्रासचतुष्टयम् । अग्रं चतुर्गुणं पाहुईन्तकारं द्विजोत्तमाः ॥ भोजनं हन्तकारं वा अग्रं भिक्षामथापि वा । <sup>2</sup>अदत्वा न च भोक्तव्यं यथाविभवमातमनः ॥

#### <sup>3</sup>महाभारते

घासमुष्टिं परगवे सान्नं दद्यातु यः सदा ॥ अकृत्वा स्वयमाहारं स्वर्गलोकं स गच्छति ॥

#### <sup>4</sup>ब्रह्मपुराणे

सौरभेय्यः सर्वहिताः पवित्राः पुण्यरादायः।

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ४३५.

<sup>2</sup> अदत्वा च न---ज, ना, वी. मि. आ.

<sup>3</sup> गृ. र., २८९ ; वी. मि. आ., ४५८.

<sup>4</sup> वी. मि. आ., ४५९

प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासं गावस्त्रैलोक्यमातरः॥ दद्यादनेन मन्त्रेण गवां ग्रासं सदैव हि। गवां कण्डूयनं घासं ग्रासमाहिकमेव वा। दत्वा भवेन्महापुण्यं गोप्रदानसमं दृणाम्॥

### <sup>1</sup>भविष्यपुराणे

तृणोदकादिसंयुक्तं यः प्रदद्याद्भवाहिकम् । कपिलादातदानस्य फलं विद्यान्न संदायः ॥ पञ्चभृते दावे पुण्ये पवित्रे सूर्यसंभवे । प्रतीच्छेमं मया दत्तं सौरभेयि नमोऽस्तु ते ॥ बलिदानानन्तरं—

### <sup>2</sup>विष्णुपुराणे—[३, ११, ५८, ५९, ६३]

ततो गोदोहमात्रं वै <sup>3</sup>कालं तिष्ठेद्धहाङ्गणे । अतिथिग्रहणार्थाय तदृर्ध्वं वा <sup>4</sup>यथेच्छया ॥ अतिथिं तत्र संप्राप्तं पूजयेत्स्वागतादिना । <sup>5</sup>हिरण्यगर्भेबुध्या तं मन्येताभ्यागतं गृही ॥

<sup>6</sup>इति भट्टहृद्यधरात्मजमहासान्धिविप्रहिकभट्टश्रीमछक्ष्मीधरेण विरचिते कृत्य-करपत्रो नियतकालकाण्डे वैश्वदेवादिपर्व॥

<sup>1</sup> गृ. र., २८९ ; वी. मि. आ. ४५९.

<sup>2</sup> वी. मि. आ., ४२९; ब्रह्मपुराणे इति गृ. र., २९०.

<sup>3</sup> तिष्ठन् कालं गृहाङ्गणे—ब. द.

<sup>4</sup> यहच्छया--ब, द.

<sup>5</sup> हिरण्यगर्भ बुध्वा तं—ब, द.

<sup>6</sup> इति ऋखकल्पतरौ नियतकालकाण्डे वैश्वदेवादिपर्व-द.

# अथातिथिपूजा

तन्न पितृदानानन्तरं वसिष्टः—[११, ६]

ततोऽतिथीन्भोजयेच्छ्रेयांसमानुपूर्व्येण ॥

'श्रेयांसं' जात्यादिभिरुत्कृष्टम्। 'आनुपूर्व्यण' क्रमेण। यो यो जात्यादिभिरुत्कृष्टस्तं तं प्रथमं क्रमेण भोजयेदित्यर्थः। मनुर्विष्णुश्च प्रथमे¹

<sup>2</sup>संप्राप्ताय त्वतिथये प्रदद्यादासनोदके।
अन्नं चैव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वकम्॥
<sup>3</sup>अग्नीन् हुत्वा विधानेन यत्पुण्यफलमाप्यते⁴।
तेन तुल्यं विशिष्टं वा ब्राह्मणे तिपते फलम्॥
मन्त्रकर्मविपर्यासाहुरिताहुर्गतादिपि⁵।
तत्फलं नश्यते कर्तुरिदमश्रद्धया कृतम्॥
<sup>6</sup>शिलानप्युञ्छतो<sup>7</sup> नित्यं पश्चाग्नीनिप जुह्नतः।

<sup>1</sup> मनुरिति गृ. र-, २९०; 'मनुर्विष्णुश्च प्रथमे ' इति वी. मि. आ., ४४०-४४१.

<sup>2</sup> मनुः, ३, ९९; विष्णुः, ६७, ४५; 'सायं प्रातस्त्वतिथये' 'यथाशक्त्या' इति मुद्रितविष्णुस्मृतिपाठौ ।

<sup>3</sup> Not traced in Manu or Vișnu.

<sup>4</sup> फलमाभ्रते—ब, द.

<sup>5</sup> दुरिष्टादुईतादिप-- अ. र., २९१; दुरितात् दुर्गतादिप--वी. मि. आ., ज.

<sup>6</sup> मनुः, ३, १००-१०१.

<sup>7 &#</sup>x27;शिलाद्युञ्छतो '—वी. मि. आ., ब, ज, द.

सर्वं सुकृतमादत्ते ब्राह्मणोऽनर्चितो वसन्॥
तृणानि भूमिरुदकं वाक् चतुर्थी च सूनृता।
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिचन्ते कथंचन¹॥

'²संप्राप्ताय' निमन्त्रणं विना खयमागताय। 'उदकं' पादधावनाद्यपयोगि। 'विधिपूर्वकम्' अतिथिपूजोक्तप्रकारेण। 'तत्फलम्' अग्निहोत्रफलम्। 'इदम्' आसनादि-दानम्। 'शिलान्' लूनसस्यशेषान्। 'उञ्छतः' उचिन्वतः। अनेन च दरिद्रेणाप्यतिथिपूजनं कर्तव्यमित्युक्तम्। 'स्टता' प्रिया सल्या॥

## ⁴राङ्खलिखितौ

<sup>5</sup>गोदोहनमात्रं कालमन्वाकाङ्क्षेत्। अतिथिः श्रोत्रियो वेदव्रती यतिधर्मा नैष्ठिकः समानवृत्तिर्योऽन्यो वाऽभ्या-गच्छेत्तस्मिन् काले तमर्चियत्वाऽश्रीयात्। कृशवृत्तेरिप ब्राह्मणो स्ननश्नन् सुकृतमादत्ते। <sup>6</sup>पर्यश्नतः प्रजाः कृन्ति॥

'श्रोत्रियः' एकशाखाया अप्यध्येता<sup>7</sup>। 'वेदव्रती' उपकुर्वाणकः। 'यतिधर्मा' यतिः। 'नैष्ठिको' ब्रह्मचारी।

<sup>1</sup> कदाचन—ब, ज, ना, द, A.S.B., कुल्लूक:.

<sup>2</sup> Reproduced by ए. र., २९१ and बी. मि. आ., ४४१.

<sup>3 &#</sup>x27;'असनावसथौ शय्यामनुबज्यामुपासनाम '' (मनुः, ३, १०७) इत्यादिवक्ष्यमाण-विधिपूर्वकम्—कुल्लूकः.

<sup>4</sup> वी. मि. आ., ४४२.

<sup>5 &#</sup>x27;गोदोहनकालं च मुहूर्ताष्टमभागः' श्राहिकतत्त्वम्, ४२५; गोदोहमात्रकालो मुहूर्तस्याष्टमो भागः—वी. मि. क्षा., ४३०.

<sup>6</sup> पर्यश्रत: पूजां कुर्वन्ति—इति वी. मि. आ., पाठ:; 'पर्यश्रत: अतिथिं परिख-ज्याश्रत: कृशवृत्तेरिप । तस्मादितिथेः पूजां कुर्वन्ति ' इति च न्याख्यातम्.

<sup>7</sup> एकशाखायामप्यध्येता—ज; एकशाखाध्येता—ब, द.

'समानवृत्तिः' तुल्यजीवनोपायः, यथा गृहस्थस्य गृहस्थः । 'पर्यक्षतः' अतिथिं परित्यज्याक्षतः ॥

#### <sup>1</sup>तथा

प्रार्थयन्ते यथा सर्वे निपानं मृगपक्षिणः। एवं गृहस्थं संपन्नं प्रार्थयन्तीह साधवः॥

नावमन्येत विद्वांसं ब्राह्मणम् । ब्राह्मणो ह्यप्निरिवा-प्रमेयः सर्व एव । यथा प्रणीतश्चाप्रणीतश्चाग्निर्हि दैवतमेवं विद्वांश्चाविद्वांश्च ब्राह्मणः पूज्य एव सर्वेषाम् । यत्र हि ब्राह्मणो न सुङ्क्ते तद्भुतमप्यग्नावहुतमेवास्य तद्धविः । तत्र देवा अपि न गृह्णन्ति स्वं भागम् । अतिदेवा हि ब्राह्मणाः । ब्राह्मणानां प्रसादादेवा अपि स्वर्गमजयन् ॥

'प्रणीतः' वैदिकसंस्कारसंस्कृताग्निः। 'अतिदेवाः' देवेभ्योऽतिश्रायिताः॥

## <sup>2</sup>पुनः शङ्क्वलिखितौ

वयोवर्णविद्यातपःसंपन्नाय पाद्यमध्यमान्यमनीयमन्न-विद्रोषान् तस्मै द्यक्तितो दद्यात् । <sup>3</sup>[प्रियप्रश्नोत्तरेण] सहा-सीत । <sup>3</sup>[यानवन्तमायानारोहणादयानवन्तमनुज्ञापर्यन्तम-ननुज्ञान आसीमान्तमनुव्रज्य विसर्जयेत् । यदि तत्रैव वस्तु-मिच्छेत् तदा द्यायादिना द्यायनोपकरणेन पूजयेत् ।] प्रदोषे-ऽनुज्ञाप्य द्याति । पूर्व प्रतिबुध्येत । प्रस्थितमनुव्रजेत् ।

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ४४२.

<sup>2</sup> वी. मि. आ., ४४२-४४३.

<sup>3</sup> Sentences within rectangular brackets are found only in the Nagpur manuscript, and they are missing in the citation in *Gṛhastharatnākara* (p. 292) and वी. मि. आ., ४४३.

समेत्य न्यायतो¹ निवर्तेत । वेद्यचानारामसभाप्रपातडाग-देवगृह²महाद्रुमस्थाननदीनामन्यतरिंमस्तं प्रदक्षिणं क्रुर्या-द्वाचमुत्सृज्य पुनर्दर्शनायेति ॥

वेचादीनामन्यतरस्मिन् स्थाने 'पुनर्दर्शनाय' इत्युक्त्वा तं प्रदक्षिणं कुर्यात् ॥

## <sup>3</sup>हारीतः

अतिथिश्च यदागच्छेचितिर्वेखानसः समानवृत्तिः स्ना-तको वा तस्य स्नागतमध्येपाद्याचमनीयमासनं च प्रदाय याश्चौषधयः सिन्नहितास्ताश्चोपहरेत्। तं प्रयान्तमनुव्रजन् विष्णुक्रमाननुकामित। मोदन्तेऽस्य पितरः पितामहाः प्रपि-तामहाः। तेनानुज्ञातो निवर्तेत्। वसेचेद्विधिवत्परिचरणम्॥

'स्नातको 'ऽत्रार्थादकृतविवाहः, 'समानष्टृत्ति 'पदेन गृहस्थस्योपात्तत्वात् । 'ओषधयो ' ब्रीह्यादयः । 'विष्णु-फ्रमाः' इष्टचङ्गभूतानि मन्त्रविश्वगमानि ॥

## ⁴पुनर्हारीतः

विश्वरूपं ब्रह्म द्विविधमाहुः। परं राब्दब्रह्म च<sup>5</sup>। ब्रह्म सर्वा देवताः। ब्रह्ममयत्वाद्वस्त्रसंभवाद्वस्त्रण्यधिकारास्च ब्राह्मणाः सर्वदेवत्या<sup>6</sup> भवन्ति । यस्यै यस्यै देवतायै ब्राह्मण-

<sup>1 &#</sup>x27;न्यायतः समेत्य' ज्येष्ठं पादसङ्ग्रहणादिना समं किनष्ठं वा आलिक्ननादिना मिलित्वा—वी. मि. आ., ४४३.

<sup>2 &#</sup>x27;महागमस्थानं' इति वी. मि. आ., पाठः, महाद्वमस्थानमिति व्याख्यातं च.

<sup>3</sup> वी. मि. आ., ४४९.

<sup>4</sup> वी. मि. आ., ४४९-४५०.

<sup>5</sup> वा---- ड.

<sup>6</sup> देवता--ज.

स्तर्पेयति $^{1}$  तां तां प्रीणाति $^{2}$ । ब्राह्मणस्य वै तृप्तिं  $^{3}$ देवपितरो ऽनुतृप्यन्ते । न हि तत्स्कन्दते⁴ न च्यवते, न यातयामि भवति । ब्राह्मणाः कारणम् । न हि ब्राह्मणाभिभाविनाम-ग्निर्हर्व्यं वहति। न चास्य देवाः पितरः प्रतिगृह्णन्ति। ब्राह्मणकारणाभिभाविनां <sup>5</sup>नायं लोको न पर इत्याचार्याः। यज्ञोपवीतिनो देवाः। प्राचीनावीतिनः पितरः। विद्या-स्नाता आग्नेयाः। व्रतस्नाता ऐन्द्राः। उभयस्नाता वैश्वानराः। सर्वा अस्य देवता गृहमागच्छन्ति । यस्यैवं विद्वान् ब्राह्मणो गृहमभ्येति तमनभ्यत्तिष्ठतः प्राणदेवता अपकामन्ति । ततः प्राणैः पापीयान् यातयामत्वसुपैति । <sup>6</sup>यदैनमभ्युत्तिष्ठति नास्य ब्राह्मणदेवता अपकामति। अतो न प्राणैः पापीयान यातयामत्वस्रपैति । तस्यैष ग्यदाह खागतमिति गृहदेवता-म्तेन प्रीणाति। यदामनादिभिरचैयत्यप्रिं यज्ञं च तेन प्रीणाति । यत्पादाभिषेचनं क्रुरुते पितृंस्तेन प्रीणाति । यद्श्रे-नाभिपूजयति प्रजापतिं तेन प्रीणाति । यदेनं यान्तमनुयाति श्रेयस्यो ब्रह्मवर्चस्यस्तेन सर्वान कामानवामोति ॥

'<sup>9</sup>विश्वरूपं' जगत्प्रवृत्तित्वात्। 'ब्रह्ममयत्वाद्' वेद-मयत्वात्। 'ब्रह्मसंभवाद्' उपनयने ब्रह्मरूपाया गायत्र्या

- 1 तर्पयन्ते—ज; ब्राह्मणास्तर्पयन्ति—ब, द.
- 2 श्रीणयन्ति--- उ, ब, द.
- 3 देवा: पितरो-वी. मि. आ.
- 4 स च स्कन्धतो न व्यथते न यात्यामी-वी. मि. आ.
- 5 'अयं लोको न पर'-इति मातृकादृतपाठः ; अत्र वी. मि. आ., पाठ: स्वीकृत:.
- 6 इत: परं सूत्रद्वयं नास्ति—वी. मि. आ.
- 7 यस्यैवं यदाह—ब, द; नास्यैष यदाह—ज; तस्मै यदाह—वी. मि. आ.
- 8 सर्वकामान्-उ, ज, ब.
- 9 Manuscripts corrupt: reconstructed.

मातुः संभवत्वात् । 'ब्रह्मणि' वेदे सित सर्वदेवतातृप्तिः परामृद्यते । 'ब्राह्मणकारणाभिभाविनां' ब्राह्मणं जगत्का-रणं येऽभिभवन्ति तेषां तथा ॥

# पुनर्हारीतः2

सर्वात्मना तु देवा वै ब्राह्मणेषु व्यवस्थिताः।
<sup>3</sup>अग्निवच द्विजं प्राहुस्तस्माद्विपोऽधिदैवतम्॥
यथाग्नौ संस्थिता देवास्तद्वद्विपेषु संस्थिताः।

## <del>¹आपस्तम्बः</del>—[२, ६, ३–२, ८, ४]

अग्निरिव ज्वलन्नितिथिरभ्यागच्छिति । धर्मेण वेदा-नामेकैकां शाखामधीत्य श्रोत्रियो भविति । स्वधर्मयुक्तं कुटुम्बिनमभ्यागच्छिति धर्मपुरस्कारो नान्यप्रयोजनः सोऽति-थिभवित । तस्य पूजायां शान्तिः स्वर्गः पुष्टिश्च । तमि-मुखोऽभ्यागम्य यथावयः समेत्य तस्यासनमाहारयेत् । शक्तिविषये नाबहुपादमासनं भवतीत्येके । तस्य पादौ 10प्रक्षालयेच्छूद्रमिथुनावित्येके । अन्यतरोऽभिषेचने स्यात् ।

<sup>1 &#</sup>x27;अनभ्युत्तिष्ठतः ' अभ्युत्थानमकुर्वतः । 'प्राणैः' प्राणदेवताभिः अपकान्ताभिः हेतुभूताभिः पापीयान् । 'यातयामत्वं 'जीर्णत्वम्—वी. मि. आ., ४५०.

<sup>2 &#</sup>x27;पुनर्हारीतः' इति नास्ति—ब, ज, ना, द.

<sup>3</sup> श्लोकोऽयमधिक:--ब, ज, ना, द.

<sup>4</sup> वी. मि. आ., ४४३-४४६.

<sup>5</sup> अतिथि: अग्निरिव ज्वलक्षभ्यागच्छिति । तस्मादसौ भोजनादिभिरवस्यं तर्पयितव्यः । निराशस्तु गतो गृहान् दहेदिति—हरदत्तः.

<sup>6</sup> स्वशाखामधील 'श्रोत्रियो ' भवति, न तु प्रतिवेदमेकैकामधील श्रोत्रियो भवतीति । लोकविरोधात्—हरदत्तः.

<sup>7 &#</sup>x27;शान्तिः स्वर्गश्च'—मु. आप.

<sup>8 &#</sup>x27;यथावयः' वयसोऽतुरूपं प्रत्युत्थानाभिवादनादिना समेयात् सङ्गच्छेत् हरदत्तः.

<sup>9</sup> आपस्तम्बमतं तु बहुपादमासनं देयमिति—हरद्त्त:.

<sup>10</sup> प्रक्षालयेच्छ्द्रमिथुनमित्येके--ना,

तस्योदक्रमाहारयेन्मुन्मयेनेत्येके । नोदक्रमाहारयेदसमायृत्तः । अअध्ययनसांयृत्तिश्चान्नाधिका । सान्त्वयित्वा
तर्पयेद्रसैर्भक्ष्यैरद्भिरवराध्येनेत्येव । आवस्थं दद्यादुपरिराय्यामुपस्तरणमुपधानं सावस्तरणमभ्यञ्जनं चेति । अत्रसंस्कर्तारमाह्य बीहीन् यवान् वा तद्यान्निर्वपेत्। उद्धृतान्यन्नान्यवेक्षेतेदं अयुयो नेदिमिति । भूय उद्धरेत्येव ब्रूयात् ।
अद्विषिनद्वषतो वा नान्नमश्रीयाद्दोषेण वा मीमांसमानस्य
मीमांसितस्य वा। पाष्मानं हि स तस्य भक्षयतीति
विज्ञायते ॥ स एष प्राजापत्यः कुदुम्बनो यज्ञो 10नित्यप्रततः ।
योऽतिथीनामग्निः स आहवनीयो यः कुदुम्बे स गाईपत्यो यस्मिन् पच्यते सोऽन्वाहार्यपचनः । ऊर्ज पुष्टिं
प्रजां पर्श्चिष्टापूर्तमिति ग्र गृहाणामश्चाति यः पूर्वोऽतिथेरश्चाति। पय 14 उपसेचनमन्नमग्निष्टोमसंमितं 15 सर्पिषोक्थ्य-

- 1 आपस्तम्बमतं तु तैजसेन पात्रेण-हरदत्त:.
- 2 'असमावृत्तः' ब्रह्मचारी—हरदृत्तः.
- 3 अध्ययनस्य सहनिष्पादनम् 'अध्ययनसंवृत्तिः '-हरदत्तः.
- 4 इति—मु. आप., इत्येव—वी. मि. आ ; इतिशब्दादेवमादिभिरन्यैरपि—हरदस:
- 5 ' इति 'शब्दादन्यदण्य**पेक्षि**तम्—**हरदत्तः**.
- 6 अत्र संस्कर्तारं--- ब, द.
- 7 उद्धृतान्यवेक्षेतेदं—वी. मि. आ.
- 8 भूया३ इदा३ मिति—मु. आप.
- 9 द्विषतो for द्विषन् द्विषतो—वी. मि. आ.
- 10 निस्त्रवतः-ब, द; निस्य:-ना; यज्ञप्रततः-वी. मि. आ.
- 11 'अतिथीनामग्निः' जाठरोऽग्निः स आहवनीयः, तत्र हि हूयते—हरदत्तः.
- 12 कुटुम्बार्थे---ब, द.
- 13 अग्निहोत्रं तप: सत्यं वेदानां चानुपालनम् । आतिथ्यं वैश्वदेवं च इष्टमिस्यिमधीयते ॥ वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमाराम: पूर्तमित्यभिधीयते ॥
- 14 डपसेचनमग्निष्टोमसम्मितं—ज.
- 15 सर्पिषा षोडरयुक्थ्यसंमितं—वी. मि. आ; अग्निष्टीमोक्थ्यातिरात्रा: ज्योतिष्टीम् मस्य संस्थाविशेषा:—हरदत्तः.

संमितं <sup>1</sup>मधुनातिरात्रसंमितं, मांसेन द्वादशाहसंमितमुदकेन प्रजावृद्धिरायुषश्च<sup>2</sup> । <sup>3</sup>प्रिया अप्रियाश्चातिथयः
स्वर्गे लोकं गमयन्तीति विज्ञायते । स यत्प्रातर्मध्यंदिने
सायमिति ददाति सवनान्येव तानि भवन्ति । <sup>4</sup>यदनुतिष्ठत्युदवस्यत्येव तत्<sup>5</sup> । यत्सान्त्वयति<sup>6</sup> सा दक्षिणा प्रश्चांसा ।
यत्संसाधयति ते विष्णुक्तमाः<sup>7</sup> । यदुपावर्तते सोऽवभृथः<sup>8</sup> ।
<sup>9</sup>इति ब्राह्मणम् । <sup>10</sup>राजानं चेदतिथिरभ्यागच्छेच्छ्रेयसीमस्मै
पूजामात्मनः कारयेत् । <sup>11</sup>आहिताग्निं चेदतिथिरभ्यागच्छेत्स्वयमेनमभ्युदेख ब्रूयात्<sup>12</sup>। ब्राह्य<sup>13</sup> काऽवात्सीरिति । ब्राह्यो-

- 1 मधुनातिरात्रसंमितं-omitted by वी. मि. आ.
- 2 आप्रजाषृद्धिरायुश्च--वी. मि. आ.
- 3 प्रियाश्चातिथयः स्वर्गलोकं—ब, ना, द; 'त्रिया:' प्रसिद्धाः, 'अप्रियाः' उदा-सीनाः, द्विपतो निषद्धत्वात्—हरदत्तः.
  - 4 यदुत्तिष्ठति—वी. मि. आ.
- 5 उदवसानीया नाम यज्ञसमाप्तौ कियमाणेष्टिः । उदवसाय कियते इति उदवसानीया— हरदत्तः.
- 6 'सान्त्वयति 'प्रशंसति, सा प्रशंसा दक्षिणा—हरदत्तः; 'प्रशस्ता 'इति—ब, वी. मि. आ.
- 7 'संसाधनं 'अनुव्रजनम्—हरदत्तः; 'विष्णुक्तमाः' दर्शपूर्णमासयोः यजमानकर्तव्य-तया विहिताः—आप. श्रौ. स्., ४, १४, ६; पदप्रक्षेपः—चित्रस्वामी.
- 8 " वारणेनैककपाळेनावसृथमवयन्ति" इति विहितसोमयागस्यान्ते क्रियमाणस्तदङ्ग-भूत इष्टिविशेषोऽवस्थ:—चिन्नस्वामीः
  - 9 इति हि बाह्मणम्—मु. आप.
- 10 राजा अभिषिक्तः क्षत्रिय:—हरदक्तः ; 'राजा इत्येतानभिषिकानाचक्षते '—ऐ. हा., ८, १४, ६.
- 11 आहितामिश्चेत्—उ, वी. मि. आ; यद्याहितामिमुद्दिश्यातिथिरभ्यागच्छेत्तत एन-मतिथि स्वयमेवाभिमुख उपसर्पेत्। अत्र स्वयमिति वचनादनाहितामिरन्येन शिष्यादिना कारयन्निप न दुष्यति—हरदत्तः.
  - 12 स्वयमेख भ्रुयात्—वी. मि. आ.
- 13 वर्ते साधुर्वत्यः स एव वात्य इति पूजनाभिधानम्—हरदत्तः ; 'वात्य ' इत्येतदारभ्य 'स्वयमेनमभ्युदेत्य ब्रूयात् ' इत्यन्तो भागः नाहित—न.

दकमिति । ¹ब्रात्य तर्पयंस्त्वित । पुराऽग्निहोत्रस्य होमा-दुपांद्य जपेत्। बाल्य यथा ते मनस्तथास्त्वित । बाल्य यथा ते <sup>2</sup>वशस्तथास्त्वित । ब्रात्य यथा ते प्रियं तथास्त्वित । ब्रात्य यथा <sup>3</sup>ते निकामस्तथास्तिवति । <sup>4</sup>यस्योद्धतेष्व-द्वतेष्वग्निष्वतिथिरभ्यागच्छेत् स्वयमेनमभ्युदेख ब्रूयात्। होष्यामीत्यतिसृष्टेन होतव्यमनतिसृष्टश्चे-बात्यातिस्रज ज्जुहुयादोषं ब्राह्मणमाह। एकरात्रं <sup>₅</sup>चेदतिथीन् वास-येत् पार्थिवाँ ह्लोकानभिजयति द्वितीययाऽऽन्तरिक्षांस्तृती-यया दिव्यांश्चतुर्थ्या परावतो लोकानपरिमिताभिरपरि-मिनाँ छोकान भिजयतीति विज्ञायते। <sup>6</sup>असम्रदेतश्चेदति-थिर्ब्रुवाण आगच्छेदासनमुदकमन्नं श्रोत्रियाय ददामीत्येव <sup>7</sup>दद्यादेवमस्य समृद्धं भवति॥ येन कृतावस्थः स्यादति-थिर्न<sup>8</sup> तं प्रत्युत्तिष्ठेत्प्रत्यवरोहेद्वा पुरस्ताचेदभिवादितः। द्रोषभोज्यतिथीनां स्यात्। न रसान् गृहे भुञ्जीतानवद्रोष-मतिथिभ्यः । नाऽऽत्मार्थमभिरूपमग्नं पाचयेत्॥

'स्वधर्मयुक्तः' स्ववणिश्रमाचारवान् । 'धर्मपुरस्कारः' तीर्थयात्रादिधर्मकृत्यपरः, प्रकारान्तरेण प्राणधारणसमधी वा, न पुनरन्नलोत्कुपः । 'यथावयः समेत्य' अन्यूनसमाधि-

<sup>1</sup> ब्रार्त्यं---वी. मि. आ.

<sup>2</sup> यशस्तथास्त्विति—नी. मि. आ.

<sup>3</sup> तेsतिकाय-वी. मि. आ.

<sup>4</sup> यस्योद्धतेष्वमिषु-नी. मि. आ.

<sup>5</sup> चेदतिथिं-वी. मि. आ.

<sup>6</sup> विद्यादिभी रहितः 'असमुदेतः '--हरदत्तः.

<sup>7</sup> ज़्यात्—ना ; ददामीत्येवं द्यात्—नी. मि. आ.

<sup>8</sup> अतिर्थि न प्रत्युपतिष्ठेत्-ना.

<sup>9 &#</sup>x27;अभिरूपम**नं** ' स्वाद्वपूपादि—**हरदत्तः.** 

कवयोऽनुसारेणातिथिं यथायोग्यमुपसंग्रहणादिना मिलि-त्वा । 'अवहुपादं' द्विपादपीठादिः । 'ऋद्रमिथुनौ' ऋद्र-द्वयं, तयोर्मध्ये¹ । एको 'अभिषेचने' पादप्रक्षालनार्थमुदक-दाने व्यापियेत । 'तस्य 'अतिथेः 'उदकम् 'अर्घ्यार्थमाहरेत्। ' मृन्मयेन ' पात्रेण । ' नोदकमाहारयेत् ' मृन्मयेनेत्यनुषङ्गः । 'असमावृत्तो ' ब्रह्मचारी चेदतिथिरभ्यागच्छति तदा तस्या-र्घादिदानानन्तरम् 'अध्ययनसंवृत्तिः' कर्तव्या, मिलित्वा तेन सह पठनीयं किंचित्<sup>3</sup>। 'सान्त्वियत्वा' पाठादनन्त-रमभिजनादिभिः स्तुतिं कृत्वा⁴। 'रसैर्भक्ष्यैरद्भिरवरार्ध्येने-त्येव ?. 'अवराध्येंन' जघन्यकल्पेन । रसाद्यसंभवेऽद्भिरपि तर्पयेदित्यनुषङ्गः । 'उपरिशाय्या' खट्टादिका । 'उपस्तरणं ' तृलिकादि। 'उपधानं' गेन्दुकादि। 'अवस्तरणं' तृलिको-परिपटः। 'अभ्यञ्जनं ' तैलादि। 'ब्रीहीन्यवान् वे 'ति तृप्ति-साधनार्थोपलक्षणमिदम्। 'उद्भृतानि' भोजनपाचे कृतानि। 'ब्रुयात्' पत्नीमिति द्रोषः । 6' दोषेण मीमांसमानस्य' दोष-त्वेन विचार्यमाणस्य। 'मीमांसितस्य' दोषत्वेनैव। 'आ-त्मर्नः श्रेयसीम् ' आत्मनः उत्कृष्टाम् 'पूजाम्'। 'ब्रात्य

<sup>1</sup> श्रद्रद्वयोर्मध्ये—ना.

<sup>2</sup> अपि तु तैजसेनेति स्वयं मन्यते—वी. मि. आ.

<sup>3</sup> केचित्---ना, ज, द, उ.

<sup>4</sup> वी. मि. आ., adds—तं तर्पयेत्.

<sup>5</sup> अशक्तावद्भिरवराध्येनेत्येव जघन्यकल्पेन-वी. मि. आ.

<sup>6</sup> वी. मि. आ., adds here—'अवेक्षेतेदं भूयो नेदमिति' अस्मै भोक्त्रे इदं पर्याप्तं नेदं भूय इत्यनुषज्ञ: । 'भूय उद्धरेत्येव ब्रूयात्', पुन: परिवेषयेत्येव ब्रूयात् । अज्ञ-संस्कर्तारमित्यनुषज्ञ: । 'द्विषतो वा नाज्ञमश्रीयात्' स्वयं द्वेषकर्ता सन् द्वेषकर्मीभूतस्य द्वेषकर्त्ती स्वयं द्वेषकर्मीभूतः सञ्चन्नं नाऽश्रीयात् । एवमेव दोषं स्तयादि स्वस्मिन् मीमां-समानस्य etc.

कावात्सी 'रिति प्रश्नमन्त्रः । 'व्रात्योदकम् ' इत्युदकदान-मन्त्रः । अग्निहोत्रहोमात् प्रागागतेऽतिथावेते 'व्रात्य' इत्या-दिमन्त्राः 'उपांद्यु' उचारणीयाः । 'उद्धृतेषु' कृतविहा-रेषु । 'अतिसृष्टः ' आदिष्टः । 'व्राह्मणं' विधायको वेद-भागः । 'असमुदेतः' अपकृष्टः । 'व्रुवाणः' अतिथिरस्मीति वदन् । 'श्रोत्रियाय ददामीति' बुद्धिं कृत्वेति शेषः । 'येन' गृहेण । 'कृतावसथः' दत्तवासः । 'तं' गृहिणं दृष्ट्यासौ नाऽऽसनात् 'प्रत्युत्तिष्ठेत्', खद्वादिभ्यश्च 'न प्रत्यवरोहेत्'। 'अतिथिभ्य' आगतेभ्यः लवणक्षीरादीन् रसाननवस्थाप्य न साकल्येन भुज्जीत ॥

## <sup>3</sup>पुनरापस्तम्बः—[२, ८, १४; २, ९, १-४]

अतिथिं निराकृत्य यत्र गते भोजने सरेत्ततो विरम्यो-पोष्य ॥ श्वोभूते यथामनसं तर्पयित्वा संसाधयेत् । यानव-न्तमायानात् । यावन्नानुजानीयादितरम् । अप्रतिभायां सीम्रो निवर्तेत ॥

'अतिथिं निराकृत्य' अतिथिधर्मेण <sup>5</sup> घृतं केनचिद्वि-स्मरणादिना<sup>6</sup> भोजनाचकारियत्वा। 'यत्र गते भोजने' यावत्पर्यन्तं गते भोजने, किंचित्कृतेऽर्धकृते वा 'स्मरेत्', 'ततो' भोजनादु 'विरम्य' सायंभोजनमकृत्वा <sup>7</sup>संस्था-

<sup>1</sup> कुशलप्रश्नमन्त्र:—वी. मि. आ.

<sup>2</sup> कृतविवाहेभ्य:--ज.

<sup>3</sup> Text and commentary reproduced by वी. मि. आ., ४४८—४४९.

<sup>4</sup> इतरः-इति काशीमुद्रितापस्तम्बपाठ:.

<sup>5</sup> आगतं for धृतं—वी. मि. आ.

<sup>6</sup> विस्मरणादिना निमित्तन भो-ब, ज, ना, द.

<sup>7</sup> स्थातन्यम् for संस्थातन्यम्—ना, वी. मि. आ.

तन्यम्। 'यथामनसं' यत्र यत्रास्य रुचिर्भवति तेन 'तर्प-यित्वा'। 'संसाधनं' अनुव्रजनम्। 'यानवन्तम्' अश्वादि-यानयुक्तमतिथिमनुव्रजेत्। 'इतरम्' अयानवन्तं यावदनुज्ञा-मनुव्रजेत्। यदि त्वतिथेरनुज्ञातुं 'प्रतिभा' न भवति तदा ग्यामसीमान्तं गत्वाननुज्ञातोऽपि निवर्तेत॥

## वसिष्ठः--[११, १३-१५]

<sup>2</sup>ब्राह्मणायाभ्यागतायाप आनयन्ति । विज्ञायते हि । वैश्वानरः प्रविश्वात्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् । तस्मादप आन-यन्ति । अन्यत्र वर्षाभ्यः । तां च शान्ति जना विदुरिति । <sup>3</sup>तं भोजयित्वोपासीत । ततो गच्छन्तमासीमान्तमनुत्रजेत् । अनुज्ञानाद्वा ॥

'ब्राह्मणाय' अतिथिरूपायाभ्यागतायाञ्चदानात्प्रथमतः पानाचर्थमुदकमानयन्ति । अत्रैव कारणाभिधानं 'वैश्वानर' इत्यादिना । न चैतदर्थमुदकानयनं सर्वदा । किं तु 'अन्यत्र वर्षाभ्यः' वर्षासु नेत्यर्थः । यतः 'तां हि ज्ञान्तिं जना विदुरिति', तामुदकाहरणलक्षणं 'ज्ञान्ति' ज्ञमनं प्रार्थना-जनितं ते 'जनाः सर्वे विदुरिति'। अनेन प्रसिद्धिः सूचितेति भर्तृयज्ञः ॥

## ⁴गौतमः—[५, ३३–३८]

## श्रोत्रियस्य तु पाद्यमध्यमन्नविद्योषांश्च प्रकारयेत्।

<sup>1</sup> त्रामे---ना.

<sup>2</sup> सर्वोपयोगेन पुनः पाको यदि निरुप्ते वैश्वदेवेऽतिथिरागच्छेद्विशेषणास्मा अर्षं कारथेत । विज्ञायते हि । वैश्वानरः प्रविशाखतिथिक्रीद्वाणो गृहं तस्मादप आनयन्त्यन्नं वर्षाभ्यस्तां हि शान्ति जना विदुरिति—मुदितवासिष्ठधर्मशास्त्रपाठः.

<sup>3</sup> गृ. र., २९०.

<sup>4</sup> ए. र., २९२-२९३; आनन्दाश्रममुद्रितपुस्तके **इरदत्तमिताचरा**, ५, ३०-३३. Our manuscripts are defective and corrupt. ए. र. reads कारचेत् for

नित्यं वा संस्कारविशिष्टम्। मध्यतोऽन्नदानमवैद्ये साधुवृत्ते। विपरीते तु तृणोदकभूमि। खागतमन्ततः। पूजानभ्या-सश्च॥

'अन्नविशेषाः' चोष्यपेयलेह्यादयः । 'प्रकारयेत्' पाचयेत् । 'नित्यं वा' यदि त्वन्नविशेषाणां दाने न समर्थ-स्तदा नित्यमेव यद्गृहे पच्यते तदेव विशेषपूजापूर्वकं दद्यात्। 'मध्यतः' साधारणेन सत्कारेण। 'अवैद्ये' विद्यासंबन्ध-रहिते। 'विपरीते' विद्याहीने। 'अनभ्यासो' अनितिक्रमः॥

## मनुः---[३, १०५-१०७]

अप्रणोचोऽतिथिः सायं सूर्योढो गृहमेधिना।
काले प्राप्तस्त्वकाले वा नास्यानश्चन् गृहे वसेत्॥
न वै स्वयं तदश्रीयादतिथिं यन्न भोजयेत्।
धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्ग्यं चातिथिपूजनम्²॥
आसनावसथौ शय्यामनुत्रज्यासुपासनम्।
उत्तमेषूत्तमं कुर्याद्वीने हीनं समे समम्॥

'अप्रणोद्यः' अनिराकार्यः। 'सूर्योदः' सूर्येणास्तं-गच्छता प्रापितः<sup>3</sup>। उत्तमाधममध्यमेष्वागतेषु न समं

प्रकारयेत्, सत्कार for संस्कार, अन्नपानं for अन्नदानं, अविधे for अवैधे, तृणोदके भूमि for तृणोदकभूमि and पूजनमननाभ्यासश्च for पूजाऽनत्यात्रश्च in the identical text of Maskarin and Haradatta. च, ज. ना and द read 'सत्कार' and 'अनभ्यासश्च.' उ omits four sutras but supplies the commentary thereon.

- 1 यस्त्वश्रोत्रियो ब्राह्मण: साधुवृत्तो भवति, तस्मिन् उपस्थित मध्यमेन संस्कारणान्वितं देयमञ्जम् । अञ्चमेव देयं न पाद्यादीनि । अश्रोत्रियत्वादेव संस्कारवियोगो मा भूदित्येवमर्थ दानप्रहणम् । 'अन्ततः ' आपदि तृणोदकानामसंभवे सति स्तृतां वाचमुच्चारयेत्—मस्करी.
  - 2 Jolly reads भोजनम्; Medhātithi and Kullūka read पूजनम्.
  - 3 सूर्येणोढः प्रापित:, दैवोपनीतत्वादवर्यं पूजनीय:—मेधातिथि:,

सर्वेषामासनादि, किं तु 'उत्तेमेषृत्तमम्' इति । 'कालेे¹' वैश्वदेवान्ते²॥

<sup>3</sup>अतिथिमाशयेदित्यभिधाय—

विष्णुः--[६७, ३१-३२]

यथा वर्णानां ब्राह्मणः प्रभुर्यथा स्त्रीणां भर्ता तथा गृहस्थस्यातिथिः। तत्पूजायां स्वर्गमाप्नोति॥

<u>तथा</u>—[६७, ४४]

स्वाध्यायेनाग्निहोत्रेण यज्ञेन तपसा तथा। न चाप्नोति गृही लोकान्यथा त्वतिथिपूजनात्॥ तथा<sup>4</sup>

ब्रह्मचारी यतिर्भिक्षुर्जीवन्त्येते 5गृहाश्रमात् । 6तसादभ्यागतमतिथिं गृहस्थो नावमानयेत् ॥

## पैठीनसिः<sup>8</sup>

<sup>9</sup>विशेषतोऽन्नमतिथये दद्यात्। पुत्रं जातमुदीक्षन्ते श्रोत्रियं भोजयिष्यतीति<sup>10</sup> पितरः पितमहाः प्रपितमहाश्च।

- 1 'अकाले' सार्यभोजने निवृत्तेऽपि—मेघातिथिः.
- 2 ' धन्यं ' इत्यादि, अर्थवादोऽयं नित्यत्वादितिथिभोजनस्य—मेधातिथि:.
- 3 'अनाश्वितमतिथिं गृहे न वासयेत्'—विष्णुः, ६७, ३०; वी. मि. आ., ४५१; गृ. र., २९५.
  - 4 वी. मि. आ., ४५१ ; मुद्रितविष्णुस्मृतौ नास्ति.
  - 5 गृहाश्रयात्— इ.
  - 6 तस्माद्गृहागतमतिथिं--ना.
  - 7 न विमानयेत्—उ.
  - 8 Not cited by गृ. र. and बी. मि. आ.
- 9 "नमो भगवते वासुदेवाय नमो नास्त्र्यणाय" is found prefixed to this citation in उ, क, मि and A. S. B.
  - 10 वसन्ति—ब ; वलन्ति—ज, ना.

स्वागतेनाग्निरासनेनेन्द्रः पितरः पाचेनान्नाचेन प्रजापतिः। यो वा एकं ब्रह्मेति व्याख्यातं जानाति। राजन्यो वाऽतिथि-भेवति नेति विभाषा। भवतीत्येव। यस्यैवं विद्वान गृहमिती<sup>3</sup> भवति तस्य यथा प्रियं तथा कवीत । बाल्य या ते प्रियमिति भवति तस्य प्रियांश्चाऽप्रियांश्च देवान् मनसा मत्वा तांस्ता-न्परिचरेत्⁴। तस्य बात्यो बात्यब्रुव इति इविभीवति । क्षीर-प्रभृतयो यज्ञा व्याख्याताः। संवत्सरो वातिथिः। तस्या-ङ्कानि सर्वा देवताः। समानमर्थे परियन्ति देवा इति विज्ञा-यते । सर्वान संवत्सरमवरुन्धीत । न त्वेव भूतिं काङ्क्षेत । यथाशक्ति तान् तान् परिचरेदिखाह । अम्बुशाक्रफलादीन् दद्यात्तान्यविचारयन् । अनिन्दितानि<sup>5</sup> प्रतिपादयन्त्रषीणां याति सलोकतामिति। तृणानि भूमिरुद्कं कल्याणी वाक् चेति सतां नगरे न क्षीयन्ते। एवंब्रतावनन्तलोको भवति। दम्पती शयनीयाभ्यञ्जनस्नानेषु विशेषं क्र्याताम् । स्वर्ग-लोकं च गच्छतः<sup>7</sup>। तदहर्गृहित्वं भवति<sup>8</sup>। विशिष्टं हुतं चाग्रिभ्गश्च ॥

'विशेषतोऽन्नं' मृष्टमन्नम्। 'यो वा एकं ब्रह्मेति' उपनिषत्सु 'व्याख्यातं' ब्रह्म 'जानाति' तं भोजियिष्यती-

<sup>1</sup> अन्नाज्येन प्रजापतिः--ज.

<sup>2</sup> So, ज, ना, द, ब; उ, क, मि read यो व्यापकं ब्रह्मति ; ब्रह्मेति राजन्यो-ज.

<sup>3</sup> यद्यहमितो भवतीति—ब, द.

<sup>4</sup> परिचरेदिखाह अम्ब्रशाकफलादीन्—ज.

<sup>5</sup> अनृतानि प्रतिपादयन्—ना.

<sup>6</sup> स्थानेषु--ना.

<sup>7</sup> गच्छति--ना.

<sup>8</sup> तदहर्गृहीतं भवति-उ.

त्यर्थः । 'विभाषा' विकल्पः । स च नाव्यवस्थितः, किं तु गुणवान् सोऽपि भवत्येवाऽतिथिः । 'भूतिं' संपदम्, अतिथिपूजनार्थमिति दोषः । 'विदोषम्' उत्कर्षरूपम् । 'स्वर्गलोकं गच्छतो' दम्पतीत्यन्वयः । 'तदहः' यस्मिन्न-हन्यतिथिः पूज्यते । 'गृहित्वम्' अतिथिपूजनार्थमिति दोषः । 'विद्यिष्टं हुतं च' विद्यिष्टं भवति तदहरित्यर्थः ॥

## याज्ञवल्क्यः—[१, १०९]

महोक्षं वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकल्पयेत्<sup>2</sup>।

<u>³वसिष्ठः</u>—[४, ८]

अथापि ब्राह्मणाय वा राजन्याय वाभ्यागताय महो-क्षाणं वा महाजं वा पचेदेवमस्याऽऽतिथ्यं कुर्वन्तीति ॥

अत्र<sup>4</sup> यद्यपि गृहागतश्रोत्रियतृप्त्यर्थं गोवधः कर्तव्य इति प्रतीयते, तथापि कलियुगे<sup>5</sup> नायं धर्मः। किंतु युगान्तरे। तदुक्तं <sup>6</sup>ब्रह्मपुराणे

> दीर्घकालं ब्रह्मचर्यं धारणं च क्रमण्डलोः। गोत्रान्मातृसपिण्डाद्वा विवाहो गोवधस्तथा॥ नराश्वमेधौ मद्यं च कलौ वर्ज्यं द्विजातिभिः॥ इति

<sup>1</sup> राजियण्यतीत्यन्वयः---ब, द, ज.

<sup>2</sup> उपकल्पनवचनात्तदगुज्ञापेक्षो महोक्षादिवधः—विश्वरूपः; महान्तमुक्षाणं धौरेयं महाजं वा श्रोत्रियायोक्तरुक्षणयोपकल्पयेद्—'भवदर्थमयमस्माभिः परिकल्पित '—इति । तत्प्रीरुर्थं न तु दानाय व्यापादनाय वा—विज्ञानेश्वरः.

<sup>3</sup> ए. र., २९४; वी. मि. आ., ४५१.

<sup>4</sup> अत:--ज ; अत्र च---ना.

<sup>5</sup> युगस्य--ना.

<sup>6</sup> वी. मि. आ., ४५१-४५२.

## <del>¹बौधायनः</del>—[२, ५, ११-१३]

सायं प्रातर्थदन्नः<sup>2</sup> स्यात्तेनान्नेन वैश्वदेवं बलिमुपह्न्स्य <sup>3</sup>ब्राह्मणक्षत्रियविट्द्युद्रानभ्यागतान् <sup>4</sup>यथाद्यक्ति पूजयेत्। यदि बहुनां न दाक्नुयादेकस्मै गुणवते दद्यात्। यो वा <sup>5</sup>प्रथममागतः स्यात्॥

'सायं प्रातर्थदन्नः' सायं प्रातर्थदन्नसुग्भवति तेनान्नेन। 'वैश्वदेवं' विश्वे अनेके देवता यत्र तं 'बिलम्' इत्यर्थः।
'बहूनां न शक्तुयात्' यदा बहूनां ब्राह्मणादीनां दातुं न
शक्तुयात् तदा 'एकस्मै गुणवते दचात्'। युगपदागमने
'गुणवते' दचात्। क्रमागमने तु 'प्रथममागताये'ति व्यवस्थितो विकल्पः॥

#### <sup>6</sup>आपस्तम्बः—[२, ४, १६–२१]

ब्राह्मणायानधीयानायाऽऽसनमन्नसुदक्रमिति देयम्। न प्रत्युत्तिष्ठेत्। <sup>7</sup>अभिवादनायैवोपतिष्ठेदभिवाद्यश्चेत्। राज-न्यवैदयौ च<sup>8</sup>। राद्रमभ्यागतं कर्मणि नियुञ्ज्यात्। <sup>9</sup>अथास्मै

- 1 वी. मि. आ., ४५२.
- 2 सायंप्रातयदशनीयं—मु. बो; यदशनीयमित्यनेनाहिवध्यस्यापि ग्रहणं केचि-दिच्छन्ति । तत्पुनर्गुक्तायुक्ततया परामृश्यम् । वैश्वदेवं कृत्वा बिलं चोपहृत्येत्यध्याहारः— गोविन्दस्वामी.
  - 3 बाह्मणक्षित्रवैश्यश्रद्वान्—ब, द.
  - 4 यथाशक्या--- उ.
  - 5 प्रथममुपागत:--मु. बो.
  - 6 ए. र., १९३.
- 7 अभिवादनायैवोत्तिष्ठेद्—मु. आप ; यदि पुनरसावनधीयानोऽपि 'दशवर्षं पौरसख्यं । (१, १४, १३) इत्यादिना अभिवाद्यो भवति तदा अभिवादनायैवोत्तिष्ठेत्—हरदत्तः.
  - 8 वा-ब, ज, ना, द.
  - 9 तथास्मै---- उ.

इद्यात् । दासा वा राजकुलादाहत्यातिथिवच्छूद्रं पूजयेयुः¹ ॥

'अभिवादाः' वयोधिकत्वादिना। 'राजन्यवैदयौ च' प्रति नोत्तिष्ठेदिति <sup>2</sup>सम्बन्धो योग्यत्वात्। यस्य ग्रहिणः ग्र्झोऽतिथिरभ्यागतस्तस्य दासास्तं ग्रुद्रमतिथिधर्मेण कुर्यु-रिट्यन्वयः। 'राजकुलात्' निजस्नामिकुलात्॥

## <sup>3</sup>र**इ**ङ्गिखितौ

नाब्राह्मणोऽतिथिर्ब्राह्मणस्य । श्रोत्रियाय गुणवत अविश्यम् । <sup>4</sup>राजन्यवैद्याभ्यां मित्रवत् । शुद्रायाऽऽनृदंा-स्यार्थम्म् ॥

" आतिथ्यं' यथावत् कर्तव्यमिति दोषः । अन्येषां तु " मित्रवद्' अन्नमात्रं देयमित्यर्थः । 'आनृदांस्यार्थम्' अक्रात्वार्थम् ॥

## गहैतम:--[५, ४२-४५]

कुशलानामयारोग्याणामनुप्रश्लोऽन्लं श्रृद्धस्य। ब्राह्मण-स्यानितथिरब्राह्मणोऽयज्ञे संवृतश्चेत्। भोजनं तु क्षत्रिय-स्योर्ध्वं ब्राह्मणेभ्यः। अन्यान् भृत्यैः सहानृश्लास्यार्थम्॥

'अनुप्रशः' <sup>6</sup>आनुपूर्व्येण वचनम् । 'अन्त्यम्' आरो-ग्यम् **।** 'अब्राह्मणः' क्षंत्रियादिः । 'संवृतः' संकुचितो

<sup>1</sup> अथवा ये अस्य गृहमेधिनो 'दासा 'स्ते 'राजकुलादाहृत्य ' तं 'श्रह्मितिथिनत् पूज्यवेषुः ?। अत एव ज्ञायते श्रह्मणामितिथीनां पूजार्थं त्रीह्यादिकं प्रामेप्रामे राज्ञा स्थाप्य-मिति—हरदत्तः.

<sup>🗷</sup> अभिसंबन्ध:---ब, ज, द.

<sup>🕉</sup> वी. मि. आ., ४५२ ; गृ. र., २९३.

<sup>4</sup> राजन्यवैश्यानां--ब, द.

<sup>5</sup> मित्रवदन्नदानं देयं-ब, द.

अतिथिपूर्वेण वचनं—ब, द; आनुपूर्वेणातिथि: प्रष्टन्य:—मस्करी,

धनाद्यभावेन, दरिद्र इति यावत्। एतच विशेषणं गृहस्थस्य। 'अन्यान्' वैश्यशृद्रान्, भोजयेदिति शेषः॥

#### <sup>1</sup>शातातपः

जन्मनैव महाभागो ब्राह्मणो नाम जायते।
नमस्यः सर्वभूतानां <sup>2</sup>जन्मश्रेष्ठः पिता ग्रुरः॥
<sup>3</sup>नास्त्येषां पूजिनीयोऽन्यस्त्रिषु लोकेषु कश्चन।
तपोविद्याविद्येषेण पूजयन्ति परस्परम्॥
अन्योन्यं ग्रुरवो विमा अन्योन्यातिथयः स्मृताः।
अन्योन्यमुपकुर्वन्तस्तारयन्ति तरन्ति च॥
यो हि यां देवतामिच्छेदाराधियतुं कश्चन।
सर्वोपायप्रयत्नेन संतोषयति ब्राह्मणान्॥
देवता <sup>4</sup>द्रव्यभूतेषु कचित्काश्चित्प्रतिष्ठिताः।
ब्राह्मणा देवताः सर्वा अतस्तान्पूजयेत्सदा॥
आसनादानदाय्याभिरद्भिर्मूलफलेन वा।
<sup>5</sup>नास्य कश्चिद्रसेद्गेहे द्यक्तितो नार्चितोऽतिथिः॥
पाखिण्डनो विकर्मस्थान् वैडालवृतिकान् दाठान्।
हैतुकान् वकवृत्तींश्च वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्॥

'<sup>6</sup>पाखण्डिनः' वेदबाह्यागमानुष्ठातारः । 'विकर्म-स्थाः' आश्रमस्था एवानापदि स्वाश्रमधर्मानुष्ठानरहिताः।

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ४५२-४५३; गृ. र., २९५.

<sup>2</sup> वर्णश्रेष्ठ:--ब, द, ज, ना.

<sup>3</sup> नान्येषां पूजनं योन्यस्त्रिषु लोकेषु—ब, पु, द, ज; न तेषां पूजनीयोऽस्ति—ना.

<sup>4 &#</sup>x27;द्रव्यभृतेषु ' इति, ताम्रादिद्रव्यप्रभवेषु । 'क्वचित् ' केषुचित्स्थानेषु 'काश्चित् ' देवता: 'प्रतिष्ठिता: 'इति संबन्ध:—वी. मि. आ.

<sup>5</sup> न त्वस्य कश्चिद्रत्सङ्गे शक्तितो नार्चितो भुवि--ब, द.

<sup>6</sup> Reproduced by वी. मि. आ., ४५३.

'बैडालवृतिकः' "¹धर्मध्वजी सदा लुब्धः" इत्यादिना मनुनोक्तः। 'श्राठः' कर्मकरणसमर्थोऽपि व्याजेन धर्माननु-ष्ठायी। 'हैतुकाः' वैदिवरुद्धतर्कव्यवहारिणः। 'बकवृत्तयः' "अधोद्दष्टिः" इत्यादिना कथिताः। 'बाङ्मात्रेणापि नार्च-येदि'ति ⁴सर्वप्रकारमर्चनं निषिध्यते। अन्नदानमात्रं तु न

## <sup>5</sup> शातातपः पराशरश्च प्रथमे

<sup>6</sup>प्रियो वा यदि वा द्वेष्यो मूर्जः पण्डित एव वा।

<sup>7</sup>वैश्वदेवे तु संप्राप्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥

भिक्षां वा पुष्कलं वापि हन्तकारमथापि वा।

असंभवे सदा दद्यादुदपात्रमथापि वा॥

ग्रासमात्रा भवेद्रिक्षा पुष्कलं तु चतुर्गुणम्।

पुष्कलानि च चत्वारि हन्तकारं विदुर्वधाः॥

'प्रियः' जामातादिः। 'द्वेष्यः' श्रातुः। 'मूर्खः' अध्ययनरहितः। 'पण्डितः' यथाखरूपं प्रमाणतो ज्ञात्वा दृष्टादृष्टपलदातृक्षमीनुष्ठाता। 'खर्गसंक्रमः' नदीसंक्रमवत् प्राप्तिहेतुः॥

- 1 धर्मध्वजी सदा छुव्धदछाद्मिको लोकदम्भकः। बैडालवितको होयो हिसः सर्वाभिसंधकः ॥ मनुः, ४, १९५.
- 2 हेतुका: वेदविरुद्धकर्मव्यवहारिण:—उ.
- 3 अधोद्दष्टिनैष्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्परः । शठो मिथ्याविनीतश्च बकव्रतपरो द्विजः ॥ मनुः, ४, १९६.
- 4 सर्वथार्चनं---ब, ज, द.
- 5 गृ. र., २९५-२९६; वी. मि. आ., ४३७-४३८ and ४३५.
- 6 पराशरस्मृतिः, १, ४०.
- 7 प्राप्तस्तु वैश्वदेवान्ते सोऽतिथि:-वी. मि. आ.

## ¹दक्षः---[३, ५-८]

<sup>2</sup>सुधावस्तृनि वक्ष्यामि विशिष्टे गृहमागते। मनश्रश्चर्मुखं वाचं सौम्यं दद्याचतुष्ट्यम्॥ अभ्युत्थानमिहागच्छ पूर्वालापः प्रियान्वितः। उपासनमनुवज्या कार्याण्येतानि यव्यतः॥ <sup>3</sup>ईषद्वस्तृनि चान्यानि भूमिरापस्तृणानि च। पादशौचं तथाभ्यङ्गमाश्रयः शयनं तथा॥ किंचिद्रात्रौ यथाशक्ति नास्यानश्चन् गृहे वसेत्। <sup>4</sup>मृज्जलं चार्थिने देयमेतान्यपि सदा गृहे<sup>5</sup>॥

' ह्यावस्तृनि' अनायाससंपाद्यानि । 'उपासनं' समीपे स्थितिः। 'ईषद्वस्तृनि कार्याणी'ति संबन्धः। र्व्हषद्वस्तृत्वमल्पायाससाध्यत्वात्। 'शयनं किंचिदि'ति संबन्धः॥ श्यत्यिकारे पुनर्दक्षः —[७, ३९-४३]

तपोजपैः क्वरीभूतो व्याधिनावसथाईकः<sup>10</sup>। वृद्धो ग्रहगृहीतश्च यश्चान्यो विकलेन्द्रियः॥ नीरुजश्च युवा चैव <sup>11</sup>भिक्षुर्नावसथाईकः।

- 1 गृ. र., २९९.
- 2 मुधावस्तूनि--- ३ ; स्वधावस्तूनि--- ज.
- 3 इषद्वयानि—व, द, ज; ईषद्दानानि—ना.
- 4 मृज्जले चार्थिने—उ.
- 5 गृहे मताम्-ज.
- 6 मुधावस्तूनि—ड; स्वधावस्तूनि—ज.
- 7 ईषद्वस्त्ति अप्रयत्नसाध्यानि । उपासनमन्तिके-ए. र.
- 8 यत्यधिकारेष प्रनर्दक्ष:--- उ.
- 9 v. v., २९९-३००.
- 10 व्याधितोऽवसथाईक:--उ, गृ. र.
- 11 'नीरुजश्च युवा चैव ब्रह्मचर्याद्विनश्यित '—इति पाठेन मध्यस्थितपादचतुष्टयं न लभ्यते आनन्दाश्रममुदितद्चस्मृतौ, ८४.

स दृषयति तत्स्थानं वृद्धः पीडयतीति च ॥
नीरुजश्च युवा चैव ब्रह्मचर्याद्विनश्यति ।
ब्रह्मचर्याद्विनष्टस्तु कुलं गोत्रं च नाशयेत् ॥
वसन्नावसथे भिश्चमैंथुनं यदि सेवते ।
तस्यावसथनाथस्य मूलान्यपि निकृन्तिति ॥
¹आश्रमे तु यतिर्यस्य विश्राम्यति मुहूर्तकम् ।
किं तस्यान्येन धर्मेण कृतकृत्यो हि स स्वृतः²॥
जन्मप्रभृति यत्पापं गृहस्थेन तु संचितम् ।
निर्मार्जयति ³तत्सर्वमेकरात्रोषितो यतिः ॥

'आवसथाईको' गृहे वासियतुं घोग्यः। 'वृद्ध' इत्य-समर्थोपलक्षणम्। 'ग्रहगृहीतः' भूताभिभूतः॥

#### <sup>4</sup>यमः

नाग्निहोत्रेण दानेन नोपवासोपलेपनैः।
देवताः परितुष्यन्ति यथा चातिथिपूजनैः॥
अतिथिः पूजितो यत्तु ध्यायेत मनसा शुभम्।
<sup>5</sup>न तत् ऋतुशतैर्वापि तुल्यमाहुर्मनीषिणः॥
<sup>6</sup>चक्षुर्देद्यान्मनो दद्याद्वाचं दद्यात्तु सृत्यताम्।
उत्थाय चासनं दद्यात्स धर्मः पश्चलक्षणः॥
आसनं पादशौचं च दीपमन्नं प्रतिश्रयम्।

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ४५३.

<sup>2</sup> संस्मृत:—ज.

<sup>3</sup> तत्पापं---ना.

<sup>4</sup> गृ. र., ३००-३०१; (दक्ष: इत्यनुवृत्तौ) तथा—वी. मि. आ., ४५३-४५४; मुद्रितदक्षस्पृतिषु नोपळभ्यन्तेऽधस्तनाः श्लोकाः.

<sup>5</sup> तत्तु कतुशतैर्वापि-- उ.

<sup>6</sup> Omitted by मृ. र., ३००.

¹दद्यादेतानि यः पश्च स यज्ञः सर्वदक्षिणः ॥
अन्नदः प्राणदो ज्ञेयो ²दीपदो वस्त्रदः स्मृतः ।
स हि सर्वप्रदो नाम यो ददाति प्रतिश्रयम् ॥
गृहस्थैरिप यद्भुक्तं स्नातकैर्वेदपारगैः ।
यतिना वापि यद्भुक्तं तच्छ्रेयो नेतरैस्तथा ॥
यतिंकचित्कुरुते ध्यायी ³दातुरर्धं प्रयच्छति ।
तस्मान्महत्फलं दानं ध्यायिने स्नातके तथा⁴ ॥
अश्वमेधसहस्रेण राजसूयदातेन च ।
पुण्डरीकसहस्रेण योगिष्वावसथो वरः⁵ ॥
<sup>6</sup>श्रान्तायादृष्टपूर्वाय <sup>7</sup>प्रियायाध्विन वर्तिने ।
ददाति योऽन्नमक्किष्टं स यज्ञः सर्वदक्षिणः ॥

'प्रतिश्रयः' वासार्थं गृहम् । 'श्रेयः' अतिप्रदास्तम् । 'इतरैः' यथोक्तगृहस्थादन्यैः । 'पुण्डरीको' यज्ञविद्रोषः । 'अक्किष्टं' <sup>8</sup>सत्कृतम् ॥

## <sup>9</sup>बृहस्पतिः

# आगतस्यासनं दद्याच्छ्रान्तस्य<sup>10</sup> शयनं तथा ॥ <sup>11</sup>तृषार्तस्य तु पानीयं श्लुधितस्य तु भोजनम् ।

- 1 ददात्येतानि यो भक्त्या--ब, द; ददात्येतानि य: पश्च--ज, ना.
- 2 रूपदो—ना.
- 3 दातुरर्थ—उ.
- 4 स्नातकेsथवा--ज.
- 5 'वर: ' श्रेय: अतिप्रशस्तम्—ना.
- 6 पात्रायादष्टपूर्वीय--ज; शान्तायादष्टपूर्वीय--उ.
- 7 विप्रायाध्वनि वर्तिने—ब, द, ज.
- 8 उत्कृष्टम्—ब, ज, ना, द.
- 9 य. र., २९८–२९९.
- 10 द्याच्छान्तस्य--- उ.
- 11 तृषितस्य—ब, ज, ना, द.

चक्कर्वचान्मनो दचाद्वाचं दचाच सृतृताम् ॥
एष साधारणो धर्मश्चातुर्वण्योऽब्रवीन्<u>मनुः</u>।

¹प्रीयते खागतेनाग्निरासनेन द्यातकतुः॥

पितरः पाददाौचेन भोजनेन प्रजापितः।

विप्रपादोदकक्किन्ना यावित्तष्ठित मेदिनी॥

तावत्पुष्करपात्रेण पिबन्ति पितरो जलम्।

यस्याध्विद्वाः पथिका गृहमायान्ति कर्षिताः॥

पूज्यन्ते तृणभूम्याचैः पितरस्तेन पुत्रिणः।

'कर्षिताः' पीडिताः ॥

'अतिथये दद्याद्' इत्यनुवृत्तौ—

## <del>2विष्णुः—</del>[६७, ४६]

प्रतिश्रयं तथा शब्यां पादाभ्यङ्गं असदीपकम्। प्रत्येकदानेनामोति गोपदानसमं फलम्॥

#### ⁴यमः

येषामनश्रन्नतिथिर्विप्राणां प्रव्रजेद्वहात्<sup>5</sup>। ते वै खरत्वमुष्ट्रत्वमश्वत्वमुपपेदिरे ॥ यस्य चैव वसेद्विपो गृहे कश्चिदभोजितः। न तस्य देवाः पितरो हव्यं कव्यं च भुञ्जते ॥ अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्प्रतिनिवर्तते।

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ४३४.

<sup>2</sup> गृ. र., ३०१.

<sup>3</sup> प्रदीपकम्---ब, द.

<sup>4</sup> गृ. र., ३०१-३०२.

<sup>5</sup> विप्राणां वा बजेत् गृहात्—व, द; विप्राणां ब्रजते गृहात्—ज, ना.

¹सुकृतं तस्य यत्किंचित् सर्वमादाय गच्छति ॥
अतिथिर्यत्र वै ग्रामे भिक्षमाणः प्रयक्षतः ।
होते निरदानस्तत्र ब्रह्महत्या विधीयते ॥
²अपि द्याकं पचानस्य शिलोञ्छेनापि जीवतः ।
स्वदेशे परदेशे वा नातिथिर्विमना भवेत् ॥
अग्रयोऽतिथिमिच्छन्ति सोऽतिथिः स्वर्गमिच्छति ।
स्वरोंऽपीच्छति दातारं सम्यक् सुकृतकारिणम् ॥

## <sup>3</sup>पराद्यारः—[१, ४५]

अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्प्रतिनिवर्तते।

<sup>4</sup>न तस्य पितरोऽश्नन्ति दश वर्षाणि पश्च च॥

<sup>5</sup>अग्निहोत्रं जरत्कन्या द्वारे च पशुबन्धनम्।
अतिथिर्वैश्वदेवान्ते निर्दहन्त्यवमानिताः॥

'जरत्' जरायुक्ता। 'द्वारे पद्मुबन्धनं' <sup>6</sup>काले यवसो-दकाचदाने सति॥

## <sup>7</sup>देवलः

<sup>8</sup>न एच्छेद्गोत्रचरणं खाध्यायं देशजन्मनी। भिक्षितो ब्राह्मणैरन्नं दचादेवाविचारयन्॥ अतिथिर्गृहमभ्येख यस्य प्रतिनिवर्तते।

- 1 सुकृतं यस्य यत्किचित् पुण्यमादाय गच्छति--- उ.
- 2 वी. मि. आ., ४५४.
- 3 ए. र., ३०२.
- 4 पितरस्तस्य नाश्नन्ति वर्षाणि दश पश्च च-ना.
- 5 Not found in the printed editions.
- 6 स्वकाले रसोदकायदाने सति—ब, द; स्वकाले—ज, ना.
- 7 गृ. र., २९८.
- 8 न पृच्छेद्योनिचरणं—ना.

## असंस्कृतो निरादाश्च सद्यो ¹हन्ति च तत्कुलम् ॥

#### ²यमः

अतिथिं पूजयेचस्तु <sup>3</sup>श्रान्तं चादृष्टपूर्वकम् । सञ्चषं गोदातं तेन दत्तं स्यादिति मे मितिः ॥ न पृच्छेद्गोत्रचरणं देदां नाम कुलं श्रुतम् । अध्वनोऽभ्यागतं विष्रं भोजनार्थमुपस्थितम् ॥ <sup>4</sup>देदां नाम कुलं विद्यां पृष्ट्वा योऽत्रं प्रयच्छति ॥ न स तत्फलमामोति दत्वा स्वर्गं न गच्छति ॥

## ⁵पराद्यारशातातपौ

<sup>6</sup>न एच्छेद्गोत्रचरणं स्वाध्यायं जन्म चैव हि । <sup>7</sup>चित्तं हि भावयेत्तस्मिन्व्यासः स्वयसुपागतः ॥

#### <sup>8</sup>यमः

देशं गोत्रं कुलं विद्यामन्नार्थे यो निवेदयेत्। वैवस्ततेषु धर्मेषु वान्ताशी स निरुच्यते॥

## <sup>9</sup>मनुः—[३, १०८]

## वैश्वदेवे तु निर्वृत्ते यद्यन्योऽतिथिराव्रजेत्।

- 1 हन्तीति—उ.
- 2 गृ. र., २९७–२९८ ; वी. मि. आ., ४५४.
- 3 श्रान्तं वा**ऽ**स्ष्टपूर्वकम्—ंड.
- 4 स्मृखन्तरे—वी. मि. आ., ४३०.
- 5 पराशरः, १, ४८; वी. मि. आ., ४३०.
- 6 नप्टच्छेजन्मचरणं स्वाध्यायं गोत्रमेव हि—व, द; न प्रच्छेदोत्रचरणे न स्वाध्यायं श्रुतं तथा । हृदये कल्पयेदेवं सर्वदेवमयो हि सः ॥ इति मुद्रितपराशरपाठः.
- 7 स्वं चित्तं—वी. मि. आ.
- 8 ए. र., २९८; वी. मि. आ., ४३०.
- 9 ર. ર., ३०२,

## तसादनं यथाशक्ति प्रदद्यान्न बलिं हरेत्॥

'वैश्वदेवे' सर्वार्थपाके। 'निर्वृत्ते' कृतप्रयोजने, निःशेष इति यावत्। 'अतिथिः' अतिथिलक्षणोपेतः। 'बर्लिं हरेद्' इति मनुष्ययज्ञव्यतिरिक्तपाकयज्ञोपलक्ष-णम्॥

#### <sup>2</sup>अथ याज्ञवल<del>्क</del>यः—[१, १११]

अध्वनीनोऽतिथिज्ञीयः श्रोत्रियो वेदपारगः। मान्यावेतौ गृहस्थस्य ब्रह्मलोकमभीप्सतः॥

'अध्वनीनः' सततमध्वगामी । 'श्रोत्रियः' <sup>३</sup>एक-- शाखाध्याय्यपि ।

## <sup>⁴</sup>तथा च <u>बौधायनः</u>

<sup>5</sup>एकां शाखामधीत्य श्रोत्रियो भवति । इति

## <sup>6</sup>मनुर्विष्णुः शातातपश्च द्वितीये

एकरात्रं तु निवसन्नतिथिर्ज्ञाह्मणः स्मृतः। अनित्यं हि स्थितो यसात्तसादितिथिरुच्यते॥ नैकग्रामीणमतिथिं विष्रं साङ्गतिकं तथा।

- 1 Reproduced by गृ. र., ३०२.
- 2 गृ. र., २९६ ; वी. मि. आ., ४५४.
- 3 एकशीर्षाध्याय्यपि--- ड.
- 4 Not found in printed texts of Bodhāyana. But see Āpastamba-dharma sutra, २, ६, ४., 'धर्मेण वेदानामेकैकां शाखामधीख श्रोत्रियो भवति ।'
  - 5 एकां शीर्षामधीत्य--- उ.
- 6 वी. मि. आ., ४३८; ए. र., २९६, २९७; मतु:, ३, १०२--१०३; विष्णु:, ६७, ३४-३५.

## उपस्थितं गृहे विद्याद्भार्या यत्राग्नयोपि वा ॥

अयमर्थः —एकां रात्रिं वसतोऽतिथित्वं, न ततः परम्। एकारात्रेरिप न क्षत्रियादेः। '¹एकग्रामीणः' एक-ग्रामवासी। 'साङ्गतिकः' ²यश्चित्रपरिहासकथादिभिः सर्वैः सह संगच्छेत्। एतौ च वैश्वदेवकालोपस्थिता-विष नातिथी। 'ग्रहे' नित्यनिवासस्थाने। न केवलं ग्रह एवातिथिः। किं तु भार्यादिना प्रोषितस्य ग्रामान्तरे वने वा, भार्या अग्रयश्च यत्र भवन्ति तत्राप्युपस्थितमतिथिं विजानीयात् इति मेधातिथिः॥

#### ³यमः

तिथिपर्वोत्सवाः सर्वे त्यक्ता येन महात्मना। सोऽतिथिः सर्वभूतानां दोषानभ्यागतान्विदुः॥ वती यतिरेकरात्रं निवसन्तुच्यतेऽतिथिः। यसान्नित्यं न वसति तसात्तमितिथं विदुः॥

'पर्वाणि'अमावास्यादीनि।'उत्सवाः' विवाहादयः। 'तिथिः' तद्वचितिरक्ता दीपमालिकाप्रतिपदादिः⁴। एते धर्म-पुरस्कारेणान्नविद्रोषप्राप्तिहेतवो 'येन त्यक्ताः' 'सोऽतिथिः'। "धर्मपुरस्कारो ⁵नान्यप्रयोजनः सोऽतिथिः" <u>इत्यापस्तम्ब-</u> [२, ६, ६] वचनात्॥

<sup>1</sup> एक इत्यारभ्य उपलभ्यते—A. S. B.

<sup>2</sup> यश्चित्रहासकथाभि:—ब, द; यश्चित्रपरिहासादिभि: सर्वै:—-उ; यत्र यत्र परि-हासकथाभि: सर्वैक्सह संगतः—ना.

<sup>3</sup> ए. र., २९७, २९६ ; वी. मि. आ., ४३८.

<sup>4</sup> तद्वयतिरिक्ता दीपालिकाप्रतिपदादि—ब, ज, द, ना.

<sup>5</sup> वान्तप्रयोजनः— इति मुद्रितपाठः

## <sup>1</sup>गौतमः—[५, ४१]

असमानग्रामो वातिथिरेकरात्रिकोऽघिवृक्षसूर्योप-स्थायी ॥

'एकरात्रिकः' एकरात्रवसनकीलः । '²अधिवृक्ष-सूर्य'काब्दः सायंकालपर इति <u>मस्करिभर्तृयज्ञौ</u> ॥

<sup>3</sup>परादारः शातातपश्च प्रथमे

अचिन्तितमनाहृतं देशकाल उपस्थितम् । अतिथिं तं विजानीयान्नातिथिः पूर्वमागतः ॥ क्षुधार्तस्तृषितः श्रान्तो दूरादध्वन आगतः । तं पूर्यजेत् प्रयत्नेन सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥

'<sup>4</sup>देशो' भार्याग्रिसन्निहितः । 'कालो' वैश्वदेवा-न्तादिः ॥

## ⁵मनुविष्णू

इतरानिप सख्यादीन संपीत्या गृहमागतान्। प्रकृत्यात्रं यथाशक्ति भोजयेत् सह भार्यया॥

'सख्यादीन्' इत्यादिशब्देन संविन्धवान्धवानामुपा-दानम् । 'प्रकृत्य' प्रकर्षेण <sup>6</sup>सत्कृत्य । 'सह भार्यया'

<sup>1</sup> गृ. र., २९६.

<sup>2</sup> अधिवृक्षसूर्यशब्देन सायंकाल उच्यते—इति मस्करी, १०५; This reference is helpful in determining the date of Maskarin. Many comments of Maskarin are identical with Laksmīdharā's comments. Haradatta's commentary is not known to Laksmīdhara and is probably later.

<sup>3</sup> शातातप: - य. र., २९७; पराशरशातातपौ प्रथमे - ना.

<sup>4</sup> Reproduced by गृ. र., २९७.

<sup>5</sup> मनुः, ३, ११३; विष्णुः, ६७, ३८; गृ. र., ३०३.

<sup>6</sup> संस्कृत्य--- उ.

भार्यासहितो गृहस्थस्तान् 'भोजयेत्'। भार्यापि परिवेष-णादि क्रयादित्यर्थः॥

¹याज्ञवल्क्यः—[१, १०८]

<sup>2</sup>भोजयेचागतान्काले सखिसंवन्धियान्धवान् ॥

<sup>3</sup>तथा—[१, ११३]

अहःशेषं <sup>4</sup>सहासीत शिष्टैरिष्टैश्च बन्धुभिः॥

'काले' भोजनकाले॥

आपस्तम्बः--[२, ५, ४-११]

समावृत्तं चेदाचार्योऽभ्यागच्छेत्तमभिमुखोऽभ्यागम्य तस्योपसंगृह्य न वीभत्समान उदकमुपस्पृद्रोत्⁵ पुरस्कृत्योप-स्थाप्य यथोपदेशं पूजयेत्। आसने शयने भक्ष्ये भोज्ये वाससि वा सन्निहिते निहीनतरवृत्तिः स्यात्। तिष्ठन् सब्येन पाणिनानुगृह्याऽऽचार्यमाचामयेत् । अन्यं वा समुदेतम्। स्थानासनचङ्क्रमणस्मितेष्वनुचिकीर्षन्। सन्निहिते मूत्रपुरी-षवातकर्मोचै र्भाषाहासनिष्ठीवनदन्तस्खलननिश्रङ्खणभ्रुक्षेप-णतालननिष्ठचानीति । दारे प्रजायां चोपस्पर्शनभाषा विस्न-म्भपूर्वाः परिवर्जयेत्। वाक्येन वाक्यस्य प्रतिघातमाचार्यस्य वर्जयेत्। श्रेयसां च॥

<sup>1</sup> ए. र., ३०३.

<sup>2</sup> भोजयेत्स्वागतान् काले--गृ. र.

<sup>3</sup> गृ. र., ३०३, omits तथा and reads both the lines as one verse.

<sup>4</sup> समासीत--व, द,

<sup>5</sup> बीभत्समान उदकं संस्पृशेत्—उ ; बीभत्समान उदकमभिस्पृशेत—ना ; यद्यपि तस्य चण्डाळादिस्पर्शः संभाव्येत तथापि न बीभत्समान उदकमुपस्पृशेत् , न स्नायात् । उपसंग्रहणे धृलिधृसरौ पादौ स्पृष्ट्वा न बीभत्समान उदकमुपस्पृशेत्—हरदत्तः.

'तस्योपसंगृह्य' पादाविति द्रोषः। 'न वीभत्समान उदकसुपस्पृरोत्' आचार्यस्य <sup>1</sup>चरणप्रक्षालने स्पर्शे घृणां कुर्वन् हस्तप्रक्षालनं न कुर्यात्। 'पुरस्कृत्य' चरणप्रक्षाल-नानुलेपनादिनाऽऽतिथ्यं कृत्वा । 'उपस्थाप्य' सर्वमेतद्धन-शरीरादि भवदीयमिति निवेद्य। 'यथोपदेशं' यथाशास्त्रम्। 'सन्निहिते' गुरौ । 'तिष्ठन् आचार्यमाचामयेत्' नोपविष्टः । 'सव्येन पाणिनानुगृद्य' दक्षिणेन पाणिना गृहीतं जलपात्रं पश्चाद्वामेनापि गृहीत्वा। 'अन्यं वा समुदेतम्' आचामये-दित्यनुषङ्गः । <sup>2</sup>तचाचमनमाचार्यवदेव समुदेतस्याप्युक्त-सत्कारादिपूर्वकं बोद्धव्यम्, तथाविधस्यैव प्रकृतत्वात्। 'अनुचिकीर्षन्' स्नानादिकियासु वर्तमाने आर्ये खयमपि पश्चात्तथा। 'सन्निहिते' आचार्य इति रोषः। 'दन्तस्वलनं' दन्तधावनम् । 'निश्रङ्खणं' नासामलोत्सर्जनम्<sup>3</sup>। 'तालनं' हस्तवाद्यम्। 'निष्ठचं' विट्श्छेषः। 'आदि 'शब्देन नृत्यगीत-वाद्याद्यपसंग्रहः। 'प्रजायाम्' अपत्ये। 'उपस्पर्शनम्' अङ्ग-परिष्वङ्गः । 'भाषा' संभाषणम् , <sup>4</sup>एतत्प्रणयपूर्वकं वर्जयेत्। 'श्रेयसां' श्रेष्ठपुरुषाणामप्यन्येषाम् , 'प्रतिघातं वर्जयेढ्' इत्यन्वयः ।।

# <sup>6</sup>गौतमः—[५, २७-३२]

# <sup>7</sup>आचार्यपितृसखीनां तु निवेद्य वचनकिया । ऋत्वि-

- 1 चरणस्पर्शे घृणां---ज, ना.
- 2 तचाचमनमाचार्यस्येव समुदितस्याष्युक्तं-व, द; तथाचमन-उ.
- -3 सिंहणिकोत्सर्गः—ना ; सिंहलिकोत्सर्जनम्—ब, द.
- 4 एतत्प्रणवपूर्वकं— उ.
- 5 इत्यर्थः—ज.
- 6 वी. सि. आ., ४५४; गृ. र., ३०३–३०४.
- 7 आचार्यपितृब्यसखीनां—वी. मि. आ.

गाचार्यश्वशुरिषतृब्यमातुलानामुपस्थाने मधुपर्कः । संवत्सरे पुनः । यज्ञविवाहयोरर्वाक् । राज्ञश्च श्रोत्रियस्य । अश्रोत्रि-यस्यासनोदके ॥

'आचार्यपितृसखीनां' गृहागतानाम् । 'निवेच' सिद्धमन्नादि । 'वचनिकया' यत्ते ब्रुवते तत्करणम् । ऋत्वि-गादीनां तु 'उपस्थाने' गृहागमने सित मधुपर्केण पूजा कर्तव्या । 'संवत्सरे पुनः' 'उपस्थाने मधुपर्के' इत्यन्वयः । 'यज्ञविवाहयोरर्वाग्' इति, यज्ञविवाहयोरुपस्थाने संवत्सरा-दर्वागपि मधुपर्को देय इत्यर्थः । 'राज्ञ' इति, श्रोज्ञियस्य सतो राज्ञः संवत्सरादर्वागपि मधुपर्को देयः । 'अश्रोज्ञि-यस्य' उराज्ञ आसनोदके एव देये न मधुपर्कः ॥

## <del>4मनुः</del>---[३, ११९-१२०]

<sup>1</sup> गृहागते—उ.

<sup>2</sup> होय:---ना.

<sup>3</sup> इत: परं A.S.B. कोशे मन्थपात:.

<sup>4</sup> वी. मि. आ., ४५४-४५५; गृ. र., ३०३.

<sup>5</sup> अर्चयेनमधुपर्केण-वी. मि. आ.

<sup>6</sup> परिसंबत्सरात्पुन:—ब, द, कुल्लूक:; राज्याभिषिक्त: क्षत्रियो राजा, ऋत्विक् यह्रो यस्यार्त्विज्यं ऋतम्, स्नातको विद्याव्रताभ्याम्, प्रियो जामाता । राजादीनेतान् सप्त गृह्योक्तेन मधुपर्काख्येन कर्मणा पूजयेत् । परिसंबत्सरादिति संवत्सरं वर्जयित्वा तद्भ्ष्यं गृहागतान् पुनर्म-धुपर्केण पृजयेत् । 'पश्चम्यपाङ्परिभिः' (२, ३, ९०) इति स्त्रेण वर्जनार्थपरियोगेनेयं पश्चमी । अत एवैतत्स्त्रव्याख्याने जयादित्येनोक्तम् 'अपेन साहचर्यात्परेवर्जनार्थस्य ग्रहणम् ' इति । मेधातिथिस्तु 'परिसंबत्सरान्' इति पठित्वा परिगतो निष्कान्तः संबत्सरो येषां तान् पूजयेदिति व्याख्यातवान् । उभयत्रापि पाठे संवत्सरमध्यागमने न मधुपर्काहता—कुल्ल्कः.

#### याज्ञवल्क्यः---[१, ११०]

प्रतिसंवत्सरं त्वर्घ्याः स्तातकाचार्यपार्थिवाः। प्रियो विवाद्यश्च तथा यज्ञं प्रत्यृत्विजः पुनः॥

## बौधायनः--[२, ६, ३५-३७]

पूज्यानपूजयेत्।

ऋषिविद्वज्ञुपवरमातुलश्वश्चर्रात्वजः ।
एतेऽद्याः शास्त्रविहिताः स्मृताः कालविभागशः²॥
ऋषिविद्वज्ञुपाः प्राप्ताः क्रियारम्भे वर्रात्वजौ।
मातुलश्वश्चरौ पूज्यौ संवत्सरगताविति³॥

'<sup>4</sup>ऋषिः' मन्त्रहक् । 'विद्वान्' वेदार्थवित् । 'नृपः' अभिषिक्तः क्षत्रियो धर्मेण प्रजापालकः । 'प्राप्ताः' गृह-मिति दोषः । 'क्रियारम्भेषु' यज्ञविवाहादिषु ॥ <sup>5</sup>आपस्तम्बः—[२, ८, ५–९]

गोमधुपर्काही वेदाध्यायः। आचार्य ऋत्विक् स्नातको राजा वा धर्मयुक्तः। आचार्यायर्त्विजे श्वद्धुराय राज्ञ इति परिसंवत्सरादुपतिष्ठद्भचो गौर्मधुपर्कश्च। दिध मधुसंसृष्टं मधुपर्कः पयो वा मधुसंसृष्टम्। अभाव उदकम्॥

- 1 अर्च्या:—उ; एते स्नातकादय: प्रतिसंवत्सरं गृहमागता 'अर्घ्या' मधुपर्केण संपूज्या विन्दितन्या: । अर्घशब्दो मधुपर्के लक्षयति । ऋत्विजश्चोक्तलक्षणाः संवत्सरादर्वागपि प्रतियज्ञं मधुपर्केण संपूज्याः—विज्ञानेश्वरः.
- 2 'अर्घाः' मधुपर्काही इति शास्त्रेण वेदेन चोदिताः स्मृताश्र स्मृतिकर्तृभिर्मन्वादि-भिरप्यनुमोदिताः । यद्वा कालविभागेन स्मृताः—गोविन्दस्वामी.
- 3 'प्राप्ताः' प्रवासादभ्यागताः । 'क्रियारम्भः' पुंसवनसोमयागादीनामारम्भः । 'संवत्सरपर्यागतौ' संवत्सरमुषित्वागतौ—गोविन्दस्वामी.
  - 4 ऋषिः मनुसदृक् विद्वान्—ब, द; ऋषि: समदृक्—ना.
  - 5 गृ. र., ३०४.

'वेदाध्यायः' अधीतवेदः। 'परिसंवत्सरात्' संवत्सरे संवत्सरे॥

## ¹पुनरापस्तम्बः—[२, ९, ५–६]

सर्वान्वेश्वदेवभागिनः कुर्वीताश्वचाण्डालेभ्यः। नान-ईद्भचो दद्यादित्येके॥

2' सर्वान्' अन्नाधिनः। 'वैश्वदेवभागिनः' वैश्वदेवान्न-संविभागिनः कुर्यात्। 'आश्वचाण्डालेभ्य' इत्याङभिविधौ। 'अनर्हद्भचः' श्वपाषण्डचण्डालादिभ्यः। अनर्हतामदाने नास्ति दोषः, दाने तु पुण्यमिति व्यवस्था॥

## <sup>3</sup>आपस्तम्बबौधायनौ

ये नित्या भक्तिकाः स्युस्तेषामनुपरोधेन संविभागो विहितः। काममात्मानं भार्यां पुत्रं चोपरुन्ध्यान्न त्वेव दासकर्मकरम्। तथा चात्मनोऽनुपरोधं च कुर्याद्यथा कर्मसु समर्थः स्यात्॥

'भक्तिकाः' भक्तार्हाः ॥

## मनुः--[४, ३२]

शक्तितोऽपचमानेभ्यो दातव्यं गृहमेधिनाम् । संविभागश्च भूतानां कर्तव्योऽनुपरोधतः ॥

#### ⁴यमः

अपचन्तमतिऋम्य पचन्तं यस्तु भोजयेत्।

<sup>1</sup> गृ. र., ३०५.

<sup>2</sup> Reproduced by गृ. र., ३०५.

<sup>3</sup> श्रापस्तम्बः, २, ९, १०-१२; बोधायनः, २, ५, १६.

<sup>4</sup> गृ. र., ३०६,

# शौण्डिकानां व्रजेचोनि वर्षाणामधिकं शतम्॥ <sup>2</sup>वसिष्ठो, मनुश्र द्वितीये श्लोके

महयेचथाशक्ति चान्नेन सर्वभूतानि ।
गृहस्थ एव यजते गृहस्थस्तप्यते तपः ।
चतुर्णामाश्रमाणां तु गृहस्थश्च विशिष्यते ॥
³यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम् ।
एवमाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम् ॥
⁴यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः ।
एवं गृहस्थमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति मिश्चकाः ॥
'महयेत्' पूजयेत् ॥

#### ⁵मनुः---[३, ७८-७९]

यस्मात्त्वयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम् । गृहस्थैरेव धार्यन्ते तस्माच्छ्रेष्ठो गृहाश्रमी<sup>6</sup> ॥ स संधार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता । सुखं चेहेच्छतात्यन्तं योऽधार्यो दुर्बछेन्द्रियैः॥

'सः' गृहाश्रमः। 'दुर्बछेन्द्रियैः' असंयतेन्द्रियैः, 'अधार्यो' धारियतुमशक्यः। असंयतेन्द्रियाणां <sup>7</sup>स्त्राधीन-

<sup>1</sup> मूषिकाणां-ए. र.

<sup>2</sup> वसिष्ठस्मृति:, ८, १२—१६; वसिष्ठ:—इति गृ. र., ३०६; वी. मि. आ., ४५७.

<sup>3</sup> मनु:, ६, ९०.

<sup>4</sup> यथा वायुं समाश्रित्य ना ;
यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः ।
तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥ इति मनुः, ३, ७७.

<sup>5</sup> गृ. र., ३०६ ; बी. मि. आ., ४५७.

<sup>6</sup> तस्माच्छ्रेष्ठाश्रमी गृही-ए. र ; तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही-उ, मु. मतुः.

<sup>7</sup> स्वाधीनविषयात्रामे सति नियतधर्मानुष्ठानाभावात्—ज; स्वाधीनविषयत्रामे सति नियतधर्मानुष्ठानाभावात्—व, द; स्वाधीनविषयभावे सति नियत—ना.

विषयलाभे सति नियतधर्मानुष्ठानासंभवात् । ¹तस्माच्छ्रेष्ठो गृहाश्रमी ॥

#### <sup>2</sup>बृहस्पतिः

आश्रमाणां समुत्पत्तिर्वर्धनं पालनं तथा<sup>3</sup>। गृहस्थाज्ञायते सम्यक् तेन सोऽभ्यधिकः स्मृतः॥

## ⁴पैठीनसिः

चत्वारो ह्याश्रमा ब्रह्मचारी गृहस्थो वानप्रस्थो भिक्षुक-श्चेति । सर्वे ते गृहस्थमूलास्तदुपजीविनः॥

#### <sup>5</sup>दक्ष:---[२, ५७-६०]

देवैश्चैव मनुष्येश्च तिर्यग्भिश्चोपजीव्यते।
गृहस्थः प्रत्यहं यसात्तरमाच्छ्रेष्ठो गृहाश्चमी॥
त्रयाणामाश्रमाणां च गृहस्थो योनिरुच्यते।
सीदमानेन तेनैव सीदन्तीहेतरे त्रयः ॥
मूलं प्राणो भवेत्स्कन्धः स्कन्धाच्छाखाश्च पछ्नवाः ।
मूलेनैव विनष्टेन सर्वमेव विनद्यति ॥
तसात्सर्वप्रयक्षेन ¹०रक्षणीयो गृही सदा।
राज्ञा चान्यैस्त्रिभिः पूज्यो माननीयश्च सर्वदा॥

- 1 तस्माञ्ज्येष्ठो गृहाश्रमी---ना.
- 2 वी. मि. आ., ४५७.
- 3 त्वर्चनं पालनं तथा—उ, ब, द.
- 4 गृ. र., ३०६.
- 5 बी. मि. आ., ४५६; जाबाल: for दक्ष:--ना.
- 6 तस्माञ्ज्येष्ठी--ज, ना.
- 7 सीदन्तीहैव ते त्रय:-वी. मि. आ.
- 8 स्कन्धाच्छाखेति पह्नवाः—उ, वी. मि. आ.
- 9 सर्वमेतद्विनश्यति--ब, द.
- 10 त्रिभि: पूज्यस्सदा गृही—ब, द; रक्षणीयो गृहाश्रमी—मु. दक्ष:

## अथ गौतमः¹—[५, २६]

भोजयेत्पूर्वमतिथिकुमारव्याधितगर्भिणी²स्ववासिनी -स्थविरान् जघन्यांश्च ॥

आत्मनः 'पूर्वम्' एतान् 'भोजयेत्'। 'कुमाराः' बालाः। '<sup>3</sup>खवासिन्यः' ऊढा दुहितरः। 'जघन्याः' भृत्याः॥ बुधः

\*अतिथिं पूजयेत्। भृत्यान् बन्धून् पोष्यवर्गे च। श्ववायसादिभ्यो भूमौ दत्वा ब्राह्मणान् भोजयेत् पित्रर्थान्॥ <sup>5</sup>याज्ञवल्क्यः—[१, १०५]

बालखवासिनीवृद्धगर्भिण्यातुरकन्यकाः। संभोज्यातिथिभृत्यांश्च दम्पत्योः दोषभोजनम्॥

## देवलः

गर्भिण्यातुरवृद्धेषु बालश्रान्तातिथिष्वपि<sup>६</sup>। अप्राह्मितेषु तत्पूर्वमनिवेद्य च नाश्रीयात्॥

# <sup>7</sup>मनुविष्णू—[३, ११४]

# <sup>8</sup>सुवासिनीः कुमारांश्च रोगिणो गर्भिणीस्तथा।

- 1 वी. मि. आ., ४५५; गृ. र., ३०४.
- 2 सुवासिनी--ना, ब, ज, द, मु. गौतमः.
- 3 सुवासिन्यः कुलदुहितरः—उ; सुवासिनी ऊढा कन्या—ए. र; स्ववासिन्योऽविवाहिता दुहितरः—नी. मि. आ.; सुवासिन्यो गर्भयुक्ता दुहितरः—मस्करी; परिणीता पितृगृहे स्थिता स्ववासिनी—विज्ञानेश्वरः.
  - 4 अतिथीनभोजयेत् । बृद्धान्बन्धृत्पोष्यवर्गीश्च । वायसादौ भूमौ दत्वा—ब, द,
  - 5 र. र., ३०९.
  - 6 मृत्येषु बालेज्वार्तातिथिज्विप-ना.
- 7 मनुः, ३, ११४–११५; विष्णुः, ६७, ३९–४०; वी. मि. आ., ४५५; गृ. र., ३०४.
- 8 सुवासिनी: कुमारीश्व रोगिणो गर्भिणी: स्निय:—कुरुल्कः; स्ववासिनीं कुमारीं च रोगिणीं गुर्विणीं तथा—मु. वि. स्पृ.

अतिथिभ्योऽग्र एवैतान् भोजयेदविचारयन् ॥ अदत्वा तु य एतेभ्यः पूर्वं सुङ्क्तेऽविचक्षणः। स सुञ्जानो न जानाति श्वयुधैर्जिग्धिमात्मनः॥

'अग्रे' प्रथमम् । अत्र च य<u>द्गौतमादिस्मृतिष्वतिथि</u> भोजनस्य बालादिभोजनात् प्राथम्यप्रतिपादनम् , तदितिथेर-भ्यहितत्वप्रतिपादनार्थम् । <u>मनावष्यितिथिबालादीनां भोजने</u> परस्परं पौर्वापर्यमविवक्षितम् । किं तु दम्पत्योस्तच्छेष-भोजनमभिमतम् ।

'अदत्वा तु य एतेभ्यः पूर्व भुङ्क्तेऽविचक्षणः'

इत्येकवाक्यतयैतेषु सुक्तवत्सु स्वयं सुङ्गीतेत्यत्र तात्पर्यम्॥

बौधायनः-[२, १३, ५]

अग्रे भोजयेदतिथीनन्तर्वत्नीरनन्तरम्<sup>2</sup>। बालान् वृद्धांस्तथा दीनान् व्याधितांश्च विद्योषतः॥ 'दीनाः' दुःखिताः<sup>3</sup>॥

## ⁴यमः

विद्वानिप्रपरो नित्यमर्चयेतिपतृदेवताः । गुरूनितिथेबालांश्च तर्पयेतपूर्वमेव तु ॥ आत्मानं तर्पयेतपश्चान्नियतो वाग्यतः ग्रुचिः ।

<sup>1</sup> तच्छेषभोजनमभिहितम्—ब, द.

<sup>2 &#</sup>x27;अन्तर्वज्ञी' गर्भिणी—गोविन्दस्वामी.

<sup>3</sup> दीनान् दु:खितान्—ना.

<sup>4</sup> वी. मि. आ., ४५५.

<sup>5</sup> नान्यत:--- उ.

¹स्त्रीरुद्धं तर्पयेत्पश्चादेष धर्मः सनातनः॥ 'ग्ररवः' पित्रादयः॥

# भोजयेदित्यनुवृत्तौ <sup>2</sup>वसिष्ठः—[११, ५-९]

<sup>3</sup>खगृह्यानां कुमारीवालवृद्धतरुणप्रजातास्ततोऽपरान् गृह्यान् । श्वचाण्डालपतितवायसेभ्यो भूमौ विलं निर्वपेत् । शृद्धायोच्छिष्टमनुच्छिष्टं वा दद्यात् । शेषं दम्पती भुजी-याताम् । सर्वोपयोगे तु पुनः पाकः कार्यः ॥

'क्तरुणप्रजाताः' नवप्रसूता नार्यः। 'युद्धाः' यह-भवाः परिचारका इति यावत्। अयं चोच्छिष्टानुच्छिष्ट-दानविकल्प आश्रितानाश्रितद्यद्भविषयः सदसच्छूद्रविषयो वा। ' इसर्वोपयोगे' सर्वस्यान्नस्यातिथिभोजने कृते यदान्यत् प्रयोजनमस्ति तदा तदर्थं 'पुनः पाकः' कर्तव्यः। न पुनर्वैश्वदेवादि कार्यम्॥

# <sup>6</sup>मनुः---[३, ११६-११८]

मुक्तवत्सु च विषेषु स्वेषु भृत्येषु चैव हि। भुञ्जीयातां ततः पश्चादविशष्टं तु दम्पती॥ देवानृषीन् मनुष्यांश्च पितृन् गृह्याश्च देवताः<sup>ग</sup>। पूजयित्वा ततः पश्चाद्वहस्थः शेषभुग्भवेत्॥

<sup>1</sup> स्त्रीश्रहौ--ज.

<sup>2</sup> गृ. र., ३०८.

<sup>3</sup> स्वग्रह्मा:---गृ. र.

<sup>4</sup> Reproduced by v. ₹., ३०८.

<sup>5</sup> Quoted by गृ. र., ३०८.

<sup>6</sup> वी. सि. आ., ४५६.

<sup>7</sup> पितृनाशाश्व देवता:—वी. मि. आ.

<sup>1</sup>अघं स केवलं भुङ्क्ते यः पचलात्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशनं ह्येव<sup>2</sup> सतामन्नं विधीयते ॥ 'ऋषि 'पूजा ब्रह्मयज्ञेन ॥

# तथा--[३, २८५]

विघसाञ्ची भवेन्नित्यं नित्यं चामृतभोजनः। <sup>3</sup>विघसो भृत्यशेषं तु यज्ञशेषमथामृतम्॥ 'भृत्यः' अवश्यपोषणीयः ॥

# बौधायनः—[२, १३, ७]

देवताऽतिथिभृत्यानां मातापित्रोस्तथा गुरोः। मौनी विघसमश्रीयादेवं धर्मो न हीयते ॥

#### ⁵यमः

अमृता**र्शा भवेन्नित्यं विघसार्शी तु वा पुनः<sup>6</sup>।** असृतं यज्ञशेषं तु हविष्यं भोजनं स्मृतम्। भृत्यशेषं तु योऽश्रीयात्तमाहुर्विघसाशिनम् ॥

# <sup>7</sup>देवलः

स्नात्वा प्रक्षाल्य पादौ च स्नग्गन्धालंकृतो श्रुचिः। पश्चयज्ञाविशिष्टं च यो सुङ्क्ते सोऽमृतादानः॥

- 1 बी. मि. आ., ४५७.
- 2 ह्येतत्सतामनं—ना, मु. मनु:.
- 3 विवसो भुक्तरोषं तु--कुल्लूकः; विप्रादिभुक्तरोषं विघस उच्यते इति च व्याख्यातम् .
- 4 विधीयते---ना:

पितृदैवतस्त्यानां मातापित्रोगुरोस्तथा । वाग्यतो विवसमश्रीयादेवं घर्मो विधीयते ॥ इति काशीमुद्रितबौधायनपाठः.

- 5 वी. मि. आ., ४५६.
- 6 इत: प्रभृत्युपलम्यते—A. S. B.
- 7 गृ. र., ३१०; वी. मि. आ•, ४६०.

#### हारीतः

हुतं निवाप्याहुतप्रहुतप्राशितावशिष्टममृतं <sup>1</sup>प्राहुर्य-मश्चवन्तो गृहस्थवानप्रस्थादेव सायुज्यमाप्नुवन्ति ॥ <sup>2</sup>यमपैठीनसी

नात्मार्थं पाचयेदत्रं नात्मार्थं पाचयेत् पश्चन् । देवार्थे ब्राह्मणार्थे वा पचमानो न लिप्यते ॥

#### <sup>3</sup>यमः

अघं स केवलं सुङ्क्ते यः पचत्यात्मकारणात्। इन्द्रियपीतिजननं वृथापाकं विवर्जयेत्॥

# शङ्खलिखितौ

देवान्भृत्यातिथींश्चैव पितॄनात्मानमेव च।

4पकृतान्नावमन्येत तेषां शिष्टं समइनुयात्॥

# ⁵मार्कण्डेयपुराणे—[२९, ३९-४०]

कुटुम्बिनो भोजनीयाः स्वसमं विभवे सिति । <sup>7</sup>श्रीमन्तं ज्ञातिमासाद्य यो ज्ञातिरवसीदित ॥ सीदता यत्कृतं तेन तत्पापं स समइनुते ।

'स्वसमम्' आत्मभोज्यतुल्यभोज्यं तानपि भोजये-वित्यर्थः॥

- 1 अमृतसंनिभं प्राहु:--ज; अमृतं स्मृतं प्राहु:--ब, द.
- 2 वी. मि. आ., ४५७.
- 3 वी. मि. आ., ४५७; गृ. र., ३०७∙
- 4 प्रकृत्या नावमन्येत तेषां शिष्टं समश्तुते-ना, द, ज.
- 5 गृ. र., ३०५.
- 6 'सामर्थ्याद्विभवे सित' इति पठित्वा 'स्वसामर्थ्यभोज्यतुल्यं भोज्यम्' इति ब्याख्यातम्—गृ. र., ३०५--३०६.
  - 7 Line omitted by v. ₹.

٦

# ¹भविष्यपुराणे

अकृत्वा वैश्वदेवं तु ये भुञ्जन्खबुधाः खग। तथा विना तु साक्ष्येण मृगयोनिं व्रजन्ति ते ॥

<sup>2</sup>बौधायनः--[२, ५, १७-१८]

<sup>3</sup>न चैव कचिददत्वा सुञ्जीत । अथाप्यत्राघ्नगीतौ श्लोकाबुदाहरन्ति ।

यो मामदत्वा पितृदेवताभ्यो
भृत्यातिथीनां खसुहृज्जनस्य।
संपन्नमश्चन् विषमत्ति मोहात्
तमद्मचहं तस्य च मृत्युरस्मि॥
हुताग्निहोत्रः कृतवैश्वदेवो

भुक्तातिथिभृत्यजनाविश्वष्म्।
तुष्टः शुचिः अद्दधदत्ति यो मां
तस्यामृतं स्यां स च मां सुनक्ति॥ इति ।

<sup>1</sup> गृ. र., ३०७.

<sup>2</sup> गृ. र., ३०७-३०८.

<sup>3</sup> न त्वेव कदाचिदत्वा-ना, मु. बो.

<sup>4</sup> पूज्यातिथीन्-मु. बो., गृ. र.

<sup>5</sup> अद्स्वा भोजने सित दोषगुरुत्वख्यापनार्थी निपातद्वयप्रयोग: । अन्नाभिमानिन्या देवतया गीतावेतौ क्षोकौ निन्दास्तुतिरूपं । अनयो: पूर्व निन्दारूपः, उत्तरः स्तुतिरूपः । पितृदेवताभ्योऽन्नदानं, वैश्वदेवबल्हिरणं पश्चमहायश्चे । अतिथीनां मुह्जनस्येति चतुर्थ्यथें षष्ठी । एतेभ्योऽन्नमदत्वा संपन्नं मृष्टं अत्ति, तमद्मयद्दं तस्य च मृत्युरिस्म दारिद्र्यं व्याधि चोतपाद-यामीत्यर्थः । अप्निद्दोत्रश्चरातःकर्तव्यहोमोपलक्षणार्थः । तुष्टोऽतिथिभोजनेनाननुतापी । श्रुचिः पादप्रक्षालनादिना । अद्दधत् भक्ष्यभोज्यादिनातीव रुचिमान् । यद्वा अद्दधत् अतिथीन् पूजयेदिति संबन्धः । मां भुनिक्त अवति । अन्यथा 'मुजोऽनवन ' इलात्मनेपदमेव स्यात् । तस्माद्यथाशक्ति दत्वैव भुक्तीतेति क्षोकद्वयस्यार्थः—गोविन्दस्वामी.

#### <u>'दक्षः</u>---[२, ६१-६२]

गृहस्थोऽपि कियायुक्तो न गृहेण गृही भवेत्। न चैव पुत्रदारेण स्वकर्मपरिवर्जितः॥ अस्तात्वा चाप्यहुत्वा चाप्यदत्वा ये तु भुञ्जते। देवादीनामृणी भूत्वा नरकं ते व्रजन्सधः॥

#### तथा--[२, ६५-६६]

एको हि भुङ्क्ते ह्यशनमपरोऽन्नेन भुज्यते। न भुज्यते <sup>2</sup>स एवैको यो भुङ्क्ते च ससाक्षिकम्॥ संविभागं ततः कृत्वा गृहस्थः शेषभुग्भवेत्। 'साक्षिणः' अतिथिभत्यादयः।

#### यमशातातपौ

<sup>3</sup>अदत्वा वैश्वदेवं तु भुज्जते ये ⁴द्विजाधमाः। वृथा तेनान्नपाकेन काकयोनिं व्रजन्ति ते॥

#### ⁵आपस्तम्बः—[२, १५, १३]

यस्याय्रौ न क्रियते यस्य चाग्रं न दीयते न तद्गोक्त-व्यम्॥

' यस्य ' अन्नस्य<sup>6</sup> ॥

#### <sup>7</sup>जाबालिः

अस्नाताशी मलं सुङ्क्ते अजपी पूयशोणितम्।

- 1 ઇ. ર., ३૦૭.
- 2 स वै एको---ना.
- 3 अकृत्वा---ना.
- 4 द्विजातय:--ना.
- 5 गृ. र., ३०७.
- 6 यस्यात्रस्यैकदेशोऽमौ न क्रियते न हूयते, यस्मादुद्वृत्यामं न दीयते न तक्कोक्तव्यम्— हरदक्तः.
  - 7 जाबालः---गृ. र., ३०७; वी. मि. आ., ४५७-४५८.

# ¹अहुत्वा तु कृमीन् भुङ्क्ते अदत्वा विषभोजनम् ॥

# <sup>²</sup>याज्ञ<u>वल्क्यः</u>—[१, १२१]

भार्यारितः ग्रुचिर्भृत्यभर्ता श्राद्धित्रयारतः। नमस्कारेण मन्त्रेण पश्चयज्ञान्न हापयेत्<sup>3</sup>॥

#### ⁴पराद्यारः—[१, ३८]

षद्कर्माभिरतो नित्यं देवतातिथिपूजकः। हुतद्येषं तु भुञ्जानो ब्राह्मणो नावसीदति॥ 'षद्कर्माणि' यजनादीनि<sup>5</sup> वक्ष्यमाणानि॥

<sup>6</sup>इति भट्टहृद्यधरात्मजमहासान्धिविष्ठहिकभट्टश्रीमङ्क्ष्मीधरेण विरचिते कृत्य-करुपतरौ नियतकाळकाण्डेऽतिथिपूजा ॥

<sup>1</sup> अदत्वा-ब, द, गृ. र.

<sup>2</sup> V. t., 309.

<sup>3</sup> भार्यायामेव न साधारणस्त्रीषु परस्त्रीषु वा रितरिभगमनं यस्य स तथोक्तः । श्रुचिः वाह्याभ्यन्तरशौचयुक्तः द्विजवत् । भृत्यादिभर्ता । श्राद्धिकयारतः श्राद्धानि नित्यनैमित्तिक-काम्यानि, क्रियाः स्नातकव्रतान्यविरुद्धानि, तेषु रतः । नम इत्यनेन मन्त्रेण पूर्वोक्तान् पश्च-महायज्ञानहरहर्न हापयेदनुतिष्ठेत् । नमस्कारमन्त्रं केचित्—'देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः'। इति वर्णयन्ति । नम इत्यन्ये — विज्ञानेश्वरः.

<sup>4</sup> गृ. र., ३०९.

<sup>5</sup> यज्ञादीनि—ब, ज, द; षद्कर्माणि यज्ञादीनि—गृ. र.

<sup>6</sup> इति श्रीभद्रहृदय—ना ; इति कृत्यकल्पतरौ नियतकालकृत्यकाण्डे पश्चमद्दायज्ञाः—द.

#### 11 9 11

# अथ भोजनविधिः

# <sup>1</sup>तत्र दक्षः---[२, ५६-६८]

पश्चमे च तथा भागे संविभागो यथाईतः।
देविपतृमनुष्याणां कीटानां चोपिद्द्यते॥
संविभागं ततः कृत्वा गृहस्थः दोषभुग्भवेत्।
'2संविभागः' संविभज्य प्रतिपादनम्॥

# <sup>3</sup>देवलः

स्नात्वा प्रक्षालय पादौ च स्नग्गन्धालंकृतः च्युचिः। पश्चयज्ञावशिष्टं तु सुङ्क्ते यः सोऽमृताशनः ॥ उपलिप्ते शुचौ देशे पादौ प्रक्षालय व्वाग्यतः। प्राङ्मुखोऽन्नानि सुञ्जीत शुचिः पीठमधिष्ठितः॥

- 1 वी. मि. आ., ४५९; गृ. र., ३०९.
- 2 संविभागो विभज्य प्रतिपत्तिः, -- ए. र.
- 3 वी. मि. आ., ४६०: गृ. र., ३१०.
- 4 सम्बद्धालंकृतः-गृ. र.
- 5 यो भुङ्क्ते सोऽमृताशनः—ना, गृ. र.
- 6 यहातः--गृ. र.
- 7 पीठमवस्थितः-ए. र.

# ¹बौधायनः—[२, ५, २१; २, ६, १-२]

सुप्रक्षालितपाणिपादोऽप आचम्य शुचौ<sup>2</sup> ³संष्टृते देशेऽम्नसुपहृतसुपसंगृह्य कामकोधद्रोहलोभमोहानपहल्य सर्वाभिरङ्गलीभिः शब्दमकुर्वन् प्राश्नीयात्॥ न पिण्डशेषं पात्र्यासुत्सुजेत्। मांसमत्स्यतिलमधुसंसृष्टं प्राश्याप<sup>6</sup> उप-स्पृश्याग्निमभिस्पृशेत्<sup>2</sup>॥

'संवृते' वस्त्रादिना परिवेष्टिते, उपविद्येति दोषः। 'उपहृतम्' उपनीतम्। 'उपसंगृह्य' समीपस्थे पात्रे प्रीति-पूर्वकं सम्यग्गृहीत्वा। 'शब्दमकुर्वन्' भक्षणे क्रियमाणे सीत्कारादिध्वनिमकुर्वन्। 'पिण्डदोषम्' अशितुं गृहीतस्य दोषम्॥

### <sup>8</sup>ब्रह्मपुराणे

<sup>9</sup>विशेङ्गोजनभूमिं तु<sup>10</sup> सुप्रक्षालितपाणिमान् । आसनस्थस्तु यो दर्पात् पङ्क्तिमध्य उपस्पृशेत्<sup>11</sup> ॥ स सर्वेषां तु यत्पापं तद्वह्वाति नराधमः ।

- 1 बी. मि. आ., ४५९—४६०; गृ. र., ३१०.
- 2 सुप्रक्षालितपादपाणिराचान्तः शुचौ—मु. बो; प्रक्षालितपाणिपादोऽप आचम्य शुचौ—ए. र.
  - 3 संस्कृते---ज.
  - 4 अन्नमुपसंगृह्य-ना, मु. बो.
  - 5 मोहानपहत्य-गृ. र.
  - 6 मांसमत्स्यतिलसंस्रष्टप्राशनेऽप—सु. बो.
  - 7 अभिसंस्प्रशेत्—ना ; अभिमृशेत्—मु. बो ; उपस्पृशेत्—गृ. र.
  - 8 वी. मि. आ., ४६०; गृ. र., ३११.
  - 9 आसनस्थस्तु यो दर्पात्पिङ्क्तमध्यमुगस्पृशेत् ।
     विशेक्कोजनभूमि च अप्रक्षाळितपाणिमान् ॥— गृ. र.
  - 10 च-- ब, ज, द, गृ. र.
  - 11 पङ्क्तिमध्यमुपस्पृशेत्—ना, गृ. र.

तसाहहरुपरपृश्य स्वाचान्तः प्रविशेद्धहम् ॥

2 उपिति समे स्थाने ग्रुचौ श्रक्षणासनान्विते ।

चतुरस्रं त्रिकोणं तु वर्तुलं चार्धचन्द्रकम् ॥

कर्तव्यमानुपृत्येण ब्राह्मणादिषु मण्डलम् ।

ब्रह्मस्द्रेन्द्रचन्द्रार्का वसवो मण्डलान्तरात् ॥

निवेदितं नरेरत्रं पस्माद्धह्नन्ति नान्यथा ।

अकृत्वा मण्डलं ये तु सुञ्जतेऽधमयोनयः ॥

तेषां तु यक्षरक्षांसि हरन्त्यन्नस्य तह्रलम् ॥

### <sup>6</sup>मनुः—[२, ५२]

आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्क्ते यशस्यं दक्षिणामुखः। श्रियं प्रत्यङ्मुखो भुङ्क्ते ऋतं भुङ्क्ते ह्युदङ्मुखः॥

'आयुष्यम्' आयुषे हितम्। 'यशस्यं' यशसे हितम्। 'श्रियम्' 'ऋतम्' इत्यत्रोभयत्र कामयमान इत्यध्याहारेण परिसमाप्तिः। 'ऋतं' सत्यं यशं वा॥

### हारीतः

प्राङ्मुख आयुःकामोऽश्रीयात्। यशोर्थी दक्षिणा-मुखः। श्रीकामः प्रत्यङ्मुखः। <sup>7</sup>नोदङ्मुखः। <sup>8</sup>नाधिशयने

- 1 आचान्तः--- ड, वी. मि. आ., ए. र.
- 2 उपविश्य-ब, द ; उपलिप्य-वी. मि. आ.
- 3 श्रुक्षणान्वितासने—व, द; श्रुक्षणसमन्विते—ना; श्रुद्धासनान्विते—गृ. र.
- 4 तस्माद्गृह्णन्त—वी. मि. आ.
- 5 यद्वलम्—ना ; तद्वलात्—गृ. र.
- 6 ए. र., ३११–३१२; वी. मि. आ., ४६१.
- 7 य. र., ३१२ ; नोदङ्मुख इति निषेध ऋतमवाञ्छतामू--- य. र.
- 8 वी. मि. आ., ४६१-४६२.

नासने वाश्रीयात्। न काष्णीयासे। न मृत्पात्रे। न मिन्नावकीर्णे॥

'अधिशयने 'उपरिशयने खद्दादौ । 'आसने 'पीठादौ, ¹अन्नपात्रं निधायेति शेषः । 'कार्ष्णायसे ' लोहपात्रे । 'सृत्पात्रे 'शरावादौ । 'भिन्ने 'स्फुटिते । '²अवकीर्णे 'दुर्ज्ञा-स्मणादि भोजनादिनाऽपवित्रीकृते ॥

# <sup>3</sup>वामनपुराणे

भुञ्जीत नैवेह च दक्षिणामुखो न च प्रतीचीमभिभोजनीयम् ।

अयं च प्रत्यङ्मुखोदङ्मुखनिषेधो निष्कामविषयः। सकामस्य—

" प्रियं प्रसङ्मुखो भुङ्क्ते ऋतं भुङ्क्ते ह्युदङ्मुखः॥"

इति मुखद्वयभोजनस्य विधानात् । दक्षिणामुखभोज-ननिषेधो जीवन्मातृकविषयः । तथा च पुष्टिकामाधिकारे— <sup>6</sup>आपस्तम्बः—[२, १९, १–२]

वाग्यतो दक्षिणामुखो भुज्जीत । अनायुष्यं त्वेवंमुखस्य भोजनं मातुरुपदिशन्ति ॥ इति

- 1 अनं वा पात्रं वा—ज, ना ; अनं प्रकृत्येति रोषः—वी. मि. आः
- 2 'अवकीणें ' अब्राह्मणादिना अपवित्रीकृते—ब, द; 'अवकीणें ' श्रद्रभोजनादिना-ऽपवित्रिते—वी. मि. आ
  - 3 वी. मि. आ., ४६१; गृ. र., ३१२.
  - 4 भोजनीय:--वी. मि. आ.
  - 5 मनुः, २, ५२.
  - б य. र., ३१२; Quoted by वी. मि. आ., ४६१.

# ¹<u>विष्णुपुराणे</u>—[३, ११, ७९-८०]

नैकवस्त्रधरो नार्द्रपाणिपादो नरेश्वर । विद्युद्धवदनः प्रीतो भुज्जीत न विदिङ्मुखः ॥ प्राङ्मुखोदङ्मुखो वापि न चैवान्यमना नरः ।

'विदिङ्मुखः' <sup>2</sup>आग्नेयादिकोणाभिमुखः। 'प्राङ्मुखो उदङ्मुखो वे'त्यत्र 'मुझीते'त्यन्वयः॥

#### <sup>3</sup>यमः

प्राङ्मुखोऽन्नानि भुजीत पश्चाद्वी वाग्यतः शुचिः। भुजीत ह्याद्वेपादस्तु नार्द्वपादः स्वपेन्निश्चि॥ आर्द्रपादस्तु भुज्जानः <sup>4</sup>श्चातवर्षाणि जीवति।

'पश्चार्द्धः' करचरणवदनार्द्धः। 'पश्चार्द्धः' इत्यभिधाय 'आर्द्धपादः' इति पुनरभिधानमार्द्धपादताया आदरातिश-यार्थम्॥

#### <sup>5</sup>विष्णुपुराणे

स्नातो यथावत् कृत्वा च देवर्षिपितृतर्पणम् ॥ प्रशस्तरत्नपाणिस्तु भुङ्जीत प्रयतो गृही । कृतवापो हुते चाग्रौ शुद्धवस्त्रधरो नृप ॥

'प्रशस्तरत्नानि' गारुडादीनि। 'कृतवापः' देवाद्यर्थे कृतनिर्वापः॥

- 1 वी. मि. आ., ४६१; ए. र., ३१२.
- 2 आग्नेयादिदिगभिमुख:---ना.
- 3 वी. मि. आ., ४६२; ए. र., ३१३.
- 4 शतं—ना, गृ. र.·
- 5 वी. मि. आ., ४६२; गृ. र., ३**१**३.

#### ¹मनुः

सायंप्रातर्मनुष्याणामदानं देवनिर्मितम् । नान्तरा भोजनं कार्यमग्निहोत्रसमो विधिः॥ 'सायंप्रातः'दाब्दावत्र रात्रिदिवसपरौ॥

<sup>2</sup>तथा च <u>छन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनः</u>—[२, ३३]

मुनिभिद्धिरद्यानमुक्तं<sup>3</sup>
विप्राणां मर्त्यलोकवासिनां नित्यम् ।
अहनि च तथा तमस्विन्यां सार्धप्रहरयामान्तः ॥

अत्राप्यहःशब्दो <u>दक्षान</u>ुसारात् पश्चमाहर्भागपरः। 'तमस्विनी' रात्रिः। 'सार्धप्रहरयामान्तः' सार्धप्रथम-प्रहरमध्ये॥

# ⁴ब्रह्मपुराणे

<sup>5</sup>पात्रेष्वर्थानुरूपेषु पुत्रभृत्यात्मजैः सह । भूमौ पात्रं प्रतिष्ठाप्य मौनेनात्रं तु भोजयेत्<sup>6</sup>॥ पवित्रपाणिः पुण्यं च लभेत्तत्राघमर्षणम्।

# '<sup>7</sup>अर्थानुरूपेषु' स्रविभवानुसारेण सौवर्णराजता-दिषु। 'अघमर्षणम्' अघमर्षणजन्यं पुण्यम् ॥

- 1 This verse is found in brackets in the printed editions of Manu and is read after II, 52 and is numbered 6; वी. मि. आ., ४६२; गृ.र., ३१३.
  - 2 वी. मि. आ., ४६२; गृ. र., ३१३.
- 3 प्रोक्तं—ए. र; ऋषिभिर्द्विरश्ममुक्तं(युक्तं) विप्राणां मर्त्यवाभिनां नित्यम् । अहनि च तथा तमस्विन्याः सार्धप्रथमयामान्तः ॥—इति मुद्रितगोभित्रस्मृतिपाटः.
  - 4 वी. मि. आ., ४६३; गृ. र., ३११.
  - 5 पात्रेष्वन्नानुरूपेषु पुत्रमृत्यानुजै: सह—ब, द, वी. मि. आ., मृ. र.
  - 6 भक्षयेत्---ना.
  - 7 अन्नानुरूपेषु—न्त्री. मि. आ., गृ. र.

### ¹मनुः--[२, ५४-५५]

पूजयेददानं नित्यमद्याचेत्तदक्तत्सयन् ।

हष्ट्रा हृष्येत्प्रसीदेचाप्यभिनन्देच सर्वदाः ॥

पूजितं ह्यदानं नित्यं बलमूर्जं च यच्छति ।

अपूजितं तु तद्भुक्तमुभयं नादायेदिदम् ॥

### ⁴ब्रह्मपुराणे

अतं दृष्ट्वा प्रणम्यादौ प्राञ्जिलः कथयेत्ततः।
अस्माकं नित्यमस्त्वेतिदिति भक्त्या च वन्दयेत् ॥
अतं विष्णुं खयं प्राह नित्यमेव जनार्दनः।
यो मां ददाति प्राणाय भुञ्जानः शास्त्रविद्विजः॥
<sup>6</sup>प्राणार्थं मां सदा ध्यायेत् स मां संपूजयेत्सदा।
<sup>7</sup>वामेन पाणिना पात्रं गृहीत्वा भुवि संस्थितम्॥
तेजोसीति जपंस्त्वन्नं <sup>8</sup>प्रणमेदमृतं च तत्।

# <sup>9</sup>मार्कण्डेयपुराणे—[३४, २८]

# उपघाताहते दोषं नान्नस्योदीरयेद्ध्यः।

<sup>1</sup> ए. र., ३१४.

<sup>2</sup> प्रतिनन्देच सर्वशः — कुल्लूकः ; 'प्रतिनन्देत्' नित्यमस्मानःमेतदस्त्वत्यभिधाय बन्दनं प्रतिनन्दनम् । 'सर्वशः' सर्वमन्त्रम् — इति व्याख्यातं च.

<sup>3</sup> यस्मात्पूजितमत्रं सामर्थ्यं वीर्यं च ददाति । अपूजितं पुनरेतदुभयं नाशयति । तस्मात्सर्वदान्तं पुजयेदिति पूर्वेणैकवाक्यतापन्नामदं फळश्रवणम्—कुल्लूकः.

<sup>4</sup> गृ. र., ३१४.

<sup>5</sup> प्रवन्दते---गृ. र.

<sup>6</sup> प्राणाञ्चं---गृ. र.

<sup>7</sup> वी. मि. आ., ४६३.

<sup>8</sup> प्रणमेतामृतं च तत्—व, द; प्रणमेतोदितं च तत्—वी. मि. आ.

<sup>9</sup> वी. मि. आ., ४६३; ए. र., ३१४.

'¹उपघातः' श्वकाकादिस्पर्शः॥

#### <sup>2</sup>बृद्धशातातपः

परिधानमपोशानं <sup>उ</sup>पूर्वमाच्छादनं परम्। भवत्यन्नमनग्नं हि सोत्तरीयं तथामृतम्॥

पूर्वं यद् 'अपोशानं' तत् 'परिधानम्', परम् 'अपोशानम्' 'आच्छादनम्'॥

### <u>⁴याज्ञवल्क्यः</u>—[१, १०६]

<sup>5</sup>अपोशानेनोपरिष्टादधस्तादश्नता तथा। अनग्नममृतं चैव कार्यमन्नं द्विजन्मना<sup>6</sup>॥

#### <sup>7</sup>ब्रह्मपुराणे

<sup>8</sup>अपोशानं च गृह्णीयात् सर्वतीर्थमयं च तत्। अमृतोपस्तरणमसीति विष्णोरन्नमयस्य च॥ इस्तेन लङ्घयेन्नान्नं सोदकेन कदाचन। दम्भाद्यो लङ्घयेद्भुञ्जंस्तेनान्नं निहितं भवेत्॥ इतं चान्नमभक्ष्यत्वं तस्य याति दुरात्मनः। पश्चग्रासांस्तु सुक्तवादौ कचिद्वेद्मनि सङ्क्षेटे<sup>9</sup>॥

<sup>1</sup> अभिघात:---उ, ब, द; उपघातः श्वकाकादिस्पर्शरजस्वलादिदर्शनादि:---वी.मि.आ.

<sup>2</sup> ए. र., ३१४.

<sup>3</sup> आपोशानं — ए. र., पूर्व यदापोशानं तत्परिधानं, तेन तदशमनमं भवत्यमृतं च — ए. र.

<sup>4</sup> गृ. र., ३१५.

<sup>5</sup> अपोशानेन-ए. र., आपोशनेन-विज्ञानेश्वर:.

<sup>6</sup> भुजानेन द्विजन्मना उपरिष्टादधस्ताचापोशनाख्येन क्मेणाचमनम्ममृतं च कार्यम्— विज्ञानेश्वरः.

<sup>7</sup> वी. मि. आ., ४६३; गृ. र., ३१५.

<sup>8</sup> आपोशानं- गृ. र.

<sup>9</sup> संकरे---ज,

पात्रमुद्धृत्य रोषं तु भक्षयेत्सांकराद्भयात्। ¹पित्र्ये कर्मणि भुज्जानो भूमौ पात्रं न चालयेत्॥

#### ²तथा

प्राणेभ्यस्त्वथ पश्चभ्यः स्त्राहाप्रणवसंयुताः । पश्चाहुतीस्तु जुहुयात्प्रलयाग्निनिभेषु च ॥

#### विष्णुपुराणे—[३, ११, ८९]

पश्चग्रासान्महामौनं प्राणाचाप्यायनाय तत्। 'महामौन'ग्रहाणात् सर्वथा ध्वनिनिवृत्तिरभिमता॥

# <sup>3</sup>ब्रह्मपुराणे

प्राणे तृप्ते तु तृष्यन्ते नित्यं <sup>4</sup>स्वर्गाक्षेचक्षुषः ।

च्याने तृप्ते तु तृष्यन्ते <sup>5</sup>श्रोत्रे त्वक्ककुभस्तथा ॥
अपाने तृप्ते तृष्यन्ते <sup>6</sup>विह्वाग्भूमयः सदा ।
समाने तृप्ते तृष्यन्ते मनःपर्जन्यविद्यतः ॥
उदाने तृप्ते तृष्यन्ते वाय्वाकाशौ च सर्वदा ।
तृप्तेष्वेतेषु तृप्तं स्याज्ञगत् सदसदात्मकम् ॥
प्रजादचो ब्रह्मचारी स्यात् पश्वन्नैर्वर्धते च सः ।
प्राणाग्निहोत्रविद्विपो दाता च स्यात्समृद्धिमान् ॥

#### <sup>7</sup>तथा

# भुक्त्वामृतापिधानार्थं पिबेत्तोयं सकृत्सकृत्।

- 1 बी. मि. आ., ४६४.
- 2 वी. मि. आ., ४६४; गृ. र., ३१५.
- 3 विष्णुपुराणे—ए. र., ३१५-३१६.
- 4 भुक्त्वार्कचक्षुष:-- गृ. र.
- 5 श्रोत्रेन्दुककुमस्तथा-व, द, ज; श्रोत्रे हे ककुमस्तथा-ए. र.
- 6 बुद्धिर्वाग्विभवस्तथा-गृ. र.
- 7 तथा-omitted by यू. र.

येनान्नं न भवेन्नग्नं <sup>1</sup>जीवभूतं जगत्त्वये ॥ एवं भुञ्जन्सदा विप्रो ज्ञातिप्राधान्यमाप्नुयात्।

# शङ्खलिखितौ

श्रुतिस्मृतिसमापन्नं देवद्रव्यगुणान्वितम्। देवतोयैर्यथाक्लप्तं प्रोक्षितं शिष्टभोजनम्॥

'श्रुतिस्मृतिसमापन्नं'श्रुतिस्मृतिभ्यामवगतम्। 'देव-द्रव्यगुणान्वितं' यज्ञियम् । 'देवतोयैर्यथाक्ळन्नं' येन प्रकारेण क्ळन्नं तत्प्रकारकमेव <sup>2</sup>भोजनम्॥

## <sup>3</sup>हारीतः

अथ ब्राह्मणानां भोजनविधिं <sup>4</sup>प्रवक्ष्याम्यहम्। स्तातो-ऽहतवासाः पिवित्रात्मा प्राङ्मुख आसीनः पाणी प्रक्षाल्य दशहोतारं निगचेन्द्रं गच्छ खाहेति<sup>6</sup> ध्यायेदव्यक्तं पुरुषम्। <sup>7</sup>ॐ तेजोऽसीलन्नाचमाहियमाणमभिमन्त्रयेत्। चौस्त्वा ददात्विति <sup>8</sup>दीयमानम्। भूस्त्वा प्रतिगृह्णात्विति प्रतिगृह्य।

" $^9$ अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा $^{10}$ घृतं मे $^{11}$  चक्षुरमृतं म आसन्।

- 1 जीवद्भतं-- गृ. र.
- 2 बोद्धव्यम्-ना.
- 3 वी. मि. आ., ४६६-४६७; गृ. र., ३१६-३१८.
- 4 वक्ष्याम्यहम्---गृ. र.
- 5 स्नातोऽहतवासाः ग्रुक्तवासाः ग्रुक्तिः पवित्रात्मा—गृ. र.; स्नातोऽहतवासाः ग्रुक्तवासाः वा पवित्रात्मा—व, ज, ना, द, A. S. B.
- 6 मैत्रा. सं., १. ९. १: १३१. ३; १. ९. ३: १३२. २०; इन्द्र गच्छ स्वाहेति--- ए. र.
  - 7 ततेजोसीखन्नमाहियमाणम्—गृ. र.
  - 8 नीयमानम्--गृ. र., ब, द, ज.
  - 9 मैत्रा. सं., ४. १२. ५: १९२. ९.
  - 10 अप्रिरिश्मजन्मना जातवेदी--ए. र.
  - 11 मे—omitted by गृ. र.

<sup>1</sup> अर्कस्त्रिधातू रजसो विमानो-ऽजस्रो घर्मो हविरस्मि नाम ॥ <sup>2</sup> अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्व देवेभ्यो अमृतस्य <sup>3</sup>नाभिः। <sup>4</sup>यो मा ददाति स इ देवमावाः अहमन्नमन्नमदन्तमद्मि॥"

इत्यन्नमभिमन्त्रयेत्।

"<sup>5</sup>अन्तश्चरिस भ्तेषु गुहायां विश्वतोमुखः। <sup>6</sup>त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वं विष्णोः परमं पदम्॥ <sup>7</sup>आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवःखरोम्।"

<sup>8</sup>अमृतोपस्तरणमसीलपः प्राइय प्राणाय खाहेत्येकैक-याहुत्या सर्वान् प्राणान् प्रीणाति । <sup>9</sup>समस्ता निगिरेत्। <sup>10</sup>अथ <u>मैत्रायणे</u>र्मतम्।आयुषे खाहेति<sup>11</sup> दशैताः<sup>12</sup>प्राणाहुती-

<sup>1</sup> अर्क: त्रिथाभूजसो विमानोऽजस्रो घर्मो हिवरिइमनाहरस्मि प्रथमजो ऋतस्य-मृ. र.

<sup>2</sup> तै. ब्रा., २. ८. ८. १.

<sup>3</sup> नाम---गृ. र.

<sup>4</sup> यो मां ददाति इह देवमावहदिदमन्नं मदर्थमसि-ए. र.

<sup>5</sup> महा. ना. उ., १५. ६; अन्तश्चरिस भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु । स्वं यद्गस्त्वं विष्णुस्त्वं वषट्कारस्त्वं रद्गस्त्वं ब्रह्म त्वं प्रजापित: । अमृतोपस्तरणमिस — इति महानारायणो-पनिषत्पाट:, अन्तश्चरित इति —ते. आ., १०. ३१. १.

<sup>6</sup> त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योती रसोऽमृतम् ॥ ब्रह्म भूर्भुवः खरोम्--वी.मि.आ.

<sup>7</sup> महा. ना. उ., १३. १ ; तै. आ., १०. १५. १ ; २८. १.

<sup>8</sup> महा. ना. उ., १५. ७; ते. आ., १०. ३२. १.

<sup>9</sup> समस्तानपि पिबेदथ-ए. र.

<sup>10</sup> अथ मैत्रायमाणे मतिम्-वी. सि. आ.

<sup>11</sup> मैत्रा. सं., ३. १२. ९: १६३. ७—" आयुषे स्वाहा  $^2$ प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहा  $^3$  क्यानाय स्वाहा  $^5$ समानाय स्वाहोदानाय स्वाहा  $^5$  वशुषे स्वाहा  $^5$ ओत्राय स्वाहा  $^4$ मनसे स्वाहा  $^{10}$ वाचे स्वाहा  $^7$ .

<sup>12</sup> दर्शिताः-ब, द, गृ. र.

रायुष्कामो¹ ²भुञ्जीतेत्येवं ह्याह । यथाकामं समइनुते³। अन्तश्चरसीत्यभिधायेदममृतयोनौ सत्ये ⁴ज्योतिषि परमात्मिन जुहोमि खाहेति जिपात्यात्मानम्। तेन जिपात्मान्म । तेन जिपात्मान्म गिर्म । विष्णोर्जठरमसीति नाभिदेशम् । "अयो देवानामसि श्रेष्ठ उग्र तन्ति चरो वृषामृतत्वमस्मभ्यं रुद्देतदस्तु हुतं तव खाहे"ति पुनरि हृदयदेशमात्मभ्य । जपति । सावित्रीं चानुभाष्य ¹¹त्रिरपो वसाना बृहुनां रसभुक् समस्तान्नपाककमेंष्टिः प्रीयतां विश्वभुगिति ध्याये-दब्यक्तं पुरुषम् । मूत्रपुरीषे रध्यामाक्षम्य¹² इमशानं वाचान्तः¹³ पुनराचामेत् । एवं¹⁴ यो ब्राह्मणो भुङ्क्ते सः पुण्यतमो भवति । पङ्क्तिपावनो भवति । उभयतः

<sup>1</sup> आयुष्कामं---गृ. र.

<sup>2</sup> भुज्ञीतेवं यथा ह्याह—वी. मि. आ.

<sup>3</sup> यथाकाममश्तुते - गृ. र.

<sup>4</sup> ज्योतिष्मति जुरोमि-ए. र.; ज्योतिष्मति परमात्मनि जुहोमि--ज.

<sup>5</sup> प्राणा ह्यात्मानं—ड ; प्राणा आत्मानं—वी. मि. आ. ; प्राणाद्यात्मानम्—गृ. र.

<sup>6</sup> प्राणाय स्वाहेति-ए. र.

<sup>7</sup> महा. ना. उ., १६. २.

<sup>8</sup> मानवश्रौतस्त्रम्—२. ३. ७. १; ५. २. १५. २१.

<sup>9</sup> मानवश्रौतस्त्रम्, १. ३. ४. ३. यो देवानामिस श्रेष्ठ उग्रस्तं पितरो मृषामृत-मस्मभ्यं हैतदस्तु हुतं ततः स्वाहा—वी. मि. आ.; देवानामिस श्रेष्ठ उग्रस्तं पितरो दृथामृतत्वमस्मभ्यं हेदे तदस्तु हुतं तत: स्वाहा—ए. र.

<sup>10</sup> जपति—omitted by गृ. र.

<sup>11</sup> त्रिरापो रसानां बहूनां रसभुक्—गृ. र.; त्रिरापो वसाना बहूनां च स भुक् सकर्मानुत्राककर्मेषु—वी. मि. आ.

<sup>12</sup> रथ्यामात्रस्य-वी. मि. आ.

<sup>13</sup> इमरानं चान्त:-ए. र.

<sup>14</sup> एवं च--ए. र.

पक्षाणि तर्पयिति । देवांश्च तर्पयित । पितृंश्च तर्पयित । मनुष्यांश्च तर्पयित । अभोज्यस्यान्नं पुनाति । ब्रह्मणः सायुज्यं गच्छतीत्येवं ह्याहेति ॥

'⁴दशहोता' "चित्तिः सुक् चित्तमाज्यम् " इत्या-दिको मन्तः। 'इन्द्रं गच्छ खाहे'ति मन्त्रान्तेन 'चित्तिः सुग्' इत्यादि दशहोत्तमन्त्रप्रदर्शनम्, "एवं मन्त्रमु-चार्य। 'अव्यक्तं पुरुषं' जगत्कारणम्। 'प्राणान्' इति प्राणापानव्यानोदानसमानानां ग्रहणम्। 'आहुति 'ग्रहण-मनामिकाङ्गप्रमात्रग्राद्यान्त्रग्रहणार्थम्। तथा <u>छन्दोगोपनि-</u> षदि वाक्यकारः—'समां प्रथमाहुतिमित्याहुतिधर्मप्रज्ञप्तिः श्रेतोकेन गृहीतैः' इति। एतच बृद्धद्रविडविवरणकारेण व्याख्यातम्। 'स्तोकता निर्दिश्यते, अनामिकाङ्गष्ठेन च यावद्धत्राते तावत्। कुतस्तद्धहीतैः। तथा द्याहुतिर्गृद्यमाणा दृश्यते इति ज्यसामी। क्षिप्तामाहुतिं 'निगिरेत्' न दन्त-भिन्नां कुर्यात्। अपरा दशाहुतयः 'आयुषे स्वाहे 'त्यादयः काम्याः। 'यथाकामम्' इत्यनेनैतदुक्तम्। शेषाहुतिषु

<sup>1</sup> उभयपक्षाणि--- ब, द.

<sup>2</sup> तर्पयति । मनुष्यांश्च तर्पयति - व, द, वी. मि. आ.

<sup>3</sup> भोज्यस्याचं --- ब, द, गृ. र.

<sup>4</sup> Reproduced by वी. मि. आ., ४६७ and ए. र., ३१७-३१८.

<sup>5</sup> मैत्रा. सं., १. ९. १: १३१. ३; १. ९. ३: १३२. २०.

<sup>6</sup> एतं—वी. मि. आ., गृ. र.

<sup>7</sup> Quotation missing in वी. मि. आ.

<sup>8</sup> समं—गृ. र.

<sup>9</sup> स्तोकगृहीतैः--गृ. र.

<sup>10</sup> निगिरणनियमो-ए. र.; निगरणनियमो-वी, मि. आ,

श्चरसी 'त्यादिना ' 'ऽमृतापिधानमसी 'त्यूहितान्तेनाभिधाय, जुहोत्यप इति दोषः। 'सावित्नीं' 'त्निः' उचार्य ' <sup>2</sup>अपो वसाना' इत्यादिमन्त्रेण 'अव्यक्तं पुरुषं ध्यायेत्'। एवं-भूतेतिकर्तव्यताकभोजने वैश्वानरिवद्याविदोऽधिकारः। <sup>3</sup>अयं चार्थः 'पुण्यतमे 'त्याद्यन्ते 'ऽम्नम्' इत्यनुवादेन सूचितः॥

# ⁵बौधायनः—[२, १२, १-४; ७-१६; २, १३, १-४]

अथ ज्ञालीनयायावराणामात्मयाजिनां <sup>6</sup>प्राणाहृती-द्यांख्यास्यामः। <sup>7</sup>सर्वावद्यकावसाने <sup>8</sup>संमृष्टोपलिप्ते देशे प्राङ्मुख <sup>9</sup>उपविद्योद्धृतमाहियमाणं भूर्भुवःसुवरोमित्युप-स्थाय वाचं यच्छेत्। <sup>10</sup>न्यस्तं महाद्याहृतिभिः प्रदक्षिण-मन्नमुदकं परिषिच्य सद्येन पाणिनाविमुश्रन्नमृतोपस्तरण-मसीति पुरस्तादपः पीत्वा पश्चान्नेन प्राणाहृतीर्जुहोति।

- 1 अमृताभिधारणमसीति—ड ; अमृताभिस्तरणमसीति— ए. र.
- 2 आपो रसानाम्--- ए. र.
- 3 अयं चार्थ: प्राणा ह्यात्मा ते अन्नमित्यनुवादेन दोत्यते—र. र.; अयं चार्थ: पुण्याद्यात्मान्ते अन्तमित्यनुवादेन स्चितः—उ.
  - 4 अन्निस्त्यर्थवादेन---ना.
  - 5 बी. मि. आ., ४००-४७२ ; गृ. ₹., ३१८-३१९.
- 6 प्राणदेवत्या आहुतय: प्राणाहुतय: । प्राणशब्दोऽपानादीनामुपलक्षणाय ।—गोविन्द-स्वामी,

7 सर्वादर्यकावसानेषु प्रक्षालितपाणिपादोऽप आचम्य संमृष्टोपलिसे छुचौ संवृते देशे प्राङ्मुख उपविश्य ध्रुवा बौरिति जपन पृथिवीमावाहयेत् घृतवतीमिति भूम्यां पात्रं प्रतिष्ठाप्य मूर्थानं दिव इति उद्धृतमाहियमाणं भूर्भुवःसुवरोमित्युपस्थाय वाचं यच्छेन—वी. मि. आ; अवस्यं भाव्यावस्यकम्, तिच्योगतोऽहरहः कर्तव्यम् । सर्वावस्यकपरिसमाप्तिर्मध्यंदिनात्प्रागेव 'पूर्वाह्वे वे देवानां मध्यंदिने मनुष्याणामपराह्वे पितृणाम् ' इति श्रुतेः ।—गोविन्दस्वामी.

- 8 संस्रष्टोपलिप्ते—उ, गृ. र.
- 9 उपविश्य यद्भुतमाहियमाणं—उ.
- 10 न्यस्तमनं महाव्याहृतिभिः प्रदक्षिणमुदकं परिषिच्य—ए. र., मु. बो; 'न्यस्तं' भाजने प्रक्षिप्तम् 'अन्नं' 'महाव्याहृतिभिः' "भूरग्नये पृथिन्ये च" इत्यादिभिः 'प्रदक्षिणमुदक परिषिच्य' 'सब्येन पाणिना' भोजनपात्रं 'अविमुश्चन्' अविस्तुजन् 'अमतोपस्तरणमसि' इत्यपः पिवेत् ।—गोविन्दस्वामी,

"प्राणे निविष्टोऽसृतं जुहोमि शिवो माऽऽविशाप्रदाहाय प्राणाय खाहा¹। अपाने निविष्टोऽसृतं जुहोमि शिवो माऽऽिवशाप्रदाहायापानाय स्वाहा। व्याने निविष्टोऽसृतं जुहोमि शिवो माऽऽिवशाप्रदाहाय व्यानाय स्वाहा। उदाने निविष्टोऽसृतं जुहोमि शिवो माऽऽिवशाप्रदाहायोदानाय खाहा। समाने निविष्टोऽसृतं जुहोमि शिवो माऽऽिवशाप्रदाहायोदानाय खाहा। समाने निविष्टोऽसृतं जुहोमि शिवो माऽऽिवशाप्रदाहाय समानाय स्वाहा।" इति पञ्चान्नेन प्राणाहुतीर्हुत्वा वृद्धणींभूतो भूयो व्रतयेत्प्रजापितं मनसा ध्यायन्। अथाप्यदाहरितत।

<sup>4</sup>आसीनः प्राङ्मुखोऽश्रीयाद्वाग्यतोऽन्नमकुत्सयन् । अस्कन्दयंस्तन्मनाश्च भुक्त्वा चाग्निमुपस्पृद्योत् ॥ इति । . सर्वभक्ष्यापूपकन्दमूलफलमांसादीनि<sup>5</sup> दन्तैर्नावचेत<sup>6</sup>।

1 प्राणाय स्वाहेति। पश्चानेन प्राणाहुतीहुत्वा etc.—मु. बो ; प्राणे निविष्ट: इत्यन्तेन जुहोतीति संवन्धः। प्राणे प्राणार्थमभिनिविष्टोऽहममृतमन्नं जुहोमि मध्येव। मां च शिवः सुखहेतुः आविश अप्रदाहाय च भव। स्वाहेति प्रदानप्रतिपादकः, प्रयच्छामीति यावत्। एवमुत्तरेष्विप यथासंभवं योजनीयम्॥—गोविन्दस्वामी.

- 2 तूर्णी भूयो वतयेत्-व, द, ज, वी. मि. आ., मु. बो ; तूर्णीभूय वतयेत्-गृ. र.
- 3 नान्तरा वाचं विस्रजेद्यदन्तरा वाचं विस्रजेद्भुवः सुवरोमिति जिपत्वा पुनरेव भुजीत । त्वकेशनखकीटाखुपुरीषाणि दृष्ट्वा तं देशं पिण्डमुद्धृत्याद्भिरभ्युक्ष्य भस्मावकीर्य पुनरिद्धः प्रोक्ष्य वाचा च प्रशस्तमुप्युञ्जीत ।" The above two sutras of Bodhāyana (२, १२, ५-६) are omitted in all manuscripts of the Kalpataru and in the Grhastharatnākara of Candes'vara. But Mitra Mis'ra cites them (वी. मि. आ., ४७१.)
- 4 आसनप्राक्षुखत्वयोः पुनरुपादानं पश्चप्राणाहुत्यन्ते तयोः पर्यवसानं मा भूदिति । वाग्यतोऽनं व्रतयेत् । तूष्णींप्रहणनैव सिद्धत्वादनुवादः । अकुरसयन् अगर्हयन् अपक्षतुषपर्णपा-तादिदोषेः ।—गोविन्दस्वामी.
  - 5 मांसानां—उ, वी. मि. आ., रू. र.
  - 6 दन्तैर्न छिद्येत्—उ,

नातिसुहितः । <sup>2</sup>अमृतापिधानमसीत्युपरिष्टादपः पीत्वा-ऽऽचान्तो हृदयदेशमभिमृशति "प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकस्तेनान्नेनाप्यायस्वे"ति । पुनराचम्य दक्षिणे पादाङ्किष्ठे पाणी <sup>3</sup>निःस्रावयति—

"अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो अङ्गुष्टं च समाश्रितः।

ईशः सर्वस्य जगतः प्रभः प्रीणाति विश्वभुक् ॥ " इति । " उत्रद्धायां प्राणे निविश्यामृतं हुतं शिवो माऽऽविश्व । प्राणमन्ने नाऽऽप्यायस्य । अद्धायामपाने निविश्यामृतं हुतं शिवो माऽऽविश्व । प्राणमन्ने नाऽऽप्यायस्य । अद्धायामपाने निविश्यामृतं हुतं शिवो माऽऽविश्व । अपानमन्ने नाऽऽप्यायस्य । अद्धायां व्याने निविश्यामृतं हुतं शिवो माऽऽविश्व । व्यानमन्ने नाऽऽप्या यस्य । अद्धायामुदाने निविश्यामृतं हुतं शिवो माऽऽविश्व । उद्धानमन्ने नाऽऽप्यायस्य । अद्धायां समाने निविश्यामृतं हुतं शिवो माऽऽविश । समानमन्ने नाऽऽप्यायस्य । " इति पश्चिमः ।

- 1 अल्यशनं वर्जयेत-गोविन्दस्वामी.
- 2 अमृतस्यापिधानमुपरि प्रच्छादनं उदकं तत्त्वमसीति मन्त्रार्थ: । हृदयं जीवायतनं तत्रस्थो जीव भामन्त्र्यते । प्रन्थि: बन्धनं प्राणायतनं असि हृदः अन्तकः अन्तकरः सन् मा अन्तः विश अन्तको मा भूरित्यर्थः । यज्ञीवितं मम तेनान्नेन मां आप्यायस्य वर्धय । —गोविन्दस्वामी.
  - 3 निश्रावयति—वी. मि. आ.
  - 4 A. S. B. ends here abruptly.
- 5 अय परमात्मा स्मृत: पुरुषः पुरि शेत इति व्युत्पत्या। आह च ऋष्णद्वैपायन: सावित्र्युपाख्याने—' अङ्कुष्ठमात्रं पुरुषं विचक्षं यमो बलात्' इति । तत्परिमाणश्च तदाश्चय-श्चासाविश्वरः जगतो जङ्गमस्य सर्वशब्दात् स्थावरस्य शास्ता प्रभुः प्रभूतं प्रियतमं विश्वं भुनिक्तं भुङ्क्तं इति वा विश्वभुक् ।—गोविन्दस्वामी.
- 6 पश्चेते मन्त्राः हुतानुमन्त्रणं तत्साधनं हुतस्य भुक्तस्यानुमन्त्रणमन्वीक्ष्य वदनं तद्दूर्ध्व-हस्तः समाचरेत् ।—गोविनदस्वामी.
- 7 "श्रद्धायां प्राणे निविश्यामृतं हुतम् । प्राणमञ्जेनाऽऽप्यायस्वे "ति पश्च । "ब्रह्मणि म आत्माऽमृतत्वायेखात्मानम् । अक्षरेण चात्मानं योजयेत् ।—मु. बो,

"¹ब्रह्मणि म आत्माऽमृतत्वाये"त्यक्षरेण चात्मानं योज-येत्। सर्वकतुयाजिनामात्मयाजी विशिष्यते²। अथाप्यु-दाहरन्ति।

> यथा हि तूलमैषीकमग्नौ प्रोतं प्रदीप्यते । तद्वत्सर्वाणि पापानि दद्यन्ते ह्यात्मयाजिनः ॥

केवलाघो भवति केवलादी। मोघमन्नं विन्दत इति<sup>4</sup>। स एवमेव वाहरहः सायंप्रातर्जुहुयात्<sup>5</sup>। अद्भिर्वा सायम्॥

'व्यालीनाः' शालानिवासशीलाः । 'यायावरा'श्च सर्वदाटनशीलाः साम्नयो गृहस्थविशेषाः । 'यआत्मयाजी' योऽग्निमेव ससाधनं परमात्मबुध्या उपासते । 'आवश्यकं' स्नानादिपश्चयज्ञान्तम् । 'संमृष्टं' संमार्जन्यादिना शोधितम् । 'उपलिप्ते' गोमयोदकाभ्याम् । '<sup>8</sup>उद्धृतम्' अन्नमिति शेषः ।

- 1 खशरीरमनुमन्त्रयत इति शेष: । जीवपरमात्मानावेकीभावयेदिति मन्त्रार्थः— गोविन्दस्वामी.
- 2 विदुषः प्रशंसैषा । तथा च श्रुतिः—'स य इदमविद्वानिमहोत्रं जुहोति यथाङ्गारान-पोद्य भस्मनि जुहुयातादक् तत्स्यात् 'इति ।—गोविन्दस्वामी.
- 3 इषीकं तृणिविशेषः । तूलममं ग्रुष्किमिति शेषः । 'आत्मयाजी ' यथाविधि भुजानः । 'सर्वाणि ' इह जन्मिन जन्मान्तरे च कृतानि । श्रुतिरिप—'तद्यथेषीक्तूलम्झौ प्रोतं प्रदूय-तैवं हास्य सर्वे पाण्मानः प्रदूयन्ते य एतदेवं विद्वानिष्ठहोत्रं जुहोति ' इति ।—गोविन्दस्वामी.
- 4 तै. ब्रा., २. ८. ८. ३; एवमविदुषो निन्दया विदुष: प्रशंसा। अघं पापम् । इतरथा केवलावो भवेत् । कोऽसौ केवलादी केवलहारीत्यर्थः । स एव मोघमन्नं विन्दते । इत्यनया ऋचा निन्दात इति शेषः । अञ्चदानप्रशंसा। मोघं त्रथा अञ्चमदनीयं विन्दते भुङ्के अप्रचेताः अविद्वानित्येततः । नो सखायं नाप्यभ्यागतं पूजयति स एव केवलाघो भवति केवलादित्वात् ।—गोविन्दस्वामी.
- 5 अत एतद्गम्यते—' सर्वावश्यकावसाने ' इत्यस्य दिवसे कर्तव्यानामन्ते दिवाभोजिन एवमेव रात्राविस्वर्थ इति—गोविन्दस्वामी.
  - 6 Reproduced by वी. मि. आ., ४७२-४७३ and गृ. र., ३२०-३२१.
- 7 आत्मयाजी पुनः 'जीर्णस्स्यात् तस्याप्तिहोत्रचेष्टायाम्' इत्यनेन विधानेनात्मिन समारूढाप्ति:—गोविन्दस्वामी.
  - 8 काचित् भूतमिति पाठ: । तत्र भूतं सिद्धमित्यर्थः—वी. मि. आ.

'उपस्थानं' तत्संमुखत्वेन नम्रीभावः । 'न्यस्तं' पात्रे निहितम् । 'प्रदक्षिणमन्नमुदकम्' इति, तस्यायमर्थः— उदकं गृहीत्वा सर्वतोदिकं प्रदक्षिणमुदकेन सेचनमन्नस्य तत्र कुर्यादिति। 'पश्च प्राणाहुतीः' इत्यन्वयः। 'वाचं यच्छेद् ' इत्यभिधाय पुन'स्तृष्णीं'ग्रहणं वाग्यमस्य पञ्चाहुति-मान्नविषयतानिवारणार्थम् । 'अस्कन्दयन्' अन्नमविकरन् । एतेषां शालीनादीनां तिलादिसंसृष्टान्नभक्षणं विनापि भोज-नान्तेऽग्नेरुपस्पर्शनं नित्यवदङ्गमित्युक्तम् 'अग्निमुपस्पृशेद्' इति । 'कन्दानि' सूरणादीनि । 'मूलानि' मूलकादीनि । ' सर्वभक्ष्य'ग्रहणादेवापूपादिप्राप्तेस्तद्वहणं दोषातिद्यायार्थम् । 'दन्तैर्नावचेत्¹' दन्तैः खण्डयित्वा दोषा न पुनर्भक्षणीया इत्यर्थः । 'पञ्जभिः' उक्तमन्त्रैरिति होषः। 'ब्रह्मणि म आत्माऽसृतत्वाय ' इत्यनेन मन्त्रेण 'अक्षरेण ' परब्रह्मणा 'आत्मानं' जीवं 'योजयेद्' एकतया चिन्तयेदित्यर्थः । 'अद्भिर्वा सायम्' इति, सायंभोजनासंभवेऽद्भिरेव प्राणा-हुत्यादिकं सर्वं संपादनीयम् ॥

#### <sup>2</sup>आपस्त∓बः—[२, १, १–३]

पाणिग्रहणादिधि गृहमेधिनोर्वतम् । कालयोर्भोजनम् । अतृप्तिश्चान्नस्य ॥

# 'पाणिग्रहणाद्घि' विवाहादृर्ध्वम्। 'गृहमेधिनोः' गृह-

1 दन्तैर्न छियेत्—ड; दन्तैः खण्डियत्वा न भक्षयेदित्यर्थः—वी. मि. आ., ए. र; दन्तैर्नावयेत् न खण्डयेत् दन्तखण्डितावशिष्टं पुनर्भक्षणाय नाद्यादित्यर्थः—गोविन्दस्वामी.

<sup>2</sup> वी. मि. आ., ४७३; ब, ज, द, MSS. read आप्रस्तम्ब: after बौधायनः, pp. 237.

स्थयोर्दम्पत्योः। 'कालयोः' सायंप्रातःकालयोः 'भोजनम्'। 'अन्नस्य' अन्नेनेत्यर्थः । सुहितार्थयोगे षष्ठी ॥ गौतमः—[९, ५९]

सायं प्रातस्त्वन्नमभिष्जितमनिन्दन् भुङ्जीत<sup>2</sup> ॥ <sup>3</sup>बौधायनः—[२, १३, १०-१४]

> गृहस्थो ब्रह्मचारी वा योऽनश्नंस्तु तपश्चरेत्। प्राणाग्निहोत्रलोपेन ह्यवकीर्णी भवेतु सः<sup>4</sup>॥

अन्यत्र प्रायश्चित्तात्प्रायश्चित्ते तदेव विधानम् । अथाप्युदाहरन्ति ।

> अन्तरा प्रातराशं च सायमाशं तथैव च। सदोपवासी भवति यो न भुङ्क्ते कदाचन<sup>5</sup>।। प्राणाग्निहोत्रमन्त्रांस्तु निरुद्धे भोजने जपेत्। त्रेताग्निहोत्रमन्त्रान्वै द्रव्यालाभे यथा जपेत्॥ इति। <sup>6</sup>स एवमेवाचरंस्तु ब्रह्मभूयाय कल्पते।

'<sup>7</sup>गृहस्थो 'ऽत्राऽऽहिताग्निः। 'अनश्रन् ' उपवासं कुर्वन् । ' अवकीर्णी ' अवकीर्णिविहितप्रायश्चित्तार्हः । ' अन्यत्र प्राय-

- 1 सुहितार्थयोगे करणे षष्ठी भवति 'पूरणगुणसुहितार्थ'[२-२-१९] इति ज्ञापनात्। अज्ञेन तृर्ति न गच्छेयाताम् । यावभुप्तिर्न भोक्तव्यम् ।—हरदक्तः.
- 2 अन्तरा भोजनप्रतिषेधार्थो ऽयमारम्भः, अर्धप्राप्तत्वात् । तुशब्दो विशेषवाची, अश्च-विशेषस्य विप्रतिषेधो न मोदकानागपीति । अभिपूजितं नमस्कारः । अनिन्दन् कदश्चत्वादि-दोषेणाकुत्सयन् भुज्ञीत ।—मस्करी.
  - 3 वी. मि. आ., ४७३-४७४; गृ. र., ३२१-३२२.
  - 4 अनशननिन्दैषा—गोविन्दस्वामी.
- 5 कालयोरन्तराऽनशनं तदुपवासफलं भवेत् । अतश्च नान्तरा भोजनं कर्तव्यम् ।— गोविन्दस्वामी.
  - 6 'एवमेवाचरन्' इति 'उत्तम एवमेवाचरन्' इति च-मु. बो. पाठौ.
  - 7 Reproduced by बी. मि. आ. and गृ. र.

श्चित्तात्' उपवासयुक्तात्प्रायश्चित्तादन्यत्र । अत्रैव हेतुः— 'प्रायश्चित्ते तदेव विधानम्' अनदानमेव विद्रोषविहितम् । अनेनेदमुक्तं भवति—यत्राहिताग्न्युद्देशेन विद्रोषविहित उप-वासविधिस्तत्रैवोपवासकर्मणि तस्याधिकारो नान्यत्रेति । एवं ब्रह्मचारिणोऽपि । 'अन्तरा प्रातराद्राम्' इत्यादि— 'अन्तरा' मध्ये 'अद्रानम् 'आद्यो' भोजनम् । 'उपवासी' उपवासफलभाक् । निरुद्धे भोजनाईत्वे सत्यन्नाद्यसंभवा-देव भोजननिवृत्तौ । त्रयोऽग्नयः 'त्रेता' गाईपत्यादयः । 'द्रव्यालाभे' अग्निहोत्रहवनीयद्रव्यालाभे ॥

# <sup>2</sup>पुष्टिकामाधिकारे <u>आपस्तम्बः</u>—[२, १९, ३–१२]

औदुम्बरश्रमसः सुवर्णनाभः प्रशस्तः । न चान्ये-नापि भोक्तव्यम् । यावद्वासं न सन्नयन्नस्कन्दयन्नापि हीता-पिजहीत वा कृत्लं ग्रासं ग्रसेत् सहाङ्ग्रष्टम् । न च मुखदाब्दं कुर्यात् । पाणि च नावधुनुयात् । आचम्योध्वौ पाणी धारये-दाप्रोदकीभावात् । ततोऽग्रिमुपस्पृदोत् । दिवा च न मुञ्जीतान्यन्मूलफलेभ्यः । स्थालीपाकानुदेश्यानि च वर्जयेत् । सोत्तराच्छादनश्चैव यज्ञोपवीती मुञ्जीत ॥

'<sup>4</sup>औदुम्बरः' ताम्रमयः। 'न चान्येनापी'त्यादिना <sup>5</sup>तत्पुत्रेणापि तत्र पात्रे <sup>6</sup>न भोक्तव्यमित्युक्तम्।'यावद्वासं'

<sup>1</sup> मध्ये प्रातराशो भोजनं--- ब, ज, द; मध्ये आशो मोजनम्--- ना.

<sup>2</sup> वी. मि. आ., ४७५ ; गृ. र., ३२२-३२३.

<sup>3</sup> प्रशास्त:—मु. आप.; चमु भक्षणे, यत्र चम्यते स चमसो भोजनपात्रम् । सुवर्ण-नाभ: सुवर्णेन मध्ये अलङ्कृत: स प्रशास्तः प्रशस्तो भोजने ॥—हरदत्तः.

<sup>4</sup> Reproduced by वी. मि. आ. and ए. र.

<sup>5</sup> तिस्पत्रादिनापि--- ज ; न चान्येन कर्तुः पित्रापि तत्र पात्रे भोक्तव्यम्--हरदक्तः.

<sup>6</sup> न भोक्तव्यमित्यर्थः--- उ.

यावद्गसितुं शक्यमित्यर्थः। 'नापजिहीत' सब्येन पाणिना पात्रं न विमुश्चेत्, अथवा 'अपजिहीत'। अयं च पात्र- धारणाधारणविकल्पः षोडिशिग्रहणाग्रहणवद्गच्चवित्यतः। यदि प्रथमं पात्रधारणपूर्वकं भोजनमुपकान्तं तदा धारणमेव। 'यदि प्रथममधृत्वैव भोजनमुपकान्तं तदाऽधारणमेवित कपर्दी²। 'अपोदकीभावः' प्रचुरोदकसंबन्धित्वम्। एतचा' ग्न्युस्पर्शनं' तिलमांसादिसंसृष्टान्नभोजनविषयम्। 'दिवा न भुज्जीत' पुनरितिशेषः। 'स्थालीपाकः' पक्षादिच्छः। 'अनुदेश्यानि' देवपित्राद्यदेशेनासंकल्पितानि। स्थयमेव 'यज्ञोपवीती' 'सोत्तराद्यादनः' सोपरिवस्त्र एव 'भुज्जीत'। नोत्तरीयं वासोव्यतिरेकेण भोजनकाले 'सूत्रादिना कार्यमिति कपर्दिभाष्यम्॥

#### ⁵वसिष्ठः---[१२, १५-१७]

प्राङ्मुखोऽन्नानि भुज्जीत । तृष्णीं साङ्गुष्ठं कृत्स्नं ग्रासं ग्रसेत् । न च मुखदाब्दं कुर्यात् ॥

'अन्न 'ग्रहणात्ताम्बूलादौ प्राङ्मुखत्वादिनियमो ना-स्तीति सूचितम्। 'तूष्णीं 'ग्रहणेनैव मौने प्राप्ते पुन'र्मुख-शब्द 'निषेधो भाषणव्यतिरिक्तसीत्कारादिध्वनिनिवृद्यर्थः॥

<sup>1</sup> अथवा प्रथममन्यथैव भोजनमुपक्रान्तं तदा-ब, द.

<sup>2</sup> Quoted by बी. मि. आ., ४७५.

<sup>3</sup> प्रोदकीभाव: प्रवुरोदक्त्वम् । बहुनोदकेनौष्ठादिप्रक्षालनं कुर्यादित्यर्थ:—वी. मि. आ; आप्रोदकीभावात् यावत्प्रचुरजलसंबन्धम्—ए. र.; भुक्त्वाचम्य पाणी ऊर्ध्व धारयेत् यावत्प्रगतोदकौ ग्रुष्कौ भवतः ।—हरदत्तः.

<sup>4</sup> सूत्रादिनापि कर्तव्यमिति—ना.

<sup>5</sup> गृ. र., ३२३.

# ¹मनुः—[४, ६२]

न भुञ्जीतोद्धृतस्तेहं नातिसौहित्यमाचरेत्। नातिप्रगे नातिसायं न सायं प्रातराचितः॥

'उद्भृतस्तेहं' पिण्याकादि । 'अतिप्रगे' अचिरोदित एव सूर्ये । 'अतिसायं' सूर्यास्तमनसमीपे । 'प्रातराशितः' प्रातस्तृप्तः 'सायं' न भुज्जीत²॥

#### ³विष्णुः—[६८, ४८]

न तृतीयमथाश्रीयान्नापथ्यं च कदाचन । नातिप्रगे नातिसायं न सायं प्रातराज्ञितः॥

### <sup>5</sup>विष्णुपुराणे—[३, ११, ८७]

अश्रीयात्तन्मना भूत्वा पूर्वं तु मधुरं रसम्<sup>6</sup>। लवणाम्लौ तथा मध्ये कडुतिक्तादिकांस्तथा<sup>7</sup>॥ प्राग्द्रवं पुरुषोऽश्रीयान्मध्ये तु कठिनाज्ञानः। अन्ते पुनर्द्रवाज्ञी च बलारोग्ये न मुञ्जति॥

#### <sup>8</sup>ब्रह्मपुराणे

सर्वाङ्गुलीभिरश्रीयाम्नावधूयेत्करं कचित्। कुर्यात्क्षीराम्नमाहारं<sup>९</sup> न च पश्चात्पिबेद्दि॥

```
1 गृ. र., ३२३-३२४; वी. मि. आ., ४७६.
```

<sup>2</sup> मुझीत । तेन प्रातः साकांक्षमशितव्यम्---ना

<sup>3</sup> वी. मि. आ., ४७५-४७६; गृ. र., ३२४.

<sup>4</sup> न चापथ्यं कथंचन—शी. मि. आ., मु. विष्णुः

<sup>5</sup> वी. मि. आ., ४७७; गृ. र; ३२४.

<sup>6</sup> समम्—उ.

<sup>7</sup> तत:---ब, ज, द.

<sup>8</sup> वी. मि. आ., ४७७ ; गृ. र., ३२४ ; पद्मपुराणे—ब, द, ज.

<sup>9</sup> वी. मि. आ., ४७७ ; गृ. र., ३२४.

जठरं पूरयेदर्धमञ्जैर्भागं जलेन च। वायोः संचारणार्थाय चतुर्थमवदोषयेत्॥

#### ¹देवलः

न भुञ्जीताघृतं नित्यं गृहस्थो भोजनं स्वयम्। पवित्रमथ हृद्यं च सर्पिराहरघापहम्॥

मनुः—[४, ५५]

नाश्रीयात्संधिवेलायाम्॥

<sup>2</sup>आपस्तम्बः—[१, १७, ६-८]

न नावि भुझीत तथा प्रासादे कृतभूमौ च भुझीत॥ 'नावि' आसीन इति शेषः। 'प्रासादे' प्रासादस्यो-परीत्यर्थः। 'कृतभूमौ' मृत्तिकाप्रक्षेपेण संपादितभूमौ?॥

# <sup>3</sup>ब्रह्मपुराणे

यस्तु पाणितले भुङ्क्ते यस्तु फूत्कारसंयुतम् । प्रसृताङ्गलिभिर्यश्च<sup>4</sup> तस्य गोमांसवच<sup>5</sup> तत् ॥ नाजीर्णे भोजनं कुर्यात् स्याच नातिबुभुक्षितः । <sup>6</sup>हस्त्यश्वरथयानोष्ट्रप्रासादस्थो न भक्षयेत्<sup>7</sup>॥

- 1 वी. मि. आ., ४७७; गृ. र., ३२४.
- 2 प्रासादो दारुमयो मञ्च: । तत्रापि न भुजीत । भूमाविष भुजानः कृतायां गोमया- दिना संस्कृतायां भुजीत । अपर आह—प्रासादोऽपि यदा कृतभूमिर्भवित न केवलं दारुमय:, तदा तत्रापि भुजीतैविति—हरदत्त:.
  - 3 वी. मि. आ., ४७६-४७७; गृ. र., ३२४-३२५.
  - 4 भिश्वेव--ना; भिर्यस्तु-ए. र.
  - 5 तु-वी. मि. आ.
  - 6 हस्त्यश्वरथयानेषु --- ड;
  - 7 भोजयेत्--- उ.

<sup>1</sup>रुमशानान्तर्गतो वापि देवालयगतोऽपि वा। ज्ञायनस्थो न भुञ्जीत न पाणिस्थं न चासने॥ न संध्ययोर्न मध्याहे नार्धरात्रे कदाचन। नार्द्रवासा नार्द्रिशिरा न चायज्ञोपवीतवान्॥ न प्रसारितपादस्त पादारोपितपाणिमान्। नावसक्थिकसंस्थश्च न च पर्यक्किकास्थितः॥ न वेष्टितिशराश्चापि नोत्सङ्कतभाजनः। नैकवस्त्रो दृष्टमध्ये सोपानत्कः सपादुकः ॥ न चर्मोपरिसंस्थश्च चर्मवेष्टितपार्श्ववान। अन्नस्य जन्मकालुष्यं दुष्पङ्क्ति च न क्रत्सयेत्॥ यासरोषं तु नाश्रीयात् पीतरोषं पिवेन्न तु<sup>2</sup>। शाकमलफलेक्ष्वादि दन्तच्छेदैर्न भक्षयेत ॥ संचयेन्नान्नमन्नेन विक्षिप्तं पात्रसंस्थितम्। बद्दनां भुञ्जतां<sup>3</sup> मध्ये न चाश्रीयात्त्वरान्वितः॥ बथा न विकिरेदन्नं नोच्छिष्टः क्रत्रचिद्वजेत्। <sup>4</sup>न स्पृशेत्खशिरो विप्रः सोच्छिष्टेनैव पाणिना ॥ ⁵तिलक्कल्कं जलं क्षीरं दिधक्षौद्रघृतानि तु । न त्यजेदर्धजग्धानि सक्तूंश्चाथ कदाचन ॥

' <sup>6</sup>पसृताङ्गुलिभिः ' असङ्कुचिताभिरङ्गुलीभिः । 'स्याच नातिबुभुक्षितः' अतिशयेन बुभुक्षयाऽऽत्मानं न

<sup>1</sup> न श्मशानान्तरगतः—ना ; श्मशानाभ्यन्तरगतो—वी. मि. आ ; श्मशानान्तर्गतो नैव—ग्र. र.

<sup>2</sup> च--वी. मि. आ.

<sup>3</sup> बहूनामश्रतां—वी. मि. आ.

<sup>4</sup> न स्पृशेत शिरो—ड; न स्पृशेच शिरो—गृ. र.

<sup>5</sup> तिलकल्कं घृतक्षीरं दिधक्षीद्रजलानि च---- उ, ब, द; तिलकल्के--- वी. मि. आ.

<sup>6</sup> Reproduced by वी. मि. आ., ४७७ and गृ. र., ३२५-३२६.

पीडयेदित्यर्थः। 'यानं' दोलादि। 'पर्यक्किका' मित्रका। 'दुष्टाः' पिततादयः। 'चर्मवेष्टितपार्श्ववान्' कृतसन्ना- हादिः। 'जन्मकालुष्यं दुष्पङ्क्तिं च न कुत्सयेत्' 'जन्मकृत्यनं' निन्दितदेशोत्पत्त्या, 'कालुष्यं' मिलनत्वम्, 'दुष्पङ्क्तिः' निन्दितपाकः । 'पीतशेषं' पानपात्राविष्टिमेव। 'दन्तच्छेदैः' दन्तैश्चित्वा। 'अन्नेन' अपूपादिना पात्रे विकीर्णमन्नं न राशीकुर्यादित्यर्थः। 'उच्छिष्टेन पाणिना' उच्छिष्टान्नलिप्तेन पाणिना, 'स्विशिरो न स्पृशेद्' इत्यर्थः। 'अर्धजग्धानि' किंचिद्भक्तानि॥

#### <sup>3</sup>महाभारते

पानीयं पायसं सर्पिर्मधुद्दोषं दघीत्यपि । निरस्यं द्रोषमेतेषां न प्रदेयं तु कस्यचित् ॥ 'निरस्यम्' अत्याज्यम् ॥

# <sup>4</sup>ब्रह्मपुराणे

अप्येकपङ्कत्यां नाश्रीयात् <sup>5</sup>संयुतः स्वजनैरिप । को हि जानाति किं कस्य प्रच्छन्नं पातकं <sup>6</sup>भवेत् ॥ भस्मस्तम्भजलद्वारमार्गैः पङ्क्तिं च भेदयेत् ।

# <sup>7</sup>विष्णुपुराणे—[३, ११, ८३, ८६]

# न चासन्दीस्थित पात्रे नादेशे च नरेश्वर।

- 1 मन्द्रपाक:—-गृ. र.
- 2 पानपात्र एवावशिष्टं--ब, द, ना.
- 3 गृ. र., ३२६.
- 4 ए. र., ३२६.
- 5 संबन्धिस्वजनैः सह—ना ; संवृत: स्वजनैरपि—गृ. र.
- 6 महत्-ज, ना.
- 7 ए. र., ३२६ ; ब्रह्मपुराणे—इति वी. मि. आ., ४७८,

नाकाले नातिसंकीर्णेऽदत्वाग्रं न नरो ग्रसेत् ॥
नादोषं पुरुषोऽश्रीयादन्यत्र जगतीपते ।

<sup>2</sup>मण्डाम्बुद्धसर्पिर्भ्यः सक्तुभ्यश्च विवेकवान् ॥
'आसन्दी' वेत्रादिनिर्मिता । 'अदेदो' रथ्यादौ ।
'अकाले' संध्यादौ । 'मण्डः'—

"सक्तवः सर्पिषाभ्यक्ताः शीतवारिपरिप्छताः। अनातिद्रवा नातिसान्द्रा मण्ड इत्यभिधीयते॥" इति चरकः ॥

# <sup>5</sup> शङ्खलिखितौ

न भोजनार्थं<sup>6</sup> पाकशालां प्रविशेत्। न वृथापाकं <sup>7</sup>पचेत्। न वृथापाकमश्रीयात्॥

# <sup>8</sup>हारीतः

न कुद्धो नान्यमना नाभिभाषमाणोऽश्रीयात्। न जिज्ञन् भर्त्सयन्। नाप्रदाय प्रेक्षमाणेभ्यः। न च तदश्री-याचेन देवपितृमनुष्यार्थं न कुर्यात्। एवं ह्याह—

आत्मार्थं भोजनं यस्य रत्यर्थं यस्य मैथुनम् । षृत्त्यर्थे यस्य चाघीतं निष्फलं तस्य <sup>9</sup>जीवितम् ॥

<sup>1</sup> न दत्वामं नरो प्रसेत्—ब, द, ज; दत्वामं च नरो म्रसेत्—ना, मृ. र.; नादत्वामं नरो म्रसेत्—वी मि. आ.

<sup>2</sup> मध्वन्नद्धिसर्पिभर्यः-वी. मि. आ.

<sup>3</sup> नातिसान्द्रा न चात्यच्छा मण्ड—द, ब, गृ. र.

<sup>4</sup> इति चरकोक्तः—ब, द, गृ. र., ३२७.

<sup>5</sup> र. र., ३२७.

<sup>6</sup> भोजनार्थी—ना, गृ. र.

<sup>7</sup> चरेत्-ना; पाचयेत्-गृ. र.

৪ वी. मि. आ., ४७८ ; गृ. र., ३२७.

<sup>9</sup> जीवनम्—ज.

¹यडुङ्के² वेष्टितशिरा ³यच भुङ्क्त उदङ्मुखः। सोपानत्कश्च ⁴यडुङ्के सर्वं विद्यात्तदासुरम्॥

' प्रेक्षमाणेभ्यः ' प्रकर्षेण सामिलाषमीक्षमाणेभ्यो बालादन्येभ्यः । 'देवपितृमनुष्यार्थम् ' इति पश्चयज्ञोप-लक्षणम् । सुज्यत इति 'भोजनं 'भोज्यमन्नम् ॥

#### ⁵यमः

अक्षाति यो भृत्यजनस्य मध्ये

<sup>6</sup>मिष्ठान्नमेको रसगृष्नुबुद्धिः।
दीनैः कटाक्षेरपि वीक्ष्यमाणो<sup>7</sup>

टयक्तं विषं हालहलं स सुङ्क्ते॥

'रसगृध्नुबुद्धिः' रसे गृध्नुर्बुद्धिर्यस्य, यस्य रसका-ङ्क्षिणी मतिरित्यर्थः॥

# <sup>8</sup>विष्णुः—[६८, ४-४७]

न गोब्राह्मणोपरागे चाश्रीयात्। न राजन्यव्यसने<sup>9</sup>। प्रवसितश्चाग्निहोत्री यदाग्निहोत्रं <sup>10</sup>हुतं मन्येत तदाश्रीयात्। यदा कृतं मन्येत वैश्वदेवमपि। पर्वणि च पर्व यदा कृतं

<sup>1</sup> गृ. र., ३२७.

<sup>2</sup> यो भुङ्क्ते--ब, ज, द, गृ. र.

<sup>3</sup> यश्च--- गृ. र.

<sup>4</sup> यो भुङ्के---ए. र.

<sup>5</sup> गृ. र., ३२७.

<sup>6</sup> श्रेष्ठात्रमेको---- उ.

<sup>7</sup> कटाक्षेरभिवीक्ष्यमाणी--ना, गृ. र.

<sup>8</sup> गृ. र., ३२८.

<sup>9</sup> न राजव्यसने—ना, गृ, र; न राह्यो व्यसने—मु. विष्णु:

<sup>10</sup> कृतं-मु. विष्णु:, गृ. र.

मन्येत<sup>1</sup> । <sup>2</sup>नाश्रीयाचाजीणें । नार्धरात्रे । न मध्याहे । न संध्ययोः । नार्द्रवासाः । नैकवासाः । न नग्नः । <sup>3</sup>नोदके । नोत्कुदुकः । न च भिन्नासनगतः । न च शयनगतः । न भिन्नभाजने । नोत्सङ्गे । न सुवि । <sup>4</sup>न पाणौ । लवणं च यन्न दद्यान्न तदश्रीयात् । न बालकं निर्भर्त्सयन् । नैको मृष्टम् । नोद्धृतस्तेहम् । न दिवा धानाः । न रात्रौ तिलसंबन्धम् । न दिवा धानाः । न रात्रौ तिलसंबन्धम् । न दिवा । नार्न्द्रपप्पलशणशाकम् । नादत्वा । नाहुत्वा । नानार्द्रपदः । नानार्द्रकरमुखश्च । नोच्छिष्टो घृतमादद्यात् । न चन्द्रार्कतारका निरीक्षेत । न मूर्धानं स्पृशेत् । न ब्रह्म कीर्तयेत् । प्राङ्मुखोऽशीयात् । दक्षिणाभिमुखो वा । अभिनन्द्यात्रम् । सुमनाः विश्वर्यमुलिप्तश्च । न निःशेषकृतस्यात् । अन्यत्र दिधमधु-सर्पः पर्णः पर्णलोदने भ्यः ।।

# नाश्रीयाद्भार्यया साकं नाकाशे न तथोत्थितः। बहुनां प्रेक्षमाणानां नैकस्मिन्बहवस्तथा॥

- 1 पर्वणि च यदा कृतं मन्येत गृ. र ; पर्वणि च यदा कृतं मन्येत पर्व मु. विष्णुः.
- 2 पर्वणि नाश्रीयाचार्घरात्रे—ए. र.
- 3 Omitted by ड ; न जलस्थ:—- गृ. र.
- 4 वी. मि. आ. ४७९--४८०--यत्तु पाणौ दद्याच तदश्रीयात्। न बालकं etc; न पाणौ। लवणं च यत्र दद्याच्य-मु. विष्णुः.
  - 5 नैको मिष्टम्—वी. सि. आ; नैकान्तोष्णम्—गृ. र.
  - 6 तिलसंबद्धम्-वी. मि. आ.
  - 7 नोच्छिष्टे—ड, य. र.
  - 8 तारकादि—ना : न चार्कतारकं—गृ. र.
  - 9 अभिपूज्यान्नम्—मु. विष्णुः.
  - 10 स्नग्गन्धलिप्तश्च--ए. र.
- 11 सक्तुपलमोदकेभ्य:—वी. मि. आ., मु. विष्णुः ; सक्तूपलमोदकेभ्य: and सक्तूपल-नौदनेभ्य:—ए. र.

¹ग्रुन्यालये वहिगृहे देवागारे कथंचन । पिवेन्नाञ्जलिना तोयं नातिसौहित्यमाचरेत् ॥

'गोब्राह्मणोपरागे' गोब्राह्मणयोर्घ्यसने। 'प्रवसितः' अग्निहोत्रदेशं त्यक्त्वा ग्रामान्तरं गतः। 'नोत्कुदुकः' नोत्कटासनः। 'भिन्नं' स्फुटितम्। 'न भुवि' कृत्वेति शेषः। 'पाणौ' स्थितमिति शेषः। 'दयाद्' देवादिभ्य इति शेषः। 'नादत्वे'त्यनेन ब्राह्मणादिभ्यो दानमकृत्वा वनाश्रीयादित्युक्तम्। 'यन्न दयाद्' इत्यनेनान्यजातीयं उदत्वाप्यन्यन्नान्यज्ञातीयं विनःशेषकृत्' सर्वभोजी। आकाशे निराधारे भोजनासंभवादासन्दिकादौ प्रतिषेधो 'नाक्काश' इति। 'एकस्मिन्' अक्षमाण इति शेषः॥

#### <sup>5</sup><u>तथा</u>—[६८–४९]

न भावदुष्टमश्रीयात्र भाण्डे भावदूषिते। शयानः पौढपादश्च कृत्वा चैवावसिक्थकाम्॥ 'भावदुष्टम्' अद्युचित्वेन शङ्कितम्॥

# <sup>6</sup>मनुः

# एकवस्त्रो न भुङ्गीत कपाटमपिधाय च। भूमौ चानन्तरीकृत्य भिन्नपात्रे न चादानम्॥

- 1 Reproduced by गृ. र., ३२९.
- 2 नाश्रीयादित्यर्थः--ब, द.
- 3 दत्वापि नाप्यन्नमश्रीयादित्यर्थ:---ब, द.
- 4 प्रेक्ष्यमाणे इति संबन्धः—ब, ज, द.
- 5 ए. र., ३२९.
- 6 ए. र., ३२९-३३०; ए. र., omits तथा. Not found in printed editions of Manu.
  - 7 भूमौ वावान्तरीकृत्य—उ; भूमौ देवान्तरीकृत्य—गृ. र.

#### तथा

नाहारसुपभुञ्जीत तिष्ठन्गच्छन् हसन्नपि।

#### <sup>1</sup>तथा

खग्रामे ग्रामतो वापि संनिकृष्टे मृते सित । न भुजीताशनं धीमानधर्म्यं शोककारणात्॥

'भिन्नपात्रे न चारानम्' इत्यत्र न कुर्यादिति रोषः। 'खग्रामे' खग्रामीणे। 'ग्रामतः संनिकृष्टे' संनिकृष्टग्रा-मीणे। 'अधर्म्यम्' अधर्मसाधनम्॥

#### <sup>2</sup>बृहस्पतिः

न स्पृरोद्वामहस्तेन भुञ्जानोऽन्नं ऋदाचन । न पादौ न शिरो वस्ति न पदा भाजनं स्पृरोत्॥

# मुझीतेत्यनुषृत्तौ—उद्याना

नानाचान्तः खट्टारूढो न चोत्तानः कदाचन ॥

# <u> गौतमः</u>—[९, ५६–५७]

न भक्ष्यानुत्सङ्गे भक्षयेत्। न रात्रौ प्रेष्याहृतम्॥ 'रात्रौ' 'प्रेष्येण' दासादिना आनीतं किंचिदपि न भक्षयितव्यमिति मस्करी ॥

#### <sup>5</sup>याज्ञवल्क्यः--[१, १३१]

न भार्यादर्शनेऽश्रीयान्नैकवासा न संस्थितः॥

- 1 वी. मि. आ., ४७८.
- 2 ₹., ₹३0.
- 3 ए. र., ३३०.
- 4 रात्री प्रेष्येण शृद्धादिना आहतं यतिंकचिश्व भक्षयेत् इति मुद्रितमस्करिपाटः.
- 5 वी. मि. आ., ४७९.

# 'भार्यादर्शने' पर्यन्त्यां भार्यायाम् ॥

# <sup>2</sup><u>मनुः</u>—[४, ४३]

नाश्रीयाद्भार्यया सार्धं नैनामीक्षेत चाश्वतीम्। 'अश्वतीं' <sup>3</sup>भुञ्जानाम्॥

# ⁴वसिष्ठः—[१२, २९]

भार्यया सह नाश्नीयादबीर्यवदपत्यं भवतीति <u>वाजस</u>-नेयके विज्ञायते ॥

# ⁵अङ्गिराः

ब्राह्मण्या सह योऽश्रीयादुच्छिष्टं वा कदाचन।
न तस्य दोषं मन्यन्ते नित्यमेव मनीषिणः॥
उच्छिष्टमितरस्त्रीणां योऽश्रीयाद्वाह्मणः कचित्।
प्रायश्चित्ती स विज्ञेयः संकीणीं मूढचेतनः॥

'ब्राह्मणी 'ग्रहणं भर्तृसवर्णोपलक्षणार्थम् । ब्राह्मण्यापि सह कदाचिद्भोजनमध्वन्येव । तथा च ब्रह्मपुराणे<sup>6</sup>

> ब्राह्मण्या भार्यया सार्धं कचिद्भुङ्जीत वाध्वनि । असवर्णस्त्रिया सार्धं भुक्तवा पतित तत्क्षणात्॥ इति।

- 1 Quoted by वी. मि. आ., ४७९.
- 2 वी. मि. आ., ४७९; ए. र., ३३०∙
- 3 भक्ष्यमाणाम्---ब, इ.
- 4 ए. र., ३३०.
- 5 गृ. र., ३३०-३३१; वी. मि. आ., ४७९.
- 6 गृ. र., ३३१; वी. मि. आ., ४७९.

# <sup>1</sup>ब्रह्मपुराणे

विप्रस्त्वेवसुपस्पृद्य पादाङ्कृष्टे च दक्षिणे।
हस्ताभ्यां मन्त्रवद्द्याद्विधिवचावनेजनम्॥
²संमार्ज्यं बाह्र जान्,³ च गोप्रदानफलं लभेत्।
सुक्त्वा ⁴चैव प्रतिष्ठेत न चाप्यार्द्रेण पाणिना॥
आचान्तोऽप्यशुचिस्तावद्यावत्पात्रमनुद्धृतम्।
उद्धृतेऽप्यशुचिस्तावद्यावन्नोन्मुज्यते मही॥

# ⁵विष्णुपुराणे—[३, ११, ९०–९५]

भुकत्वा सम्यगथाचम्य प्राङ्मुखोदङ्मुखोऽथवा<sup>6</sup>।
आचान्तः पुनराचामेत्पाणी प्रक्षाल्य मूलतः॥
खस्थः प्रशान्तचित्तस्तु कृतासनपरिग्रहः।
अभीष्टदेवतानां तु कुर्वीत स्मरणं ततः<sup>7</sup>॥
अग्निराप्यायतां घातृन् पार्थिवान् पवनेरितः।
दत्तावकाशो नभसा <sup>8</sup>जरयत्वस्तु मे सुखम्॥
अश्नं बलाय मे भूमेरपामग्रचनिलस्य च।
भवत्वेतत्परिणतौ ममास्त्वच्याहतं सुखम्॥
प्राणापानसमानानामुदानच्यानयोस्तथा।
अश्नं पुष्टिकरं चास्तु ममास्त्वच्याहतं सुखम्॥

<sup>1</sup> ए. र., ३३१; वी. मि. आ., ४८४.

<sup>2</sup> ब, द and वी. मि. आ., add तथा before this line.

<sup>3</sup> बाहुं जानुं—वी. मि. आ.

<sup>4</sup> नैव for चैव--वीं. मि. आ.

<sup>5</sup> गृ. र., ३३२-३३३ ; वी. मि. आ., ४८४-४८५.

<sup>6</sup> अपि वा for अथ वा—ना, ए. र and वी. मि. आ.

<sup>7</sup> नरः--ब, ज, ना, द, गृ. र., वी. मि. आ.

<sup>8</sup> जरयंस्त्वस्तु—ब, द; जरयन्नस्तु—वी. मि. आ.

अगस्तिरग्निर्वडवानलश्च सुक्तं मयात्रं जरयत्वरोषम् । सुखं च मे तत्परिणामसंभवं यच्छत्वरोगं मम चास्तु देहे ॥ विष्णुः समस्तेन्द्रियदेहदेही प्रधानभूतो भगवान्यथैकः। सत्येन तेनान्नमरोषमेतदारोग्यदं मे परिणाममेतु ॥ विष्णुरत्ता¹ तथैवान्तं परिणामश्च वे यथा । सत्येन तेन यद्भुक्तं² जीर्यत्वन्नमिदं तथा ॥ इत्युचार्य खहस्तेन परिमार्ज्य तथोदरम् । अनायासमदायीनि क्रर्यात्कर्माण्यतन्द्रितः ॥

# <sup>3</sup>आपस्तम्बः—[२, ४, २४]

यत्र भुज्यते देशे⁴ तत् समूद्य निर्हृत्यावोक्ष्य तं देशम-मत्रेभ्यो छेपात् संकृष्याद्भिः <sup>5</sup>संमृज्योत्तरतः शुचौ देशे रुद्राय निनयेत्। एवं वास्तु शिवं भवति॥

'समूहनं' वर्धन्यादिना शोधनम्। 'निर्हरणं' समूह-स्योच्छिष्टस्यापनयनम्। 'अवोक्ष्य' प्रसिच्य, समाचारा-द्रोमयोदकेन<sup>६</sup>। 'अमत्राणि' पाक्रभाण्डान्यत्र। 'उत्तरतो' गृहात्। 'वास्तु' गृहम्। 'शिवम्' भद्रम्॥

# <sup>7</sup>हारीतः

# पश्चात्पत्नी दोषं बिंछं हरेत्॥

- 1 विष्णुर्यथा—ए. र.
- 2 मङ्कतं--गृ. र.
- 3 ग. र., ३३३; वी. मि. आ., ४८५.
- 4 देशे समूह्य-मु. आप.
- 5 संस्रज्य-मु. आप.; संसिच्य-ए. र.; संश्रिख-वी. मि. आ.
- 6 Quoted by वी. मि. आ., ४८५.
- 7 वी. मि. आ., ४८५; गृ. र., ३३३.

एतच पाकभाण्डशिष्टेनाऽन्नेन रौद्रबलिहरणं कर्तच्य-मिति <u>जयस्वामी</u> ॥

# अथ भोज्याभोज्यानि

<sup>2</sup>तत्र <u>गौतमः</u>—[१७, १]

परास्तानां सकर्मसु द्विजातीनां ब्राह्मणो सुङ्जीत ॥

'प्रशस्तानां' सम्यक् स्वकर्मनिष्ठत्वेन स्तुतिविषया-णाम्। 'द्विजातीनां' त्रैवर्णिकानाम्<sup>3</sup>॥

<sup>4</sup>यमः, हारीतजमदग्नी प्रथमद्वितीययोः, पैठीनसिश्च तृतीये

ब्राह्मणस्य सदाश्रीयात् क्षत्रियस्य च पर्वसु ।

⁵प्रकृतेषु च वैदयस्य द्यूद्रस्य न कदाचन ॥
अमृतं ब्राह्मणस्यात्रं क्षत्रियस्य पयः स्वृतम् ।
ब्राह्मणात्रं क्षत्रियात्रं वैदयानां द्यौद्रमेव च ॥
तां तां योनिं बजेद्विपो सुक्तात्रं यस्य वै सृतः ।

'पर्वसु' पौर्णमास्यादिषु । 'प्रकृतेषु' प्रक्रमविशेषेषु गोमङ्गलादिषु । 'यस्य' ब्राह्मणादेः । शुद्धान्ननिषेधश्चास-च्छूद्रान्नविषयः, <sup>6</sup>गवादिप्राप्तचसंभवे सच्छूद्रान्नविषयश्च । तथा च ब्रह्मपुराणे<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Quoted by वी. मि. आ.

<sup>2</sup> वी. मि. आ., ४८८ ; गृ. र. ३३४.

<sup>3</sup> प्रकर्षेण स्तुतानां 'स्वकर्मधु' न क्षत्रियादिकर्मधु, अर्थकामपरित्यागेन मुख्यकर्मातु-ष्ठानरतानामित्यर्थ:, तेषां द्विजातीनां उपनीतानाम्। भोजनस्यार्थप्राप्तत्वात्परिसंख्यार्थमिदं वचनम्। ब्राह्मणप्रहणं द्विजातिप्रदर्शनार्थम्।—मस्करी.

<sup>4</sup> यम:—वी. मि. आ., ४८८ ; गृ. र., ३३४.

<sup>5</sup> प्राकृतेषु-वी. मि. आ.

<sup>6</sup> सच्छूदाद्ववादिप्राह्यसंभवे तदन्नविषयश्व-- ब, द, ज.

<sup>7</sup> वी, मि. आ., ४८८; गृ. र., ३३४.

# राज्ञां पर्वणि वैदयानामश्रीयान्मङ्गले गवाम् । गोभूमिरत्नहेमार्थं सच्छूद्रस्य गृहे तथा ॥

'अश्रीयाद्' इत्यन्वयः॥

# <del>'आपस्तम्बः---[१, १८, ९-१३]</del>

त्रयाणां वर्णानां क्षत्रियप्रभृतीनां समावृत्तेन न भोक्तव्यम्<sup>2</sup>। प्रकृत्या ब्राह्मणस्य भोक्तव्यं कारणादभो-ज्यम्<sup>3</sup>। यत्राप्रायश्चित्तं कर्मासेवते प्रायश्चित्तवति<sup>4</sup>। चरित-निर्वेषस्य भोक्तव्यम्<sup>5</sup>। सर्ववर्णानां खधमें वर्तमानानां भोक्तव्यं शुद्धवर्जीमत्येके॥

'समावृत्त 'ग्रहणाद्वस्यचारिणः सर्ववर्णेषु भिक्षा-चरणं न निषिद्धम्। 'प्रकृत्या' स्वाभाविक्या, स्वधर्म-परतया स्थितस्येति द्रोषः। 'कारणाद्' उपपातकादि-योगात्। 'अप्रायश्चित्तं 'प्रायश्चित्तादितरन्नित्यनैमित्तकं कर्म। इदं च 'प्रकृत्ये 'त्यनेनैवोक्तम्। 'प्रायश्चित्तवति' प्राय-श्चित्तहेतुपापसद्भावे। 'चरितनिर्वेषस्य' कृतप्रायश्चित्तस्य<sup>6</sup>। इदं च धर्मनिष्ठश्चत्रियवैद्यान्नभोजनानुज्ञानं <u>यम</u>वचनानु-सारात् पर्वमङ्गलविषयम्॥

- 1 बी. मि. आ., ४८८–४८९ ; ए. र., ३३४.
- 2 समावृत्तो द्विजाति: क्षत्रियादीनां त्रयाणां वर्णानां ग्रहे न भुजीत-हरदत्तः.
- 3 ब्राह्मणस्य त्वनं प्रक्रत्या स्वभावेनैव भोक्तव्यम् । कारणादेव त्वभोज्यम् । कारण-माह—हरदत्तः.
- 4 यत्र यदाभिहोत्रवैश्वदेवादि निल्पमाभ्युदयिकं वा अप्रायिश्वतं कर्मासेवते तात्पर्येण करोति । प्रायिश्वत्तव्यात्मिनि चोदितं प्रायिश्वतं प्राणायामोपवासपिथकृदादि न करोति तदा एतस्मादेव कारणाद्वाद्वाणस्याज्ञमभोज्यमिति ॥—हरदन्तः.
  - 5 चरितो निर्वेषः प्रायित्रतं येन तस्यान्नं भोक्तव्यम् । तद्भोजने न दोषः ।--हरदत्तः.
  - 6 Quoted by वी. मि. आ., ४८९.

### ¹मनुः--[४, २२३]

नाचाच्छ्द्रस्य पकान्नं विद्वानश्राद्विनो द्विजः। आददीताममेवास्मादवृत्तावेकरात्रिकम्॥

'अश्राद्धिनः' नित्यश्राद्धमकुर्वतः। 'अवृत्तौ' आपिद्। 'एकरात्रिकम्' एकदिवसनिर्वाहयोग्यमन्नम् ॥

# <sup>2</sup>हारीतः

श्रुद्रान्नेन तु भुक्तेन जठरस्थेन यो मृतः। स वै खरत्वमुष्टत्वं श्रुद्रत्वं चोपगच्छति॥

<sup>3</sup>वसिष्ठः [६, २६; २५; २७]

श्रुद्रान्नेनोदरस्थेन यः कश्चिन्त्रियते द्विजः। स भवेत्स्करो ग्राम्यस्तस्य वा जायते कुछे॥ श्रुद्रान्नरसपुष्टाङ्गो ह्यधीयानोऽपि नित्यद्याः। जुह्नन्वापि जपन्वापि गतिमूर्ध्वां न गच्छति ॥ श्रुद्रान्नेन तु सुक्तेन मैथुनं योऽधिगच्छति। यस्यान्नं तस्य वै पुत्रा न च स्वर्गार्हको भवेत<sup>6</sup>॥

#### <sup>7</sup>यमः

#### शुद्रान्नेनोदरस्थेन ब्राह्मणो यस्यजेत्तनुम् ।

- 1 वी. मि. था., ४९०; गृ. र., ३३४-३३५.
- 2 वी. मि. आ., ४९०; गृ. र., ३३५.
- 3 वी. मि. आ., ४९०; गृ. र., ३३५; Verses under वसिष्ठ: are omitted by ब and द.
  - 4 गतिमिष्टां—गृ. र.
  - 5 विन्दति—ना, गृ. र., वी. मि. आ.
- 6 'यस्यात्रं तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छुकं प्रवर्तते' इत्यपरार्कंपाठः—वी. मि. आ.; स्वर्गं तस्य विनक्यति—व, द; न स्वर्गाहों भवेतु वै—ज, ना.
  - 7 वी. मि. आ., ४९०-४९१; गृ. र., ३३५.
  - 8 यस्तनुं त्यजेत्—गृ. र.

आहिताग्निस्तथा यज्वा स शृद्धगतिमाप्नुयात्॥ यश्चाहिताग्निर्विप्रस्तु शृद्धान्नान्न निवर्तते<sup>1</sup>। पश्च तस्य प्रणश्यन्ति आत्मा ब्रह्म<sup>2</sup> त्रयोऽग्नयः॥

# <sup>3</sup>अङ्गिराः

षण्मासान् यो द्विजो भुङ्क्ते शृद्धस्यात्रं विगर्हितम्। स च जीवन् भवेच्छूद्रो मृतः श्वा चामिजायते ॥

# ⁵पैटीनसिः

गृहमेधी न श्द्राम्मश्रीयादायुर्वतं तेज इत्यपकामित॥

# <sup>6</sup>विष्णुपुराणे

<sup>7</sup>सम्यक् प्रोक्ष्य तु गृह्णीयाच्छूद्राञ्चं गृहमागतम्<sup>8</sup>।

# <sup>9</sup>भविष्यपुराणे

उपक्षेपणधर्मेण<sup>10</sup> श्दूरात्रं यः पचेद्विजः। अभोज्यं तद्भवेदत्रं स च विप्रः पुरोहितः॥ अभोज्यं ब्राह्मणस्यात्रं वृषक्षेन निमन्त्रितम्। तथैव वृषकस्यात्रं ब्राह्मणेन निमन्त्रितम्॥

- 1 शुद्रान्नेनाभिवर्तते-- गृ. र.
- 2 वतं for ब्रह्म-ए. र.
- 3 वी. मि. आ., ४९१; ए. र., ३३५.
- 4 श्रा चैव जायते--ब, द, ज, गृ. र., वी. मि. आ.
- 5 वी. मि. आ., ४९१; गृ. र., ३३५.
- 6 ए. र., ३३६; वी. मि. आ., ४९२.
- 7 संप्रोक्ष्य चैव--ब, द; संप्रक्षाल्यैव--ना; संप्रोक्ष्यैव तु---ए. र
- 8 श्रृहस्थानं गृहागतम्—ब, द.
- 9 वी. मि. आ., ४९१; गृ. र., ३३६.
- 10 उपक्षेपेण धर्मेण-- गृ. र.

शुद्रान्नं शूद्रसंपर्कः शूद्रेण च सहासनम्। शूद्राज्ज्ञानागमः कश्चिज्ज्वलन्तमपि पातयेत्॥

'उपक्षेपणधर्मः' शृद्धस्वामिकस्यान्नस्य पाकार्थं ब्राह्मण-गृहे समर्पणम् । ¹यत्तु—

> यथा यतस्ततोऽप्यापः ग्रुद्धिं यान्ति नदीं गताः । ज्रुद्राद्विप्रगृहेष्वन्नं प्रविष्टं च सदा ग्रुचि ॥

इत्य<u>िक्तरोवचनम्</u> , तच्छूद्राह्याह्यणेन प्रतिग्रहादिना यक्छव्धमन्नं तद्विषयम्<sup>2</sup> ॥

# <sup>3</sup>याज्ञवल्क्यः—[१, १६६]

श्रृद्रेषु दासगोपालकुलमित्रार्धसीरिणः। भोज्यान्ना नापितश्चैव यश्चात्मानं निवेदयेत्॥

'गोपालः' यस्य गाः पालयति तस्यैव भोज्यान्न इति भर्तृयज्ञः। 'कुलमित्रम्' कुलकमादायाता येन सह मैत्री। 'अर्धसीरी' मिलित्वा कर्षकः। 'नापितः' क्षुरकर्मोपजीवी, सोऽपि स्वकीय एव। 'आत्मिनवेदनं' कुलतः शीलतो दृष्टा- दृष्टप्रयोजनेनोपचारविदेषेण च स्वाभिप्रायकथनपूर्वकं तदा- श्रयणम्।

# तथा च मनुः—[४, २५४]

याहकोऽस्य भवेदातमा याहकां च चिकीर्षितम्। यथा चोपचरेदेनं तथात्मानं निवेदयेत्॥ इति।

<sup>1</sup> वी. मि. आ•, ४९१-४९२; गृ. र., ३३६.

<sup>2</sup> Quoted by गृ. र.

<sup>3</sup> वी. सि. आ., ४९२; गृ. र., ३३६.

#### ¹देवलः

खदासो नापितो गोपः कुम्भकारः कृषीवलः। ब्राह्मणैरपि भोज्यान्नाः पश्चैते शृद्धयोनयः॥

' कृषीवलो 'ऽत्र <u>याज्ञवल्क्यवच्चनानुसारादर्घसीरी ।</u> तेषामाममन्नमनापचपि ग्राह्मम् । आपदि त्वेतेषां पका-न्नमपि ग्राह्मम् ॥

<sup>²</sup>द्यूद्राधिकारे <u>गौतमः</u>—[१७, ६–७]

पद्युपालक्षेत्रकर्षककुलसंगतकारियतृप्रतिचारका<sup>3</sup> भो-ज्याझाः । वणिक् चाद्याल्पी ॥

'कारियता' नापित इति <u>मस्करिभाष्यम्</u> । यः शुद्रो 'वणिक्'स चेद् 'अशिल्पी' तक्षादि न भवति तदा भोज्यानः॥

<sup>₅</sup>द्यूद्राधिकारे <u>आपस्तम्बः</u>—[१, १८, ६–८]

<sup>6</sup>एतस्यापि धर्मोपनतस्य सुवर्णे दत्वा पद्युं वा सुङ्जीत। <sup>7</sup>नात्यन्तमन्ववस्येत्। <sup>8</sup>वृत्तिं प्राप्य विरमेत्॥

'सुवर्ण वा दत्वा' 'पशुं वा दत्वा' धर्मेणोपनतस्य श्रृद्रस्यापि सुञ्जीतेत्वर्थः। 'नात्यन्तमन्ववस्येत्' वृत्त्यन्तरा-लाभेऽप्येतदीयान्नभोजनरतिर्न स्यादित्वर्थः॥

- 1 वी. मि. आ., ४९२-४९३; गृ. र., ३३७.
- 2 वी. मि. आ., ४९३; गृ. र. ३३७.
- 3 परिचारका:--मु. गौ ; प्रचारका:--वी. मि. आ., य. र.
- 4 Quoted by बी. मि. आ., ४९३.
- 5 वी. मि. आ., ४८९-४९०.
- 6 स्वयमप्यवृत्तौ सुवर्ण दत्वा—मु. आप.; तस्यापि धर्मोपनतस्य—वी. मि. आ.
- 7 नात्यन्नमध्यवस्येत्—वी. मि. आ.
- 8 यदा विहिता वृत्तिर्रुभ्यते तदा निषिद्धाया विरमेत्—हरद्ताः.

# ¹अङ्गिराः

गोरसं चैव सक्त्र्ंश्च तैलं पिण्याकमेव च । अपूपान भक्षयेच्छ्द्राद्यचान्यत्पयसा कृतम् ॥ 'पयसा कृतं' किलाटादि<sup>2</sup>॥

कत्यकलपतरी

# <sup>3</sup>हारीतः

कन्दुपकं स्नेहपकं पायसं दिष सक्तवः। एतान्यशूद्रान्नभुजो भोज्यानि मुनुरब्रवीत्॥

# ⁵परादारः

तावद्भवति शूद्रान्नं यावन्न स्पृशति द्विजः। द्विजायकरसंस्पृष्टं सर्वं तद्धविरुच्यते॥

### <sup>7</sup>यमः

यथा जलं निर्गमनेष्वपेयं नदीगतं तत्पुनरेव पेयम् । तथान्नपानं विधिपूर्वमागतं द्विजातिपात्रान्तरितं न दुष्यति ॥

- 1 वी. मि. आ., ४९३-४९४; गृ. र., ३३७.
- 2 'गोरसं' दुग्धम् । 'सक्तवो' मृष्टयवचूर्णम् । 'पिण्याकं' तिलखलिः । 'अपूपा' अस्नेहपक्रगोधूमादिविकारः । अत्र यच्चान्यदिति श्रवणादपूपाः पयसा कृता एव झाह्याः । अन्यथा 'अन्यद्' इत्सस्य वैयर्ध्यापत्तेः । 'पयसा' दुग्धेन 'कृतं' किलाटचूर्णिकादीति ॥ —वी. मि. आ; 'पयसा' दुग्धेन 'कृतं' लड्डुकादि—गृ. र.
  - 3 वी. मि. आ., ४९४; गृ. र., ३३७.
- 4 एतानि रह्मान्नभुजो—वी. मि. आ.; अत्र च 'रह्मान्नभुज' इति वचनादेतानि रह्मान्नादिनिकृतेनैव भोज्यानि । क्वचितु 'अरह्मात्रभुज' इति पाठः । तत्र रह्मस्य जलाग्निपकं यो नाश्राति तेनापि भोज्यमिस्पर्यः ॥—वी. मि. आ., ४९४.
  - 5 गृ. र., ३३८ ; वी. मि. आ., ४९२.
  - 6 द्विजातिकरसंस्पृष्टं—ना ; द्विजामिकरसंस्पृष्टं—उ.
  - 7 गृ. र., ३३८; वी. मि. आ., ४९२.

# ' निर्गमनानि ' ¹रथ्यादिपतितवारिप्रवाहप्रदेशाः ॥

# <sup>2</sup>मनुः---[४, २०५-२०८]

नाश्रोत्रियतते<sup>3</sup> यज्ञे ग्रामयाजिहुते<sup>4</sup> तथा। स्त्रिया ह्रीवेन च <sup>4</sup>हुते भुज्जीत ब्राह्मणः कचित्॥ अश्ठीकमेतत्साधूनां यत्र जुह्नत्यमी हविः। प्रतीपमेतदेवानां तस्मात्तत्परिवर्जयेत्॥ मत्तकुद्धातुराणां च न भुज्जीत कदाचन।

' अश्रोत्रियः ' अध्ययनरहितः, ऋत्विग्यजमानो वा। 'तते ' वितते प्रारब्ध इत्यर्थः। 'ग्रामयाजी' बहूनां या-जियता। 'यश्चोपनयते बहून् 'इति वाक्यपर्यालोचनया बहूनामुपनेतेति विश्वरूपाचार्यः । स यस्य होमकर्ता तस्यान्नं न भोक्तव्यम्। 'स्त्रिया हुते' 'स्त्रिया यत्र प्रातवैश्वदेवादि कृतम्। 'अश्लीकं' अश्लीकरम्। 'प्रतीपं' प्रतिकूलम्॥

# <sup>8</sup>तथा---[४, २०९--२१७]

गवा चान्नमुपाघातं घ्रष्टान्नं च विद्रोषतः।
गणान्नं गणिकान्नं च विदुषा च जुगुप्सितम्॥
स्तेनगायनयोश्चैव तक्ष्णो वार्धुषिकस्य च।
दीक्षितस्य कदर्यस्य बद्धस्य निगडस्य च॥

<sup>1</sup> वाष्यादि for रथ्यादि---गृ. र•

<sup>2</sup> वी. मि. आ., ४९४; गृ. र., ३३८.

<sup>3</sup> कृते for तते—वी. मि. आ.

<sup>4</sup> कृते for हुते---ब, द, कुल्लूक:.

<sup>5</sup> Reproduced by ए. र., ३३८ and वी. मि. आ., ४९५.

<sup>6</sup> त्रामयाजी वैश्वदेविक इति मालवानां प्रसिद्धः—विश्वरूपः, १, १६२ ; प्रामयाजी ग्रामस्य शान्त्यादिकर्ता बहुनामुपनेता वा—विज्ञानेश्वरः, १, १६३.

<sup>7 &#</sup>x27;स्निया हुते ' स्निया होमे कृते, स्निया यत्र etc.—ब, ज, द, ए. र.

<sup>8</sup> वी. मि. आ., ४९५-४९६ ; गृ. र., ३**३**९-३४०.

अभिशस्तस्य षण्ढस्य पुंश्चल्या दाम्भिकस्य च। ग्रुक्तं पर्युषितं चैव शूद्रस्योच्छिष्टमेव च ॥ चिकित्सकस्य मृगयोः कूरस्योच्छिष्टभोजिनः। उग्रान्नं स्तिकान्नं च पर्याचन्तमनिर्दशम्॥ समासमाभ्यां विप्राभ्यां विषमं सममेव च। पूजान्ते दीयमानं च न ग्राह्यं देयमेव च  $\mathbb{H}^1$ अनर्चितं वृथामांसमवीरायाश्च योषितः। द्विषदन्नं नगर्यन्नं पतितान्नमवश्चतम् ॥ पिशुनान्तिनोश्चात्रं ऋतुविऋयिकस्य च। शैद्धषतुन्नवायात्रं कृतव्रस्यान्नमेव च ॥ कर्मारस्य निषादस्य रङ्गावतरकस्य च। सुवर्णकर्तुर्वेणस्य शस्त्रविऋयिणस्तथा ॥ श्ववतां शौण्डिकानां च चैलनिर्णेजकस्य च। रजकस्य चृदांसस्य यस्य चोपपतिर्गृहे ॥ मृष्यन्ति ये चोपपतिं स्त्रीजितानां च सर्वशः। अनिर्दशं च प्रेतान्नमतुष्टिकरमेव च ॥

'²घुष्टान्नं' ³भुज्यतामन्नं ये केचिद्भोजनार्थिनः इत्या-द्याचुष्य यदन्नं दीयते। 'गणः' संघः। 'गणिका' वेद्दया। 'विदुषा' वेदार्थविदा मध्यस्थेन। 'जुगुप्सितं' निन्दितम्। 'जुगुप्सात एव तत्रादृष्टदोषानुमानम्। 'गायनो' गायनेन यो जीवति। 'कदर्यः' कृपणः। 'बद्धस्य' रज्ज्वादिना

<sup>1</sup> Verse not found in printed Manusmṛties.

<sup>2</sup> Reproduced by गृ. र., ३४०-३४१; वी. मि. आ., ४९६-४९९.

<sup>3</sup> अन्यस्मै प्रतिश्रुत्य यदन्यस्मै दीयते तद्वा बुष्टान्नमिति मेघातिथि:—वी. मि. आ., ४९६.

<sup>4</sup> जुगुप्सित एव वा तत्र दृष्टदोषानुमानम् — ए. र.

यन्त्रितस्य । 'निगडस्य 'निगडवतः, मत्वर्थलक्षणया । अथवा निगडेन बद्धस्येत्यर्थः। तृतीयार्थे षष्टी। 'पुंश्वली' व्यभिचारिणी । 'शुक्तं' यदन्यरसं द्रव्यान्तरसंबन्धाद-म्लतां गतम्। तचात्यम्लं वर्जनीयम्। "अत्यम्लं शुक्तमा-ख्यातम्" इति ¹<u>बुद्धबृहस्पति</u>वचनानुसारात्। ' शूद्रोच्छिष्टं ' शूद्रं भोजयित्वा यदुद्धृतम्। 'कूरो ' अन्दुप्रकृतिः। 'डच्छिष्टभोजी ' निषिद्धोच्छिष्टभोजी । 'उग्रः' दारुण-कर्मा। 'उग्रो राजे'ति मञ्जरीकारः। 'सृतिकान्नं' सृति-कामुद्दिश्य यत् क्रियते तदन्नं तत्कुलैरपि न भोक्तव्यम्। 'पर्याचान्तम्' इतरानेकपङ्क्तिस्थान् परिभूय यत्रान्ने भुज्यमाने केनाप्याचम्यते तदन्नं पर्याचान्तम्। 'अनिर्देशं' सृतक्यन्नम् । विद्यादिना तुल्ययोर्विप्रयोविषमपूजायां दीय-मानमन्नमभोज्यम्। एवं विद्यादिना विषमयोः समपूजयां दीयमानमन्नमभोज्यम्। दात्रापि न तथा दातव्यमित्यर्थः। 'अनर्चितम्' अर्चाईस्य यदवज्ञया दीयते। 'वृथामांसं' देविपत्राद्यदेशेन यन्न कृतम्। 'अवीरा' पतिपुत्र-रहिता। 'नगरी' नगरस्त्रामी। 'पिद्युनः' परोक्षे पराप-बादभाषणपरः। 'अनृती' अतिशयेनानृतवादी क्रटसा-क्ष्यादिः। 'क्रतुविक्रयिकः' मदीययागात्तव फलमस्त्वित्य-भिधाय यो धनं गृह्णाति । 'दौत्रूषो' नटः । 'तुन्नवायः' सौचिकः। 'कृतव्रः' कृतं यो न मन्यते। 'कर्मकारो' लोह-कारः। 'निषादो' जातितः। 'रङ्गावतरकः' नटगायनाद्य-तिरिक्तो रङ्गावतरणकर्मजीवी। 'वेणो ' वेणुच्छेदनेन यो जीवति । 'बुरुड ' इति विश्वरूपः² । 'श्ववतः ' आखेटकार्थ

<sup>1</sup> बृहस्पति for शृद्धबृहस्पति—ब, द.

<sup>2</sup> वेनो नटः-विश्वरूपः, १, १६०; वेणुच्छेदजीवी वैण:-विज्ञानेश्वरः, १, १६१.

पद्यूनां पोषकः। 'द्यौण्डिको' मद्यविकेता। 'नृद्यांसो' निर्दयः। 'स्त्रीजितानां' भार्यावद्यवर्तिनाम्। 'सर्वद्याः' सर्वव्यवहारेषु। 'अनिर्दद्यां' दद्याहाभ्यन्तरे प्रेतमुद्दिर्य यदीयते तदसूतिकनोऽप्यन्नं न भोक्तव्यमिति॥

<sup>¹</sup>याज्ञवल्क्यः—[१, १६२]

करोग्रपतितवात्यदाम्भिकोच्छिष्टभोजिनाम्॥

'ब्राखः' पतितसावित्रीकः ॥

तथैव पुनर्याज्ञवल्क्यः²—[१, १६४]

**रृशंसराजरजककृतव्रवधजीविनाम्**।

'वधजीवी ' प्राणिवधेन यो जीवति ॥

<sup>3</sup>तथा—[१, १६५]

पिशुनानृतिनोश्चेव तथा चिककवन्दिनाम्। वैतेषामन्नं न भोक्तव्यं सोमविकयिणस्तथा॥

'चक्रिकः' शकटोपजीवी ।

### <sup>5</sup>यमः

नटनर्तकतक्षाणश्चर्मकारः सुवर्णकृत् । स्थाणुकाषण्ढगणिका<sup>6</sup> अभोज्यान्नाः प्रकीर्तिताः ॥

- 1 बी. मि. आ., ४९९; ए. र., ३४१.
- 2 वी. मि. आ., ४९९; गृ. र., ३४९.
- 3 वी. मि. आ, ४९९; य. र. ३४१; Udaipur MS. reads this verse in the reverse order reading the first line after the second line.
  - 4 एषामर्ज-ज, वी. मि. आ., गृ. र.
  - 5 वी. मि. आ., ४९९-५०० ; गृ. र., ३४१-३४२.
- 6 स्थाणुपाषण्डगणिका:—ए. र.; 'स्थाणुका' अभ्रातृमतीति कल्पतरुः । 'स्थाणु-पाषण्डगणिकाः' इति पाठे तु स्थाणुपाषण्डाः पाद्युपताः शिवसंबन्धिवेदबाह्यलिङ्गधारिण इत्यर्थः ॥ —वी. मि. आ., ५००.

गान्धर्वो लोहकारश्च स्विकस्तन्तुवायकः । चक्रोपजीवी रजकः कितवस्तस्करस्तथा ॥ ध्वजी मानोपजीवी च शूद्राध्यापकयाजकौ । कुलालश्चित्रकर्मा च वार्धुषी चर्मविकयी ॥

'कुलालो 'ऽत्रास्त्रकीयः,' शूद्रस्यास्त्रभूतस्ये 'ति <sup>3</sup>वसिष्ठ-वचनानुसारात्। यत्तु <u>देवलेन</u> क्रम्भकारो भोज्यान्न इत्युक्तः सः स्वकीयो बोद्धव्यः<sup>4</sup>॥

# ⁵सुमन्तुः

अभिशास्तपतितपौनर्भवभ्रूणहपुंश्चल्यस्त्रविशस्त्रकार -तैलिकचिककध्वजिसुवर्णकारलेखकषण्डबन्धकीगणकगणि -कान्नानि चाभोज्यानि। सौकरिकव्याधनिष्पचरजकरङ्ग-कारवरुडचर्मकारा अभोज्यान्ना अप्रतिग्राह्याः॥

'पौनर्भवः' पुनर्भूपुत्रः। 'अस्त्रं' धनुः। 'विदास्त्रं' विविधमकारं खङ्गादि। 'ध्वजी' मद्यविक्रयी। 'छेखकः' चित्रकारः। 'षण्ढको' नपुंसकः। 'बन्धकी' अभिसारिणी। 'सौकरिकः' सौकरोपजीवी। 'निष्पचो'यः पाकं न करोति, यतिर्ब्रह्मचारी च<sup>6</sup>॥

<sup>1</sup> तुन्नवायक:---गृ. र.

<sup>2</sup> माल्योपजीवी च—ए. र.; गानोपजीवी च—उ; मालोपजीवी च—ब, द; भानोपजीवी 'धान्यादिमानेन यो जीवति—वी. मि. आ.

<sup>3</sup> वसिष्ठः, १४, ४.

<sup>4</sup> रसाश्रयावस्थानुकृतिरूपनाट्यकर्ता 'नटः'। भावाश्रयावस्थानुकृतिकर्ता 'नर्तकः'। 'गान्धर्वः' गान्धर्वशास्त्रोपजीवी। 'सौनिकः' प्राणिवधकर्ता। 'चकोपजीवी' शकटोप-जीवी। 'कितवो' द्यूतकृत्। 'ध्वजी' शौण्डिकः।—वी. मि. आ., ५००.

<sup>5</sup> वी. मि. आ., ५००; ए. र., ३४०.

<sup>6 &#</sup>x27;निष्पचो 'यः पाकं न करोति यतिर्वह्मचारी चेति कल्पतरुः । तन्न । "द्वावेवा- श्रमिणौ भोज्यौ ब्रह्मचारी गृही तथा । मुनेरत्रमभोज्यं स्यात्सर्वेषां लिङ्गिनां तथा ''॥ इस्यपरार्क- धृतापस्तम्बवचनविरोधात् । भोज्यौ भोज्याचौ । यथाश्रुतार्थत्वे मुनेरभोजनीयतापत्तेः । अतश्चित- द्वचनानुसारानिष्पचपदं यतिपरमेव ।—वी. मि. आ., ५००,

# अन्नं नाचमित्यनुवृत्तौ—

# ¹<u>वसिष्ठः</u>—[१४, ४-११]

ज्ञूद्रस्य वास्त्रभूतस्य । उपपतेर्यश्चोपपितं मन्यते । यश्च गृहान् दहेत् । यश्च वधार्हणोपहन्यात् । को भोज्यत इति चाभिक्रुष्टम्<sup>2</sup> । गणाञ्चं गणिकाञ्चं च । अथाप्युदाहरन्ति ।

नाश्चन्ति श्ववतो देवा नाश्चन्ति वृष्ठीपतेः।
भार्याजितस्य नाश्चन्ति यस्य चोपपतिर्ग्रहे॥
'वधार्हेण' विषादिना॥

# <sup>3</sup>गौतमः—[१७, १५-१७]

उत्सृष्टपुंश्चल्यभिद्यास्तानपदेदयदाण्डिकतक्षकदर्यबन्ध-निकचिकित्सकमृगय्वनिषुचार्युच्छिष्टभोजिगणविद्विषाणा -नाम् । अपाङ्कत्यानां प्राग्दुर्वालात् । वृथान्नाचमनोत्थान-व्यपेतानि ॥

'उत्सृष्टम्' अस्वामिकम् । 'अनपदेइयः' अविज्ञात-कुलाचारः । 'दाण्डिकः' पापकृत्तिग्रहाधिकृतः । 'बन्ध-निकः' कारागाराध्यक्षः । 'चिकित्सकः' चिकित्सा जीविका यस्य । 'सृगयुः' लुब्धकः । स चेद् 'अनिषुचारी' भवति । 'अनिषुचारी' पाशिकः । 'प्राग्दुर्वालात्' प्राग्ये श्राद्धपकरणे

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ५००-५०१ ; यृ. र., ३४२-३४३.

<sup>2</sup> श्रद्भस्य चास्नमृतश्चोपपत्ते(ते)र्यश्चोपपत्ति(तिं) मन्यते, यश्च गृहान् दहेत्, यश्च वधार्हं नोपहन्यात को भक्ष्यत इति । वाचाभिधुष्टं गणान्नं गणिकान्नं च ।—इत्यानन्दाश्रम-मृद्रितवसिष्ठस्मृतिपाठः ; शृद्धस्य च । अस्त्रमृतश्च । उपपतेर्यश्चोपपतिं मन्यते । यश्च गृहान् दहेत् । यश्च वधार्षं नोपहन्यात् । को भोक्ष्यत इति वाचाभिकुष्टम् ।—इति मुम्बयीमुदित-वासिष्टधर्मशास्त्रपाठः:

<sup>3</sup> वी. मि. आ., ५०१; ए. र., ३४३.

अपाङ्क्तेया उक्ताः 'स्तेनादयस्त्यक्तात्मपर्यन्तास्तेषामकृत-प्रायिश्वत्तानामन्नमभोज्यमिलर्थः। 'दुर्वालो' हीनप्रजनन-कोद्याः। 'वृथान्नं' यद्देवाद्यनुद्देदोन केवलमात्मार्थं पच्यते। 'आचमनव्यपेतं' यत्रार्धभुक्त आचमनं कृतम्। 'उत्थान-व्यपेतं' यत्रार्धभुक्त उत्थानं कृतम्॥

# अन्नमभोज्यमित्यनुवृत्तौ—

# <del>2आपस्तम्बः</del>—[१, १८, १८-३३; १, १९, १]

सर्वेषां च ³शिल्पजीविनाम् । ये च शस्त्रमाजीविन्त । ये चाधिम् । भिषक् । वार्धुषिकः । दीक्षितोऽकीतराजकः । अग्नीषोमीयसंस्थायामेव । हतायां वा वपायां दीक्षितस्य भोक्तव्यम् । यज्ञार्थे वा निर्दिष्टे शेषाद्भुञ्जीरिन्निति हि ब्राह्मणम् । क्षीबः । राज्ञां प्रैषकरः । अहविर्याजी । चारी । अविधिना च प्रव्रजितः । यश्चाग्रीनपास्यति । यश्च सर्वान् वर्जयते सर्वान्नी च श्रोन्नियो निराकृतिर्वृषलीपितः ॥ मत्त उन्मत्तो वद्भ ऋणिकः प्रत्युपविष्टो यश्च प्रत्युपवेशयते तावन्तं कालम् ॥

- 1 न भोजयेत् स्तेनङ्कीवपिततनास्तिकतद्भृत्तिवीरहायेदिधिषूदिधिषूपितिस्तीय्रामयाजकाज-पालोत्सृष्टाग्निमद्यपकुचरक्टसाक्षिप्रातिहारिकान् । उपपितर्यस्य च सः । कुण्डाशिसोमविक-य्यगारदाहिगरदावकीर्णिगणप्रेष्यागम्यागामिहिंसपरिवित्तिपरिवेत्तृपर्याहितपर्याधातृत्यक्तात्मदुर्वाल ० etc.—गौतमधर्मसूत्रम्, १५, १५–१७.
  - 2 वी. मि. आ., ५०३-५०४; गृ. र., ३४४-३४५.
- 3 शिल्पाजीवानाम्—मु. आप.; चित्रकर्म चित्रनिर्माणादिकं शिल्पं ये आजीवन्ति तेषां सर्वेषामपि ब्राह्मणानामज्ञमभोज्यम्—हरदत्तः.
- 4 दीक्षितो दीक्षणीयेष्ट्या संस्कृतः । सोऽपि यावत्कीतराजको न भवति सोमक्रयणं न करोति तावदभोज्याचः—हरदत्तः.
- 5 बद्धोणिकः—इति हरदत्तपाठः; बद्धो निगलित: । अणिक: पुत्राचार्य इति शास्त्रेषु निन्दितः—इति च ब्याख्यातम्; बद्धोऽर्णिकः—उ.

'आधि' बन्धकम्, आजीवन्तीत्यनुषद्गः। 'वाधुषिकः' "ममर्घं धान्यमादाय महार्घं यः प्रयच्छति " इत्यादिनामिहितः। 'अक्रीतराजकः' अक्रीतसोमः। 'अग्नीषोमीयसंस्था' अग्नीषोमीयपञ्चयागसमाप्तिः। 'हृतायां वा वपायां' अग्नीषोमीयपञ्चारेव।'निर्दिष्टम्' उद्दिष्टम्। प्रेषणमेव 'प्रैषम्'। 'अहविर्याजी' नररुधिरादिनाभिचारादिकर्मसु यो जुहोति। 'चारी' चरः। 'अविधिना' शास्त्रोक्तविर्धिमन्तरेण। 'अपास्यति' अविधिनेति होषः। 'सर्वान्' अनिन्धानिप। 'निराकृतिः' अधीतवेदोऽप्यध्यापनब्रक्षयज्ञादिरहितः। 'व्राणकः' उत्तमर्णः। स चेत् 'प्रत्युपविष्टो' अधमर्णे प्रति धनग्रहणार्थमनश्रन्नुपविष्टो भवति तावत्कालमभोज्यान्नः। 'यश्च प्रत्युपवेद्यायते' यश्चाधमर्ण उत्तमर्णमदानेन प्रत्युपवेद्यायेत्॥

# <sup>3</sup>पुनरापस्तम्बः—[१, १९, ९–१०]

पुण्यस्येप्सतो भोक्तव्यम् । पुण्यस्याप्यनीप्सतो न भोक्तव्यम्<sup>4</sup> ॥

'पुण्यस्य' धार्मिकस्य । 'ईप्सतो' याचमानस्य ॥ <u>⁵राङ्कलिखितौ</u>

भीतरुदिताक्रन्दितावकुष्टश्चतपरिभुक्तविस्मितोन्मत्ता -वधूतराजपुरोहितान्नानि वर्जयेत्॥

<sup>1</sup> समर्घ धनमादाय महार्घ यः प्रयच्छति । स वै वार्धुषिको नाम ब्रह्मवादिखु गर्हितः ॥'' वसिष्ठस्मृतिः, २, ४१.

<sup>2</sup> अर्णिकः—उ.

<sup>3</sup> वी. मि. आ., ५०४; गृ. र., ३४५.

<sup>4</sup> यः प्रार्थितोऽपि नेत्यसकृदुक्त्वा कथंचिदापादितेष्सः सोऽनीष्सिचित्युच्यते । तस्य पुण्यस्याप्यभोज्यमिति । अपर आह—अनीप्सत इति कर्तरि षष्ठी । पुण्यस्याप्यनं न भोज्य-मिति, यदि भिक्षमाणः पूर्वतेरादिना स्वयमीप्सच भवतीति ॥—हरदत्तः.

<sup>5</sup> वी. मि. आ., ५०४; गृ. र., ३४३-३४४.

'भीतः' त्रस्तः । 'रुदितः' अश्रुपातवान् । 'आकन्दितः' आकन्दो दुःखितया संतत्राब्दकरणं, तद्वान् । 'अवकुष्टः' जुगुप्सितः । 'श्लुतः' छिकावान् । 'परिभुक्तः' सर्वतोभावेन भुक्तं रोषीकृतमन्नं येन¹ । 'विस्मितो' विस्मितवान् । 'अवधूतः' साधुभिर्वहिष्कृतः । सर्वत्रादिकर्मणि क्तः² । तेन भयादयो वर्तमाना एव निमित्तमिति बोद्धव्यम् । 'राजा' जनपदेश्वरः । 'पुरोहितः' यस्य कस्यचित् । एतेषामन्नं न भोक्तव्यम् ॥

# <sup>3</sup>पुनः <u>राङ्</u>वलिखितौ

विद्विषाणस्य नाश्रीयाद्ब्रह्मच्छित्पापकारिणाम् । श्राद्धसूतगणान्नानि परिभूतानि यानि च ॥

'विद्विषाणः' विद्वेषशीलः⁵ । 'श्राद्धं' प्रेतश्राद्धाशी । 'सूतः' ब्राह्मण्यां क्षत्रियाज्ञातः । 'परिभूतानि' तिरस्कु-तानि ॥

# <sup>6</sup>देवलः

पतितान्नमभोज्यान्नमपाङ्केयान्नमेव च। चूद्रान्नं कुत्सितान्नं च दृषितं परिवर्जयेत्॥

'अभोज्याः' पुंश्चल्यभिद्यास्तादयः स्मृत्यन्तरप्रसिद्धाः। 'दृषितं' केदाकीटादिभिः॥

- 1 नि:शेषात्रभोजनशील इति यावत्—वी. मि. आ.
- 2 "आदिकर्मणि क्त: कर्तरि च", ३-४-७९.
- 3 वी. मि. आ., ५०४ ; गृ. **र., ३**४४.
- 4 ब्रह्मविद्यापकारिणाम्—उ; ब्रह्मच्छित्पापकर्मणाम्—गृ. रः; ब्रह्म वेदस्तं छिनति नाशयतीति ब्रह्मच्छित्।—वी. मि. आ.
  - 5 'विद्विषाणस्य' विद्वेषणशीलस्य—ज.
  - 6 वी. मि. आ., ५०५ ; गृ. र., ३४६.

# ¹वसिष्ठः—[४, ३१-३२]

अशौचे यस्तु श्रृद्रस्य सूतके वापि भुक्तवान् । स गच्छेन्नरकं घोरं तिर्यग्योनौ च जायते ॥ अनिर्दशाहे परशवे नियोगाद्भुक्तवान् द्विजः । कृमिर्भृत्वा स देहान्ते तां विष्ठां समुपाश्नुते ॥

'परश्चवे' यदीयमाशौचं यस्य नास्ति तस्य सः परः, परस्य 'श्ववे' मृतकाशौचाभ्यन्तरे॥

#### <sup>2</sup>यमः

यस्तु प्राणान् विमुश्चेत भुक्ता श्राद्धं नवं द्विजः। अयाज्यासु च घोरासु तिर्यग्योनिषु जायते॥ यस्तु प्रजायते गर्भो भुक्ता श्राद्धं नवं द्विजः। न स विद्यामवाप्तोति क्षीणायुश्चेव जायते॥ 'अयाज्याः' याज्याद्यशादयस्तेभ्योऽन्ये॥

# <sup>3</sup>হাঙ্ক্ল:—[१५, २४]

<sup>4</sup>पराशौंचे च यो भुङ्क्ते कृमियोनौ प्रजायते<sup>5</sup>। भुक्त्वान्नं म्रियते यस्य तस्य जातौ प्रजायते॥

# <sup>6</sup>आपस्तम्बः—[१, १६, १८–२०]

यस्य कुछे म्रियेत न तत्रानिर्दशे भोक्तव्यम् । तथानु-त्थितायां सुतिकायाम् । अन्तःशवे च ॥

- 1 वी. मि. आ., ५०५; गृ. र., ३४५-३४६.
- 2 वी. मि. आ., ५०५; गृ. र., ३४६.
- 3 वी. मि. आ., ५०५.
- 4 पराशीचे नरो भुक्त्वा—ब, ज, द, मु. शङ्खः.
- 5 च जायते---ज,
- 6 वी. मि. आ., ५०५-५०६; गृ. र., ३४५.

'अन्तःशवे' अशौचानधिकारिणोऽपि यस्य गृहमध्ये शवस्तद्वहे यदन्नम्¹॥

### <sup>2</sup>अङ्गिराः

जन्मप्रभृतिसंस्कारे बालस्यान्नस्य भोजने । असपिण्डैर्न भोक्तव्यं इमञ्चानान्ते विशेषतः ॥ 'बालस्य' 'जन्मप्रभृतिसंस्कार' इत्यन्वयः॥

# <sup>3</sup>भविष्यपुराणे

योऽगृहीत्वा विवाहाग्निं गृहस्थ इति मन्यते । अन्नं तस्य न भोक्तव्यं वृथापाको हि स स्मृतः ॥

#### ⁴शातातपः

यत्र नाश्नन्ति वै देवाः पितरश्च तथातिथिः।
वृथापाकः स विज्ञेयो न तस्याचात् कथंचन॥

# ⁵अङ्गिराः

अप्रजानां तु नारीणां नाश्रीयाज्ञातु तद्गृहे । मोहाद्वा यस्तु भुज्जीत स पूयनरकं व्रजेत् ॥ 'अप्रजाः' अनुपद्याः ॥

#### <sup>6</sup>यमः

# अधीत्य चतुरो वेदान् साङ्गोपाङ्गान् विदोषतः।

- 1 यावद्वामान्न हियते शवस्तावत्तत्र न भोक्तव्यम् —हरदृत्तः.
- 2 वी. मि. आ,, ५०६; गृ. र., ३४७.
- 3 वी. मि. आ., ५०६; गृ. र., ३४८.
- · 4 वी. मि. आ., ५०६; गृ. र., ३४८.
  - 5 वी. मि. आ , ५०६; र. र., ३४८.
  - 6 वी. मि. आ., ५०६-५०७; गृ. र., ३४६.

नरेन्द्रस्य गृहे सुक्त्वा कृमियोनौ प्रजायते ॥ राजान्नं हरते तेजः शूद्रान्नं ब्रह्मवर्चसम् । वैद्यान्नं स्तिकान्नं च लोकेभ्यः परिकृन्तति ॥ ¹तथा राजभृतस्यान्नं चौरस्यान्नं तथैव च । स्ततके मृतके चान्नं खर्गस्थमपि पातयेत्॥

# <sup>2</sup>हारीतः

राजान्नं तेज आदत्ते शूद्रान्नं ब्रह्मवर्चसम्।
गणान्नं गणिकान्नं च लोकानिप निकृन्ति॥
य इच्छेच्छुद्धमात्मानिमष्टां होकांश्च वेदितुम्।
गणान्नं गणिकान्नं च दूरतः परिवर्जयेत्॥
'वेदितुम्' अनुभवितुम्॥

# <sup>3</sup>मनुः---[४, २१८--२२१]

राजात्रं तेज आदत्ते श्द्रात्रं ब्रह्मवर्चसम्।
आयुः सुवर्णकारात्रं यश्रश्चमंविकर्तिनः ।
कारुकात्रं प्रजां हन्ति बलं निर्णेजकस्य च।
गणात्रं गणिकात्रं च लोकेभ्यः परिकृन्ति ॥
पूर्यं चिकित्सकस्यात्रं पुंश्चल्यास्त्वन्नमिन्द्रियम्।
विष्ठा वार्धुषिकस्यात्रं शल्यविक्रयिणां मलम्॥
य एभ्योऽन्ये त्वभोज्यात्राः क्रमशः परिकीर्तिताः।
तेषां त्वगस्थिरोमाणि वदन्त्यन्नं मनीष्णः॥

<sup>1</sup> तथा—राजमृत्यस्य चैवा**नं—व, द,** वी. मि. आ. ; तथा—राजानं सूतकस्यानं— गृ. र

<sup>2</sup> वी. मि. आ., ५०७.

<sup>3ु</sup>वी. मि. आ., ५०७; गृ. र., ३४८.

<sup>4</sup> यशश्वर्मावकर्तिन:-वी. मि. आ., कुरुल्क:.

'निर्णेजकः' घावकः।

#### <sup>1</sup>यमः

विष्ठा वार्धुषिकस्यानं रुधिरं ब्रह्मघातिनः।
मलं हि रजकस्यान्नं चर्मकारस्य किल्विषम्॥
पाप्मा तथान्नं शौण्डस्य घाण्टिकस्य तथैव च।
तेषां त्वगस्थिरोमाणि वदन्यन्नं मनीषिणः॥

### <sup>2</sup>पैठीनसिः

गणात्रं गणिकात्रं च दुष्कृतम् । वार्धुषेविष्ठा। सांवत्सर-घाण्टिकग्रामकूटात्रं विषम् । बन्धकीनां रेतः । भिषक् इाल्य-कृतः पूयम् । परिवित्तिपरिवेविदानविद्धप्रजननवृषलीपति-दिधिषूपतिपुनर्भूपुत्राणां रुधिरम् । पतितात्रं च ॥

'सांवत्सरो' ज्यौतिषिकः। 'ग्रामकूटकः' ग्रामे कप-टब्यवहारद्यीलः। 'परिवेविदानः' परिवेत्ता। 'विद्धप्रजननः' छिन्नदिाश्रचर्मा॥

# <sup>3</sup>वसिष्ठः—[१४, १४]

श्रद्धानस्य भोक्तव्यं चौरस्यापि विद्रोषतः। न त्वेवं बहुयाज्यस्य यश्चोपनयते बहून्॥ 'बहुयाज्यो' बहुनां याजकः॥

# ⁴मनुः---[४, २२४-२२५]

श्रोत्रियस्य कदर्यस्य वदान्यस्य च वार्धेषेः। मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकल्पयन्॥

<sup>1</sup> गृ. र., ३४७.

<sup>2</sup> वी. मि. आ., ५०७; गृ. र., ३४९.

<sup>3</sup> बी. मि. आ., ५०८; गृ. र., ३४९.

<sup>4</sup> वी. मि. आ., ५०८; गृ. र., ३४९.

तान्प्रजापतिरित्याह मा कृध्वं विषमं समम् । श्रद्धापूतं वदान्यस्य हतमश्रद्धयेतरत्¹ ॥ 'वदान्यः' प्रियवाग् दानशीलश्च ॥

# <u>°बौधायनः</u>—[१, १०, ५]

शुचेरश्रद्दधानस्य श्रद्दधानस्य चाशुचेः।
मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकल्पयन्॥
तान्प्रजापतिरित्याह मा कृष्वं विषमं समम्।
हतमश्रद्दधानस्य श्रद्धापूतं विशिष्यते॥

### <sup>3</sup>यमः

अवधूतमविज्ञातं सरोषं विस्मयान्वितम् ॥

गुरोरिष न भोक्तव्यमत्रं सत्कारवर्जितम् ॥
अवधूतं यदुच्छिष्टं वाग्दुष्टमिष यद्भवेत् ।
अश्रद्धया हुतं दत्तमभोज्यं तिहुजातिभिः ॥
अविष्ठप्तस्य मूर्वस्य दुर्वृत्तस्य च दुर्मतेः ।
अन्नमश्रद्दधानस्य यो सुङ्क्ते भूणहा तथा ॥

असुताशं च योऽश्रीयात् स सुङ्क्ते पृथवीमलम् ।
रणामाहुर्मलं चात्रं सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम् ॥
दुष्कृतं हि मनुष्यस्य अन्नमाश्रित्य तिष्ठति ।
यो यस्यान्नमिहाशाति स तस्याशाति किल्बिषम् ॥

'अवधूतम्' ज्याहतम् । 'वाग्दुष्टं' भक्ष्यमप्य-

'अवधूतम्' ⁵डपहतम् । 'वाग्दुष्टं' भक्ष्यमप्य भक्ष्याभिधायिदाब्देनोक्तम् । 'अवलिप्तो' गर्वितः ॥

<sup>1</sup> हतमश्रद्धया भवेत्-ब, द.

<sup>2 2.</sup> र., ३४९-३५०.

<sup>3</sup> वी. मि. आ., ५०८; गृ. र., ३४७.

<sup>4</sup> श्वशुरान्नं--- ब, द; असूतानां--- ज; स्वसुतान्नं--- उ.

<sup>5</sup> उज्झितम्—ब, द, वी. मि. आ.; व्यक्तम्—गृ. र.

# , <sup>1</sup>आदित्यपुराणे

विष्णुं जामातरं मन्येत्तस्य<sup>2</sup> मन्युं न कारयेत्। अप्रजायां तु कन्यायां नाश्रीयात्तस्य वै गृहे॥ ब्रह्मदेये विदेषेण दैवे भोज्यं सदैव हि। <sup>3</sup>गान्धर्वे चैव राजन्ये कुर्याद्वे गमनागमम्॥ <sup>4</sup>ब्रह्मदेयां न वे कन्यां दत्वा सुङ्क्ते कदाचन<sup>5</sup>। अथ सुञ्जीत मोहात्मा स पूयनरकं ब्रजेत्॥

# <sup>6</sup>आपस्तम्बः—[२, ६, १९-२०]

द्विषन् द्विषतो वा नान्नमश्रीयाद्दोषेण वा मीमांस-मानस्य मीमांसितस्य वा। पाप्मानं हि स तस्य भक्षयतीति<sup>7</sup> विज्ञायते॥<sup>8</sup>

# <sup>9</sup>मनुयमवसिष्ठाः

अन्नादे भ्रूणहा मार्छि पत्यौ भार्यापचारिणी। गुरौ शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्बिषम्॥

- 1 वी. सि. आ., ५०९; ए. र., ३५०.
- 2 विद्यात्तस्य-ना: मन्ये तस्य-ए. र.
- 3 गन्धर्वेश्वेव राजन्यै:—ज : गन्धर्वेश्वेव देवेश्व—ए. र.
- 4 ब्रह्मदेये-वी. मि. आ.
- 5 दत्वा भुज्जीत कदाचन—उ; दत्वा भुज्जीत् कदाचन—ए. र.; दत्वाश्रीयात्कदाचन—वी. मि. आ.
  - 6 वी. मि. आ., ५०९.
  - 7 भवतीति— ड.
- 8 यं खयमतिथिः द्विषन् भवति यो वा आत्मानं द्वेषि यो वात्मानं दोषेण मीमांसते आत्मिन स्तेयादिदोषं संभावयित यो वा दोषेण मीमांसितः यत्र छोकिका दोषं संभावयित तस्यास्य सर्वस्याश्चं नाश्चीयात् य एवंविधस्यात्रमश्चाति स तस्य पाप्मानमेव भक्षयतीति विज्ञायते—हरदन्तः.
  - 9 वी. मि. आ., ५०९; ए. र., ३५०; मनुः, ८, ३२७; वसिष्ठः, १९, ४४.

'किल्बिषम्' इत्यन्नादादिभिः प्रत्येकमभिसंबध्यते । 'मार्छि' संयोजयति ॥

# ¹वसिष्ठः--[१४, १४-१५]

न मृगयोरिषुचारिणः परिवर्ज्यमन्नम् । विज्ञायते ह्यगस्यो वर्षसाहस्रिके सत्रे मृगयां चकार । तस्यासंस्तर-समयाः<sup>2</sup> पुरोडाञ्चा मृगपक्षिणां प्रशस्तानाम् ॥

अत्र 'इषुचारी' द्विजातिरेव वृत्तिकर्शितो मृगयो-पजीवी॥

#### <sup>3</sup>शातातपः

वनस्पतिगते सोमे परात्रं ये तु भुञ्जते । तेषां मासकृतो होमो दातारमधिगच्छति ॥ 'वनस्पतिगते सोमे' अमावास्यायामित्यर्थः ॥

# ⁴मनुः—[३, १०४]

उपासते गृहस्था ये परपाकमबुद्धयः। तेन ते प्रेत्य पशुतां व्रजन्त्यन्नाचदायिनाम् ॥ 'अन्नाचम' अन्नमेव ॥

### <sup>7</sup>यमः

# <sup>8</sup>खपाके वर्तमाने यः परपाकं निषेवते।

- 1 वी. मि. आ., ५०९.
- 2 'तरसमया:' मांसमया: वी. मि. आ.
- 3 वी. मि. आ., ५०९; गृ. र., ३५०.
- 4 वी. मि. आ., ५०९-५१०; गृ. र., ३५०.
- 5 अन्नादिदायिनाम् कुल्लूकः.
- 6 'अज्ञायम् 'अज्ञादिकम् —वी. मि. आ•; 'अज्ञायम् 'अञ्जम् —ए. र.
- 7 वी. मि. आ., ५१०; ए. र., ३५१.
- 8 'स्वपाके वर्तमानस्य द्विजस्य गृहमेधिनः ' इति मध्ये पादचतुष्ट्यं 'उ' मातृकायां छप्तम् .

सोऽश्वत्वं स्करत्वं च गर्दभत्वं च गच्छति ॥ परपाकेन पुष्टस्य द्विजस्य गृहमेधिनः । इष्टं दत्तं तपोऽधीतं यस्यान्नं तस्य तद्भवेत् ॥ यस्यान्नेन तु भुक्तेन भार्यां समधिगच्छति । यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा अन्नाद्रेतः प्रवर्तते ॥

### <del>²याज्ञवल्क्यः</del>—[१, ११२]

परपाकरुचिनैस्यादनिन्द्यामन्त्रणाहते ॥

# <sup>3</sup>हारीतजमदग्नी

ब्राह्मणान्नेन दारिद्रचं क्षत्रियान्नेन प्रेष्यताम्। वैद्यान्नेन च शूद्रत्वं शूद्रान्नैर्नरकं व्रजेत्॥

#### अथाभक्ष्याणि

⁴तत्र कथं सृत्युर्विपान् जिघांसतीति ऋषिप्रश्नान-न्तरम्⁵— <sup>6</sup>मनुः—[५, ४–६]

# अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्।

- 1 प्रजायते-- ब, द.
- 2 वी. मि. आ., ५१०; गृ. र., ३५१.
- 3 वी. मि. आ., ५१०; य. र., ३५१.
- 4 ए. र., ३५२.
- 5 श्रुत्वैतानृषयो धर्मान् स्नातकस्य यथोदितान् । इदमूचुर्महात्मानमनळप्रभवं सृगुम् ॥ एवं यथोक्तं विप्राणां स्वधर्ममनुतिष्ठताम् । कथं मृत्युः प्रभवति वेदशास्त्रविदां प्रभो ॥ स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन् मानवो सृगुः । श्रूयतां येन दोषेण मृत्युर्विप्राक्षिघांसति ॥ मनुस्मृतिः, ५, १——३.
- 6 गृ. र., ३५२; वी, मि. आ., ५१०

आलस्यादन्नदोषाच मृत्युर्विप्रान् जिघांसित ॥ लग्जुनं गुञ्जनं चैव पलाण्डुं कवकानि च । अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवानि च ॥ लोहितान् वृक्षनिर्यासान् व्रश्चनप्रभवांस्तथा । चेत्रेलुं गव्यं च पेयूषं प्रयत्नेन विवर्जयेत्² ॥

'आलस्यं' सामध्यें सत्यवश्यकर्तव्यकरणानुत्साहः। 'अन्नदोषात्<sup>3</sup>' जात्यादिभिः।

# <sup>4</sup>तथा च भविष्यपुराणे

जातिदुष्टं कियादुष्टं कालाश्रयविदृषितम्।
संसर्गाश्रयदुष्टं च सहस्लेखं खभावतः॥
लग्जुनं गृञ्जनं चैव पलाण्डुं कवकानि च।
वार्ताकुं नालिकालाबू उपेयाज्ञातिदृषितम्॥
न भक्षयेत् कियादुष्टं ग्यद्दृष्टं पतितैः पृथक्।
कालदुष्टं तु विज्ञेयं ह्यस्तनं विरसंस्थितम्॥
दिधि भक्ष्यं विकाराश्च मधुवर्जं तदिष्यते।
सुरालग्जुनसंसृष्टं पेयूषादिसमन्वितम्॥
संसर्गदुष्टमेतद्वि शृद्रोच्छिष्टवदाचरेत्।

<sup>1</sup> धेतुं-- ब, द; शेलुं च गव्यं-- ए. र.

<sup>2</sup> यह्नेन परिवर्जयेत्-ए. र.

<sup>3</sup> अन्नदोषो-ज, गृ. र., वी. मि. आ.

<sup>4</sup> वी. मि. आ., ५१९; गृ. र., ३५२—३५३.

<sup>5</sup> करकाणि--- गृ. र.

<sup>6</sup> वार्ताकु नाडिकोलोचुमुपेयाज्ञातिदूषितम्—गृ.र.; वार्ताकनालिकालाचु—वी.मि.आ.

<sup>7</sup> संयोगं पिततैः सह—उ; संस्पृष्टं पिततैः सह—ना; यत्स्पृष्टं पिततैः पृथक्—ज; यहृष्टं पिततैः पृथक्—नी. मि. आ.; यद्दुष्टं पिततैः पृथक्—गृ. र.

<sup>8</sup> चिरसंचितम्—ब, द, वी. मि. आ.

¹ शूद्रोच्छिष्टं तु विज्ञेयं पूर्वं शूद्रे प्रदिश्तिम् ॥ विचिकित्सा तु हृदये ²अन्ने यस्मिन् प्रजायते । सहस्रेखं तु विज्ञेयं पुरीषं तु खभावतः ॥ रसदुष्टं विकाराद्धि रसस्येति प्रदर्शितम् । पायसक्षीरपूपादि तस्मिन्नेव दिने तथा ॥

'कालदुष्टम्' इत्यादेरयमर्थः—' ह्यस्तनं' पर्युषितं सर्व-मेवाभक्ष्यम् । 'दिषि' 'भक्ष्यं'' 'विकाराश्च' यवगोधूमादि-प्रभवाः पर्युषिता अपि ये भक्ष्यत्वेनाभ्यनुज्ञातास्तेऽपि 'चिरसंस्थिता' अतिविकृतरसगन्धाः सन्तो न भक्षणीया इत्यर्थः। 'मधु' पुनश्चिरसंस्थितमपि भक्ष्यम् । तदुक्तं 'मधु-वर्जम्' इति । 'गुञ्जनः' लग्जुनसहद्याः कन्दविशेष उत्तरपथे प्रसिद्धः। 'कवकं' छत्राकसहशं क्रमुदकलिकाकृति।

# <sup>⁴</sup>तथा च <u>ब्रह्मपुराणे</u>

मधुकैटभवृत्राणां<sup>5</sup> त्रिशीर्षस्यासुरस्य च । विष्णुना हन्यमानानां यन्मेदः पतितं सुवि ॥ पिण्डोपमं तु खुड्खण्डं<sup>6 ग</sup>कवकं चैत्यसंनिभम् । छत्राकं छत्रसदृशं दैत्यदेहससुद्भवम् ॥

'अमेध्यप्रभवानि ' साक्षाद्विष्ठाजातानि तण्डुलीयका-दीनि । 'विङ्जानी 'ति <sup>8</sup>याज्ञवल्क्यवचनानुसारात् । ये तु

- 1 Line omitted by 3.
- 2 यदन्ने स्मिन्प्रजायते --- ना ; यस्मिन्न ने प्रजायते --- गृ. र.
- 3 मक्ष्यं पर्युषितं स्नेहाकं सद्भक्ष्यत्वेनानुज्ञातम्--वी. मि. आ.
- 4 वी. मि. आ., ५१९—५१२; यू. र., ३५३.
- 5 छत्राणां for वृत्राणां—ज, गृ. र.
- 6 कुंखण्डं—वी. मि. आ.; पिण्डोपममम्बुखण्डं—ज.
- 7 करकं--- ए. र.
- 8 याज्ञवल्क्यः, १, १७१.

साक्षाद्विड्जा न भवन्त्यमेध्याकान्तभूपसवा वृक्षास्तेषां पुष्पफलान्यदुष्टान्येव।

¹तदुक्तं <u>बौधायनेन</u>—[१, ९, ४]

अमेध्येषु च ये वृक्षा उप्ताः पुष्पफलोपगाः। तेषामपि न दुष्यन्ति पुष्पाणि च फलानि च॥

अत्र वृक्षग्रहणाच्छाकादीनामेवंविधानां प्रतिषेध एव। साक्षादमेध्यजातेषु वृक्षेषु यानि पुष्पफलानि तानि प्रतिषिद्धान्येव। 'वृक्षनिर्यासः' वृक्षान्निर्गतो रसः कठिनतां गतः। 'व्रश्चनं 'छेदनम्। 'व्रश्चनप्रभवांस्तथा' तथा व्रश्चनप्रभवानले लोहितानि वर्जयेदित्यर्थः। 'तथा च तैतिरीयश्चितिः'— "अथो खल्क य एव लोहितो यो वाव्रश्चनान्निर्येषति तस्य नार्यं काममन्यस्य" इति। तेन कर्प्रादीनामप्रतिष्धः। 'रोलुः' बहुवारकः। 'पेयूषं' नवप्रसृतायाः क्षीरं यदिग्रसंयोगात् कठिनं भवति तचेद्गुन्यं तदा वर्ज्यम्॥

#### ⁴यमः

लग्जुनं गुञ्जनं चैव <sup>5</sup>विलयं सुमुखं तथा। कवकानि पलाण्डुं च <sup>6</sup>वर्जयेत्सर्वदा बुधः॥ वरं खयं विशस्यापि सर्वमांसानि भक्षयेत्। <sup>7</sup>न च छत्राक्रमश्रीयाद्विजात्यपसदोऽपि सन्॥

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ५१२; ए. र., ३५३.

<sup>2</sup> वी. मि. आ., ५१२; गृ. र., ३५४.

<sup>3</sup> तै. सं., २. ५, १. ४.

<sup>4</sup> वी. मि. आ., ५१३; गृ. र., ३५४-३५५.

<sup>5</sup> विलेयं—गृ. र.

<sup>6</sup> वर्जयेतु सदा—ब, द, वी. मि. आ.; वर्जयेच सदा—गृ. र.

<sup>7</sup> नैव-ना, वी. मि. आ.

भूमिजं वृक्षजं वापि छत्राकं भक्षयन्ति ये। ब्रह्मव्रांस्तान् विजानीयाद्रह्मवादिषु गर्हितान्॥

'विलयो' घृतमलम् । 'विद्यस्य' मारयित्वा । 'अप-सदो' अपकृष्टः ॥

# ¹हारीतः

छत्राकं विद्वराहं च पलाण्डुं लग्जुनं तथा। भक्षयन्वै पतेद्विपो यदि स्यात्सर्ववेदवित्॥

# ²देवलः

श्चेष्मातको वज्रफली कौसुम्भं नालमस्तकान्। गृञ्जनं चेति शाकानामभक्ष्याणि प्रचक्षते। पलाण्डुं लग्जुनं <sup>3</sup>शुक्तं निर्यासं चेति सर्वशः। <sup>4</sup>कुचुन्दं श्वेतवृन्ताकं कुम्भाण्डं च विवर्जयेत्॥

'नालं' कलम्बिका। 'श्वेतवृन्ताकं' श्वेतवार्ताकुः। 'कुम्भाण्डं' दाडिमसदृद्याः फलविद्योषः ⁵कुम्भालु इति प्रसिद्धः॥

'नित्यमभोज्या' इत्यनुवृत्तौ— <sup>6</sup>गौतमः—[१७, ३०–३१]

# <sup>7</sup>किसलयक्याकुलग्जुननिर्यासलोहिता ब्रश्चनाश्च ॥

- 1 वी. मि. आ., ५१३-५१४; य. र., ३५५.
- 2 वी. मि. आ., ५१३; ए. र., ३५५.
- 3 मुक्तं--- गृ. र.
- 4 कुनृन्दं--- ए. र.
- 5 कुम्भार—गृ. र.
- 6 वी. मि. आ., ५१४; ए. र., ३५६.
- 7 किसलयक्याकुल्झुनं निर्यासा लोहिता बश्चनाश्च-वी. मि. आ.

'किसलयो ' नवपछवः । 'क्याक्कः' अहिच्छत्राकः ॥ ¹अभोज्यप्रकरणे आपस्तम्बः—[१, १७, २५–२८]

तथा कीलालौषधीनां च। कलञ्जपलाण्डुपरारीकाः। यचान्यत्परिचक्षते। क्याकभोज्यमिति हि ब्राह्मणम्॥

'कीलालं' सुरा, तदर्थं स्थापिता या 'ओषधयो' बीह्यादयः, तेषां विकार इति द्योषः। 'कलञ्जं' लग्जन-विद्योषः। 'परारीकः' पलाण्डुविद्योषः। <sup>2</sup>तथा च स्मृतिमञ्जरी-कारलिखितायुर्वेदन्धोकः—

> रसोनो दीर्घपत्रश्च पिच्छगन्धो महौषधम्। हिरण्यश्च पलाण्डुश्च नवतर्कः परारिका॥ गृज्जनो यवनेष्टश्च पलाण्डोर्दशजातयः।

'यचान्यद्' एवंविधं कोविदारादि दिाष्टाः 'परि-चक्षते' परिवर्जयन्ति तदपि न भोज्यमिति दोषः॥

### ³उद्याना

कुसुम्भं नालिकाशाकं वृन्ताकं पौतिकं तथा। भक्षयन पतितस्त स्यादिष वेदान्तगो द्विजः॥

'बृन्ताकं' श्वेतमत्र । 'श्वेतवृन्ताकम्' इति <u>देवल-</u> वचनात् ॥

# ⁴पैठीनसिः

वृन्ताकनालिकापोतकुसुम्भाइमन्तकाश्चेति शाकफला-नामभोज्याः ॥

- 1 ए. र., ३५६; वी. मि. आ., ५१४
- 2 वी. मि. आ., ५१४; गृ. र., ३५६.
- 3 वी. मि. आ., ५१४; ए. र., ३५६.
- 4 वी. मि. आ., ५१४; यू. र., ३५७.

'अइमन्तको ' वृक्षविद्रोषः ॥

'वर्जयेद्' इत्यनुवृत्तौ <u>याज्ञवल्क्यः</u>¹—[१, १७१]

देवतार्थं हिवः शिग्रं लोहितान् वश्चनांस्तथा। अनुपाकृतमांसानि विङ्जानि कवकानि च॥

'देवतार्थं' बल्युपहारादि । 'हविः' होमार्थं यचक-पुरोडाशादि । 'शिग्रुः' शोभाञ्जनः । 'अनुपाकृतं' पशु-यागादौ मन्त्रवत्तृणेन पशोः स्पर्शनमुपाकरणं, तद्रहितम् ॥ ²तथा—[१, १७३]

वृथाकृसरसंयावपायसापूपदाष्कुलीः॥

'वृथा' देवताचनुदेशेन केवलमात्मार्थं यत्पच्यते। 'न पचेदन्नमात्मार्थम्' इति वचनात्। वृथान्नप्रतिषेधे सिद्धे कृसरादीनां पुनः प्रतिषेधः प्रायश्चित्तविशेषार्थः। 'कृसरः' तिलमुद्गाभ्यां सह सिद्ध ओदनः। 'संयावः' चृतक्षीर-गोधूमचूर्णसिद्धः, उत्करिकेति<sup>3</sup> प्रसिद्धः। 'शष्कुली' मुद्गा-दिचूर्णसिद्धा सतिला स्नेहपका॥

# <sup>⁴</sup>हारीतः

परमान्नकृसरशष्कुलीमांसयावकापूपान्न पाचयेदात्मा-र्थम्। न वटश्रक्षोदुम्बरदि्घत्थनीपमातुलुङ्गानि वा भक्षयेत्॥

'परमान्नं' पायसम् । 'अपूपाः' पूरिका इति प्रसिद्धाः । 'नीपः' कदम्बः । 'मातुऌङ्गः' वीजपूरः ॥

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ५१५; गृ. र., ३५७.

<sup>2</sup> गृ. र., ३५७-३५८; वी. मि. आ., ५१५.

<sup>3</sup> तकोरिकेति-ए. र.

<sup>4</sup> ए. र., ३५७.

#### ¹यमः

यवाग् कृसरं चैवापूपपायसशब्कुलीः ।
ऋजीषपकं मांसं च मत्स्यानप्यनुपाकृतान् ॥
वर्जयेत्सर्वशुक्तानि देवान्नानि हवींषि च ।
स्तेहेन तु समायुक्तं नैव सर्वं प्रयोजयेत् ॥
'ऋजीषपकं' भौमोष्मपकम ॥

# <sup>2</sup>गौतमः—[९, ५८]

उद्धृतस्रेहविलयनपिण्याकमथितप्रभृतीनि चात्तवी-र्याणि नाश्रीयात्॥

'आत्तवीर्याणि' उद्धृतसाराणि ॥

³' अश्रीयाद् ' इत्यनुषृत्तौ विष्णुः—[६८, २७–३१]

नोद्धतस्तेहम् । न दिवा घानाः । न रात्रौ तिलसंब-न्धम् । न दिधसक्तृन् । न कोविदारवटपिप्पलशाणशाकम् ॥

# ⁵देवलः

न बीजान्युपभुञ्जीत रोगापत्तिमृते बुधः । फलान्येषामनन्तानि बीजानां हि विनादायेत् ॥ नाश्रीयात् पयसा नक्तं भुक्तं चेन्न खपेन्निदिा । न क्षीरमुत्सृजेत्प्राप्तं पवित्रं हि पयः स्मृतम् ॥

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ५९५; ए. र., ३५८.

<sup>2</sup> वी. मि. सा., ५९५-५९६; गृ. र., ३५८.

<sup>3</sup> वी. मि. आ., ५१६.

<sup>4</sup> गृ. र., ३५७.

<sup>5</sup> वी. मि. आ., ५१६ ; ए. र., ३५८–३५९.

# 'बीजानि ' कूष्माण्डवीजानि¹ ॥

#### ²यमः

भिन्नभाण्डे न भुझीत न रात्रौ दिधसक्तुकान्। दिवा दिधत्थधानासु रात्रौ च दिधसक्तुषु॥ कोविदारे च रजके तस्करे सृतके तथा। श्ठेष्मातके तथालक्ष्मीर्नित्यमेव कृतालया॥ 'स्रतके' जननमरणाशौचे॥

# <sup>3</sup>ब्रह्मपुराणे

राजमाषाः स्थूलमुद्गास्तथा <sup>4</sup>ष्ट्रषकवासकौ । मसूराः दातपुष्पाश्च क्रसुम्भं श्रीनिकेतनम् ॥ सस्यान्येतान्यभक्ष्याणि न च देयानि कस्यचित् ।

# ⁵आपस्तम्बः—[२, १८, १–४]

विलयनं मथितं पिण्याकं मधु मांसं च वर्जयेत्।

<sup>6</sup>कृष्णधान्यं च<sup>7</sup> शूद्रान्नं ये चान्येऽनाइयसंमिताः॥

अहविष्यमदृतं कोधं येन च कोधयेत् परम्<sup>8</sup>।

स्मृतिमिच्छन् यशो मेधां<sup>9</sup> पुष्टिं द्वादशैतानि वर्जयेत्॥

- 2 वी. सि. आ., ५१६; ए. र., ३५९.
- 3 वी. मि. आ., ५१६; ए. र., ३५९.
- 4 वृषयवासकी-वी. मि. आ : वृषकचाषकी-मृ. र.
- 5 वी. सि. आ., ५१७.
- 6 ए. र., ३६०.
- 7 च-omitted by मु. आप.
- 8 परम्—omitted by मु. आप.
- 9 Printed editions add स्वर्ग after मेधाम्.

<sup>1 &#</sup>x27;बीजानि' अङ्कुरजननयोग्यानि । अत उपहतानां दिलतानां पक्षानां वा न निषेधः ।—नी. मि. आ.

'कृष्णधान्यं' किलिङ्गकादि । 'अनाइयम्' अभक्ष्यं मण्डूकादि, तैः 'संमिताः' तुल्यत्वेन मताः । येन च व्यापारेण परस्य कोधो जायते तं व्यापारं स्वयमकुद्धोऽपि वर्जयेत्॥

# विश्वामित्रः

जातिकियाभावदुष्टमसत्संसर्गदुष्टं<sup>2</sup> सह्रहेखं च न भक्षयेत्॥

'भावतुष्टम्' अभक्ष्यपदार्थसदृशत्वेन³ बुद्धिस्वीकृतम्। 'अनाइयसंमिता' इत्यापस्तम्बवचनानुसारात्⁴॥

# ⁵<u>वसिष्ठः</u>—[१४, २०–२२]

उच्छिष्टमगुरोरभोज्यम् । खमुच्छिष्टमुच्छिष्टोपहतं च । वसनकेशकीटोपहतं च ॥

'समुच्छिष्टं' स्वयमेव किंचिद्भुक्त्वा यत्परित्यक्तम्। 'वसनम्'अत्र परिहितं वासः॥

# <sup>6</sup>सुमन्तुः

केशकीटश्चतवचोभिहतं<sup>7</sup> श्वभिराघातं प्रेक्षितं चादिष पर्युषितं पुनःसिद्धं चण्डालावेक्षितमन्नमभोज्यमन्यत्र हिर-ण्योदकैः स्पृष्टात्॥

- 1 'कृष्णधान्यं' कालङ्गी करिहनादि—ए. र.
- 2 असत्संगदुष्टं—उ.
- 3 अभक्ष्यपदार्थत्वेन--- ब, द.
- 4 आप. ध. सू., २, १८, २; वचनात् for वचनानुसारात्—ना.
- 5 वी. मि. आ., ५१७; ए. र., ३६०.
- 6 वी. मि. आ., ५१७; गृ. र., ३६०.
- 7 केशकीटखुद्रचोऽभिहतं—ब, द; केशकीटवचोऽभिहतं—गृ. र; केशकीटवचोहतं—वी. मि. आ.

'वचोभिहतं' यस्यान्नस्याभिमुखेन वागुचारणं कृतम्। 'मेक्षितं' श्वभिरेव । 'अदिधि' दिधव्यतिरिक्तम् । 'पर्युषितं' सिद्धमन्नं राज्यन्तरितम्। 'पुनः सिद्धं' द्विःपक्तम्। 'हिरण्योदकं' हिरण्यस्पृष्टमुदकम्॥

### ¹मनुः--[४, २०७-२०८]

मत्तकुद्धातुराणां च न भुञ्जीत कदाचन । केशकीटावपन्नं च पदा स्पष्टं च कामतः ॥ भ्रूणघ्नावेक्षितं चैव संस्पष्टं चाप्युदक्यया । पतित्रणावलीढं च ग्रुना संस्पृष्टमेव च ॥²

'पतत्रिणा' पक्षिणा । 'अवलीढम्' आस्वादितम् ॥

### <sup>3</sup>याज्ञवल<del>्क</del>यः—[१, १६७–१६८]

शुक्तं⁴ पर्युषितोच्छिष्टं श्वस्प्रष्टं पतितेक्षितम् । उदक्यास्प्रष्टसंद्वष्टं पर्यायात्रं⁵ च वर्जयेत् ॥

'पर्यायात्रम्' अन्यसंबन्धि यदन्नमन्यव्यपदेशेन दीयते । यथा—

#### ब्राह्मणात्रं ददच्छूद्रः शूद्रात्रं ब्राह्मणो ददत् ।

1 वी. मि. आ., ५१७-५१८; गृ. र., ३६०-३६१.

2 यावन्मदादियोग एतेषामभोज्यता । अन्ये बाहुल्यं मन्यन्ते । बाहुल्येन यः क्षीबो भवित मद्यशौण्डस्तदत्रं न भोक्तव्यम् । एवं कोधप्रधानस्य भशंकोपनस्य च प्रायेण च 'आतुरस्य' रोगामयाव्यादेः । 'केशकीटेरवपत्रं' संसर्गेण दूषितम् । कीटाश्च केचिन्मृता दूषयन्ति न जीवन्तो, यथा मिक्षका गृहगोधाश्च । कीटप्रहणं क्षुद्रजन्तूनां कृमिपतङ्गाना-मिप प्रदर्शनार्थम् । केशप्रहणं नखरोम्णां दूषिकादीनां मलानां, समाचारात् । 'पादेन' दुषिक्वित्रान्ते कामकारेण स्पृष्टम् । प्रमादतस्तु न दोषः ॥—मेधातिथिः.

- 3 वी. मि. आ., ५१८; गृ. र., ३६१.
- 4 भुक्तं-वी. मि. आ.
- 5 पर्याचान्तं—विश्वरूप:; 'पर्याचान्तम्' एकपङ्क्तथामभितस्त्वाचान्तम्, आचा-न्तस्य वा स्वमुच्छिष्टम्। 'संघुष्टं' यथाह विसष्टः— 'को भोक्ष्यत इति चाभिकुष्टम्' इति । उदक्यास्पृष्टमित्येवं वा संघुष्टम्।—विश्वरूपः.

डभावेतावभोज्यान्नौ भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्॥ इति । <sup>2</sup>यमः

काककुक्कुटसंस्पृष्टं शुक्तं<sup>3</sup> वा कृमिसंयुतम् । अभोज्यं तद्विजानीयाद्धर्मराजवचो यथा ॥

⁴आपस्तम्बः—[१, १६, २१-३३; १, १७, १-६]

अप्रयतोपहतमन्नमप्रयतं न त्वभोज्यम्। अप्रयतेन ज्यूद्रेणोपहतमभोज्यम्। यस्मिश्चान्ने केद्राः स्यात् । अन्य-द्रामेध्यम्। अमेध्यैरवम्ष्टम्। कीटो वामेध्यसेवी। मूषक-लाङ्गं च। पदा चोपहतम्। सिचा वा। शुना वापपात्रेण वा दृष्टम्। सिचा चोपहृतम्। दास्या वा नक्तमाहृतम्। भुञ्जानं वा यत्र शूद्र उपस्पृदोत्। अनर्हद्भिर्वा समान-पङ्कते। भुञ्जानेषु वा यत्रानृत्थायोच्छिष्टं प्रयच्छेदाचा-मेद्रा। क्रत्सिपत्वा वा यत्रान्नं दृष्टुः। मनुष्यैरवद्यातमन्यैर्वा-मेध्यैः॥

'अप्रयतोपहतम्' 'अप्रयतेन' अग्रुचिना 'उपहतं' स्पृष्टम्। 'अप्रयतम्' अग्रुचि। 'न त्वभोज्यं' किं त्वग्नावधि-संश्रयणादिना ग्रुद्धिं कृत्वा भोज्यं भवति। 'अप्रयतेन' ग्रुद्रेण स्पृष्टं न कथंचनापि भोज्यम्। 'अमेध्यम्' ऊषर-

- 1 वी. मि. आ., ५१८; गृ. र., ३६१.
- 2 वी. मि. आ., ५१८; र., ३५९.
- 3 भुक्तं—वी. मि. आ; भक्तं—गृ. र.
- 4 वी. मि. आ., ५१८-५१९; गृ. र., ३६१-३६२.
- 5 राहेणोपहृतमभोज्यम्—हरदत्तः ; अप्रयतेन राहेणोपहृतमानीतमन्नमभोज्यम् । स्पृष्टमस्पृष्टं वा । स्पृष्टमेवेत्यन्ये ॥—इति च व्याख्यातम् .
- 6 एतच पाकदशायामेव पतितेन केशेन सह यत्पक्षमत्रं तद्विषयम् । पश्चात्केशसंसर्गे तु वृतप्रक्षेपादिना संस्कृतस्य भोज्यत्वं स्मृत्यन्तरोक्तम् ॥—हरदृत्तः.
  - 7 मूषिकालाज्ञं---मु. आप,

मृत्तिकादि¹। 'अमेध्यैः' कलञ्जपलाण्ड्वादिभिः। 'अव
मृष्टं' स्पृष्टम्। 'कीटो' 'अमेध्यसेवी' यस्मिन्नन्ने तद मोज्य
मिति² वाक्यपरिसमाप्तिः। 'मृषकला' मृषिकाविष्ठा।
'अङ्गं' मृषिकापुच्छपदादि। 'पदा उपहतं' पदा स्पृष्टम्।
'सिचा³' स्पृष्टं, वस्त्रवातेन प्रक्षालितेनापि स्पृष्टम्। 'शुना'
कुक्कुरेणापि स्पृष्टं दृष्टं च। 'अपपात्रेण' पतितादिना।
'उपहृतम्' आनीतम्। 'दासी'ति स्त्रीलिङ्गमिविक्षितम्'।
'उपस्पृशेद्' इत्यत्र तदन्नमधेसुक्तमप्यभोज्यमिति शेषः।
'उपस्पृशेद्' इत्यत्र तदन्नमधेसुक्तमप्यभोज्यमिति शेषः।
'अन्नहिद्गः' अभिजनविद्याचारशून्यैः, 'समानपङ्क्तौ'
अन्नमभोज्यम्। 'अर्हद्गिर्वा समानपङ्क्तौ यत्राधेसुक्तेषु
कश्चिद् 'अनृत्थाय' सृत्यादेः 'उच्छिष्टं प्रयच्छेत्' तत्रेतरे
षामधेसुक्तमन्नभोज्यम्। एतेन 'आचामेद्' इत्यपि व्या
ख्यातम्। 'कुत्सयित्वा' "एहि विषं सुङ्क्ष्व" इत्याद्यक्तवा।
'मनुष्यैरवघातं' प्रयत्नत इति शेषः। 'अमेध्यैः' मार्जारगर्वभाविभिः॥

# <sup>8</sup>दाङ्खलिखितौ

### तत्रापेयान्यभक्ष्याणि च वर्जयेत् । अमेध्यपति-

- 1 'अमेध्यं' नखादि—हरदत्तः.
- 2 'यस्मिश्वान्ने केश: स्यादिति 'व्यवहितमि संबध्यते । 'अमेध्यसेवी कीट:' पूलाण्डाख्य: —हरदत्तः.
  - 3 'सिग्' वस्त्रदशा । परिहितस्य वाससः सिचा यत्सपृष्टं तद्प्यभोज्यम् ।—हरदत्तः
- 4 दास्या रात्रावाहृतमभोज्यम् । स्त्रीलिङ्गनिर्देशाह्मसेनाहृते न दोषः । अन्ये लिङ्गमिन-विक्षतं मन्यन्ते ।—हरदत्तः
  - 5 अनर्हद्भिरपाङ्क्तेयैः समानपङ्क्तवामन्नमभोज्यमनर्हद्भिर्वा समानपङ्को etc.—- ए. र.
  - 6 अनहिद्धिर्वा—ज.
  - 7 अनूत्थाय भोजनाद्विरम्य—हरदत्त:.
  - 8 वी. मि. आ., ५२० ; गृ. र., ३६२.
  - 9 तत्र भक्ष्याणि पेयानि वर्जयेत्—ए. र.

तचाण्डालपुल्कस¹रजस्वलाकुणपकुष्ठिसंस्पृष्टानि ॥

'पुल्कसः' म्लेच्छजातिविद्रोषः । 'कुणपः' दावः ॥

<sup>2</sup>बृहस्पतिः—[आचा., ७१ ; श्राद्ध., ८६ अ.]

नाद्याच्छास्त्रनिषिद्धं तु भक्ष्यभोज्यादिकं द्विजः। मांसं विगर्हितं चैव शुक्तं<sup>3</sup> बहुविधं तथा॥ अत्यम्लं <sup>4</sup>शुक्तमाख्यातं निन्दितं ब्रह्मवादिभिः।

' विगहितं ' शिष्टैर्निन्दितम् ॥

#### ⁵देवलः

अभोज्यं प्राहुराहारं शुक्तं पर्युषितं सदा। अन्यत्र मधुसक्तुभ्यां भक्ष्येभ्यः सर्पिषो गुडात्॥ <sup>7</sup>अवलीढं श्वमार्जारध्वाङ्क्षक्रक्कटमृषिकैः । भोजने नोपयुञ्जीत तदमेध्यं हि धर्मतः॥ विशुद्धमपि चाहारं मक्षिकाकृमितन्तुभिः<sup>10</sup>। केशलोमनखैर्वापि दृषितं परिवर्जयेत्॥

#### 'भक्ष्या' लड्डुकादयः॥

- 1 पुष्कस for पुल्कस—वी. मि. आ., गृ. र.
- 2 वी. मि. आ., ५२०; गृ. र., ३६२.
- 3 भुक्तं—ए. र.
- 4 भुक्तमाख्यातं गृ. र.
- 5 वी. मि. आ., ५२०; गृ. र., ३६३.
- 6 मुक्तं—गृ. र.
- 7 'अवलीढं च मार्जारध्वाङ्क्षकुक्कुटवायसै: '—' ध्वाङ्क्षो ' ऽत्र बक: वायसस्य पृथ-गुपादानात्—वि. मि. आ; अवलीढं च मार्जारध्वाङ्क्षकुक्कुटमूषकै:—ज, ए. र.
  - 8 स्करै: for मृषिकै:---ना-
  - 9 नोपभुजीत--ज, वी. मि. आ., र. र.
  - 10 दृषितं ऋमितन्तुभि:-वी. मि. आ.

# ¹'अश्रीयाद् ' इत्यनुषृत्तौ हारीतः

न रजखलया दत्तं न पुंश्चल्या न कुद्धया।

न मलबद्वाससा। नापरया द्वारा दापितम्। न द्विः पक्षम्। न शुक्तम्। न पर्युषितम्। अन्यत्र गुडपिष्टसक्तु-लेहगोरसतैलादिषुपकात्<sup>2</sup>। न तैलं दध्यनुपानम्<sup>3</sup>। नावश्च-तान्नम्। न जुगुप्सितम्॥

'मलवद्रासाः' अमेध्यलिप्तवस्त्रा । 'अपरया द्वारा' मुख्यद्वारातिरिक्तद्वारेण । 'तैलादिषु' इत्यादिशब्दाद्घृत-सर्षपस्तेहग्रहणम् । 'न तैलं दध्यनुपानं' भोजनान्ते तैलं दिष वा यथा भवति तथा नाश्चीयात्॥

<sup>4</sup>' अभोज्यम् ' इत्यनुवृत्तौ <u>गौ</u>तमः—[१७, १४]

पर्युषितमशाकभक्ष्यस्तेहमांसमधूनि ।

शाकादीनि पर्युषितानि विहायेखर्थः॥

## ⁵शङ्कुलिखितौ

नापणीयमन्नमश्रीयात् । न द्विः पक्तम् । न शुक्तम् । न पर्युषितम् । अन्यत्र रागचुक्रषाडवद्धिगुडगोधूमयविषष्ट-विकारेभ्यः ॥

'रागाः' मुद्गदाडिममांसाचा<sup>6</sup> अंशुकगालिताः प्रलेहाः। 'षाडवाः' स्वाद्गम्लकडुकाचाः प्रलेहा एव ॥

- 1 वी. मि. आ., ५२०—५२१; गृ. र., ३६३.
- 2 'तैलादिष्ठपकात्' इत्येकं पदम् । आर्षत्वाच सप्तम्यळुक् । तेन गुडिपिष्टं सक्तवश्च स्नेहादिपकं चेति द्वन्द्रः ।—वी. मि. आ., ५२०.
  - 3 न तैलदभ्यनुपानम्—वी. मि. आ., गृ. र.
  - 4 वी. मि. आ., ५२१; गृ. र., ३६३.
  - 5 वी. मि. आ., ५२१; गृ. र., ३६४.
- 6 मुद्गदाडिममांसादिरसा वस्त्रगालिताः प्रलेहाः—वी. मि. आ. ; मुद्गदाडिममांसाचाः प्रलेहाः—य. र.

### ¹<u>वसिष्ठः</u>—[१४, २८−२९]

अत्रं पर्युषितं भावदुष्टं सहस्रेखं<sup>2</sup> पुनःसिद्धमाम-मृजीषपकम् । कामं तु दथ्ना घृतेनाभिघारितमुपभुञ्जीत<sup>2</sup>॥

'आमं' तण्डुलादि । 'कामं दथ्ना घृतेनाभिघारित-मुपभुञ्जीत' इत्यनेन भोज्यान्तरासंभव एवं मुञ्जीतेत्युक्तम् ॥ <sup>3</sup>आपस्तम्बः—[१, १७, १४–२०]

नापणीयमञ्जमश्रीयात् । तथा ⁴रसानाममांसमधुलव-णानीति ⁵परिहाप्य<sup>6</sup> । तैलसर्पिषी तृपयोजयेदुदकेऽवधाय । कृतान्नं पर्युषितमखाद्यापेयानाद्यम् । द्युक्तं च । फाणि-तपृथुकतण्डुलकरम्भभरुजसक्तुशाकमांसपिष्टक्षीरविकारौष-धिवनस्पतिमूलफलवर्जम् । द्युक्तं चापरयोगम् ॥

'आपणीयं' हटादुपानतम् । 'रसाः' गुडादयः । ''उदकेऽवधाय' उदकपात्रे मणिकादौ विधाय । 'अखाद्या-पेयानाद्यं', 'खाद्यं' खरविद्यादं 'पेयं' द्रवम्, 'आद्यं' मृदुविद्यादमोदनादि<sup>8</sup> । 'शुक्तं च'पर्युषितमपि नोपयोज्य-

- 1 वी. मि. आ., ५२१; ए. र., ३६४.
- 2 सकृत्लेखं पुन:सिद्धमाममांसं पकं च and युजीत for मुजीत-मु. वसिष्ठ:.
- 3 वी. मि. आ., ५२१-५२२; गृ. र., ३६४-३६५.
- 4 रसानां for रसान्—हरदत्त:.
- 5 परिहार्य-ब, द, ज, वी. मि. आ.
- 6 आपणः पण्यवीथिका । तत्र क्रीतं स्टब्धं वा 'आपणीयम् ', तच्च कृतात्रं नाश्नीयात् । व्रीह्यादिषु न दोषः । 'रसानां ' रसद्रव्याणि । तान्यप्यापणीयानि नाश्नीयात् , आसमांसादीन् वर्जयित्वा ॥—हरदत्तः.
- 7 उदकेऽवधाय निषिच्य पाकेन तैल्लसर्पिषी शोधियत्वा । कार्यविरोधो यथा न भवति तथोदकेन संसुज्येल्प्ये व्याचक्षते ॥—हरदत्तः.
- 8 'अखाद्यापेयानाद्यम् '—अखाद्यमपेयमनाद्यं च, यथायोगं खरिवशदं दवं मृद्रविशदं सिद्धं [स्निग्धं] च—हरदत्तः: ; 'खाद्यं 'कठिनं पिष्ठकादि, 'पेयं 'द्रव्यं पानकादि, 'आदं 'मृदु-भक्ष्यं ओदनादि ।—वी. मि. आ. ; 'खाद्याचाद्ये 'कठिनमृदुभक्ष्ये पिष्ठकाद्योदनादीनि । 'पेयं 'प्रसिद्धम् ॥—यू. र.

मित्यर्थः । 'फाणितम्' इक्षुरसविकारपाकजन्यो द्रवः। 'पृथुकतण्डलाः' अष्टधान्यकुद्दनान्निष्पादितास्तण्डलाश्चि-पिटका इति प्रसिद्धाः। 'करम्भाः' दिधिमिश्राः सक्तवः। 'भरुजाः' धानाः। 'शुक्तं चापरयोगम्' इति,² परेणान्नेन योगो यस्येति गमकत्वाद्वैयधिकरण्ये बहुब्रीहिः। यच शुक्त-मपेयमखाद्यमुक्तं तद्द्व्यान्तरासंयुक्तम्। 'शुक्तं तु केवलम्' इति उगौतमवचनात्॥

### ⁴बृहस्पतिः—[आचा., ८०-८१]

दिध भक्ष्यं शुक्तमिष यचैव<sup>5</sup> दिधसंभवम् । कन्दमूलफलैः पुष्पैः शस्तैः शुक्तासवं तु तत् ॥ अविकारि <sup>6</sup>भवेन्मेध्यमभक्ष्यं तद्विकारकृत् ।

'कन्दमूलफलैः पुष्पैः' इत्यादेरयमर्थः—यच्छुक्तं कन्दादिभिः कृतसंघानं तद्यदि मोहादिविकारकरं न भवति तदा 'भक्ष्यं' भक्षणीयम् ॥

#### <sup>7</sup>यमः

# शुक्तानि हि द्विजोऽन्नानि न भुञ्जीत कदाचन। प्रक्षालितानि निर्दोषाण्यापद्धमी यदा भवेत्॥

<sup>1 &#</sup>x27;फाणितं' पानविशेषः, इक्षुरस इति केचित् ॥—हरदृत्तः.

<sup>2</sup> परेण द्रव्यान्तरेण योगो यस्य तत्परयोगम् । ततोऽन्यदपरयोगम् । तदेव ग्रक्तं वर्ज्यम् । यत्तु दश्यादिद्रव्यान्तरसंस्पृष्टं तद्भोज्यमेव ॥—हरदत्तः

<sup>3</sup> गौतमधर्मसूत्रम्, १, १२.

<sup>4</sup> वी. मि. आ., ५२२; गृ. र., ३६५.

<sup>5</sup> तथैव--वी. मि. आ.

<sup>6</sup> भवेन्मधं---गृ. र.

<sup>7</sup> वी. मि. आ., ५२२; गृ. र., ३६५.

मसूरमाषसंयुक्तं तथा पर्युषितं च यत्। तत्तु प्रक्षालितं कृत्वा भुज्जीत स्वभिघारितम्। यत् 'शुक्तं' यत् 'पर्युषितं च मसूरमाषसंयुक्तं' तत् प्रक्षाल्य 'अभिघारितं कृत्वा' आपदि भुज्जीतेत्यर्थः॥

#### <sup>2</sup>मनुः---[५, २४-२५]

्यत् किंचित्स्लेहसंयुक्तं भक्ष्यं भोज्यमगर्हितम् । तत्पर्युषितमप्याचं हविःशेषं च सर्वशः ॥ चिरस्थितमपि त्वाद्यमस्लेहाक्तं द्विज्ञातिभिः। यवगोधूमजं सर्वं पयसश्चैव विक्रिया॥

#### ⁴याज्ञवल्क्यः—[१, १६९]

अन्नं पर्युषितं भोज्यं स्रोहाक्तं चिरसंस्थितम् । अस्रोहा अपि गोधूमयवगोरसविकियाः ॥

#### <sup>6</sup>यमः

अपूपाश्च करम्भाश्च धाना वटकसक्तवः । शार्क <sup>8</sup>मांसमपूपं च सूपं कृसरमेव च ॥ यवाग्रं पायसं चैव यचान्यत्स्तेहसंयुतम् । सर्वं पर्युषितं भोज्यं शुक्तं च परिवर्जयेत् ॥

<sup>1</sup> भुझीताज्याभिघारितम्-ज, वी. मि. आ., ए. र.

<sup>2</sup> वी. मि. आ., ५२२-५२३; गृ. र., ३६५-३६६.

<sup>3</sup> सर्वत:-वी. मि. आ., ए. र.; यद्भवेत्-मेधातिथिकुरल्कौ.

<sup>4</sup> वी. मि. आ., ५२३.

<sup>5</sup> अन्नवचनं मांसादिन्यावृत्त्यर्थम् । मांसं च पर्युषितमभोज्यमेव । अत्रं तु शुक्तमेव पर्युषितमभोज्यम् । अन्यतु द्वित्रिरात्रादिपर्युषितम् । चिरसंस्थितं तदिष स्नेहाक्तं भोज्यमेव, न चेदसादिविकृतम् ॥—विश्वरूपः.

<sup>6</sup> वी. सि. आ., ५२३; ए. र., ३६६.

<sup>7</sup> धानाश्च वटसक्तव:---गृ. र.

<sup>8</sup> मांसं मसूरं च-- गृ. र.

#### ¹वसिष्ठः—[१४, ३७–३८]

अपूपधानाकरम्भसक्तुवटकतैलपायसशाकानि च शुक्तानि वर्जयेत्। अन्यांश्च <sup>2</sup>क्षीरपिष्टविकारान्॥ <sup>3</sup>देवीपुराणे

<sup>4</sup>वृथाकृसरपूपानि पायसं मधुसर्पिषी । वृथामांसं च नाश्रीयात् पितृदेवविवर्जितम् ॥

### <sup>5</sup>ब्रह्मपुराणे

चण्डालपितामेध्यकुणपैः कुष्ठिना तथा। ब्रह्मब्रस्तिकोदक्याकौलेयककुटुम्बिभिः॥ इष्टं वा केशकीटाक्तं सुद्भसकनकाम्बुभिः। शुद्धमद्यात् <sup>6</sup>सहल्लेखं प्रभूतं चोष्णमेव च॥ 'कौलेयकः' श्वा॥

#### ⁵तथा

उच्छिष्टेन तु शूद्रेण संस्पृष्टः परिवेषकः । द्रव्यहस्तस्तु यत्किंचिद्दद्यात्त्वन्नं न भक्षयेत् ॥

### <sup>7</sup>मार्कण्डेयपुराणे

### <sup>8</sup>भिन्नभाण्डगतं तद्वन्मुखवातोपमार्जितम्<sup>9</sup>।

- 1 वी. मि. आ., ५२३.
- 2 क्षीरयविषष्टिविकारान्—मु. वसिष्ट:.
- 3 वी. मि. आ., ५२३; गृ. र., ३६६.
- 4 न च कृसरपूपानि--- उ.
- 5 वी. मि. आ., ५२३–५२४ ; गृ. र., ३६६.
- 6 सक्केंखं--ब, ज, द.
- 7 वी. मि. आ., ५२४; गृ. र., ३६७.
- 8 Verse not found in printed edition.
- 9 मुखवासोपसेवितम्—वी. मि. आ.; मुखवासोपवासितम्—व, ज, द; मुखवासोप-शामितम्—ना.

<sup>1</sup>तदूष्मपकमस्विन्नमवलीढमसंस्कृतम् ॥ <sup>2</sup>पिष्टशाकेश्चपयसां विकारा चपनन्दन । तथा मांसविकाराश्च वर्ष्याश्चैव चिरोषिताः॥

### <sup>3</sup>ब्रह्मपुराणे

चूद्रभुक्तावशिष्टं तु नाद्याद्भाण्डस्थितं त्वपि ।

### 4भविष्यपुराणे

आयसेन तु पात्रेण यदन्नमुपनीयते ॥ भोक्ता विष्ठासमं भुङ्क्ते दाता च नरकं व्रजेत् । अङ्गल्या दन्तकाष्ठं च प्रत्यक्षलवणं च यत् ॥ मृत्तिकाभक्षणं चैव तुल्यं <sup>5</sup>गोमांसभक्षणैः ।

### <sup>6</sup>ब्रह्मपुराणे

एकेन पाणिना दत्तं शृद्धादत्तं न भक्षयेत्॥ घृतं तैलं च लवणं पानीयं पायसं तथा। भिक्षा च इस्तदत्ता या न ग्राह्या कुत्रचित्कचित्"॥

### अथ दुग्धानि

### <sup>8</sup>तत्र <u>मनुः</u>--[५, ८-९]

# अनिर्दशाया गोः क्षीरमौष्ट्रमेकशकं तथा।

- 1 तत्सूक्ष्मापक्कमस्वित्र — गृ. र., तदूष्मपकं द्वि:स्विच — वी. मि. आ.
- 2 मार्कपडेयपुराग्यम् , ३४, ५८.; पिष्ठपाकेक्षुपयसां—वी. मि. आ.; पिष्टशाकेषु पयसां—गृ. र.
  - 3 वी. मि. आ., ५२४; गृ. र., ३६७.
  - 4 वी. मि. आ., ५२४; गृ. र., ३६७.
  - 5 गोमांसमक्षणम्—वी. मि. आ,
  - 6 वी. मि. आ., ५२४; गृ. र., ३६६–३६७.
  - 7 न सा प्राह्मा तु कुत्रचित्—वी. मि. आ., गृ. र.
  - 8 वी. सि. आ., ५२५ ; गृ. र., ३**६७–३**६८.

आविकं सन्धिनीक्षीरं विवत्सायाश्च गोः पयः॥ आरण्यानां च सर्वेषां मृगाणां माहिषं विना। स्त्रीक्षीरं चैव वर्ज्यानि सर्वद्युक्तानि चैव हि॥

'अनिर्देशायाः' यस्याः प्रस्ताया दश्वदिनान्यनप-क्रान्तानि<sup>2</sup>। 'एकश्रफाः' एकखुरा अश्वादयः। 'आविकं' मेषीक्षीरम्। 'सन्धिनी<sup>3</sup>' या ऋतुमती घृषभमिच्छति। "संधिनी वृषस्यन्ती तस्याः पयो न पिवेद्दतुमद्भवति" इति <sup>4</sup>हारीतवचनात्। 'विवत्सा<sup>5</sup>' वत्सरहिता। 'आरण्या मृगाः' रुस्महिषपृषतादयः॥

### <sup>6</sup>गौतमः—[१७, २०-२३]

गोश्च क्षीरमनिर्दशायाः<sup>7</sup> सृतके<sup>8</sup>। अजामहिष्योश्च। नित्यमाविकमपेयमौष्ट्रमेकशफं च। स्यन्दिनीयमसूसन्धिनीनां च॥

'स्यन्दिनी<sup>9</sup>' वत्सं विनैव प्रस्रवत्स्तनी। 'यमसूः' यमलापत्या॥

- 1 महिर्षी विना--- उ, वी. मि. आ.
- 2 दशदिनानि नापगतानि—ब, द, ज; दशदिवसान्यनपकान्तानि—ना.
- 3 'सिन्धनी' या उभयोः प्राप्तदोहा कथंचिदन्यतरस्मिन् दुद्यते । प्रातरहुग्धा सायं दुद्यते । सा तु स्वल्पक्षीरत्वादेकस्मिन्नेव काले, सासौ सिन्धनी । कश्चिदाह—या मृतस्ववत्सा परकीयं वत्सं संचार्य दुद्यते सा 'सिन्धनी'। 'विवत्सा' तु या सत्येव वत्से विनाकृतवत्सा वत्सप्रस्रवणमनेपक्ष्य कुष्ठकयवशालिजुषादिना भोजनविशेषण दुद्यात् ॥—मेधातिथिः.
  - 4 वी. सि. आ., ५२५; गृ. र., ३६८.
  - 5 'विवत्साया: ' मृतवत्साया: असिन्नहितवत्सायाश्च क्षीरं वर्जयेत्—कुरुलूक:.
  - 6 वी. मि. आ., ५२५; गृ. र., ३६८.
  - 7 अनिर्दशाहाया: -- मस्करी.
- 8 गो: प्रस्ताया अनितकान्तदशाहाया: क्षीरमभोज्यम् । चशब्दाइध्यादि च ।— मस्करी.
  - 9 'स्यन्दिनी' नितान्तग्रन्थिस्तनी—मस्करी.

### ¹बौधायनः—[१, १२, ९–१०]

अनिर्दशाहासन्धिनीक्षीरमपेयम् । विवत्सान्यवत्स-योश्च<sup>2</sup> ॥

'अन्यवत्सा' अन्यस्या वत्सेन युक्ता ॥

#### <sup>3</sup>आपस्तम्बः---[१, १७, २१-२४]

<sup>4</sup>अपेयम्। तथैलकं⁵ पयः। उष्ट्रीक्षीरमृगीक्षीरसन्धिनी-क्षीरयमसुक्षीराणीति। धेनोश्चानिर्दशायाः॥

'पयो न पिबेद्' इत्यनुवृत्तौ---

### <sup>6</sup>हारीतः

न विवत्सायाः स्तेययोगात्। न हतवत्सायाः शोका-भिभूतत्वात्। न निर्णिक्ताया असक्त्वात्। नान्यस्याच्छिषा-त्मनाश्रीयात्। एवं न <sup>7</sup>नवसूतायाः सरजस्त्वात्<sup>8</sup>। सप्त-रात्रादित्येके। दशरात्रादित्यपरे। मासेन पेयूषं<sup>9</sup> भवती-त्यपरे। एवं स्थाह।

### द्रौ मासौ पाययेद्वत्सं तृतीये द्विस्तनं दुहेत्। चतुर्थे त्रिस्तनं दुद्धाद्यथान्यायं यथाबलम्॥

- 1 वी. मि. आ., ५२५; गृ. र., ३६८.
- 2 विवत्सान्यवत्सासन्धिनीनां क्षीरमपेयम्, न पुनस्तद्विकारं दथ्यायपि—गोविन्द-स्वामीः
  - 3 वी. मि. आ., ५२५-५२६; गृ. र., ३६८.
  - 4 सर्वे मद्यमपेयम्—मु. आप., गृ. र.
- 5 तथैडिकं—गृ. र; तथैकशफं—वी. मि. आ; अवि: एलका, तस्या: क्षीर-मपेयम्—हरदत्तः.
  - 6 वी. मि. आ., ५२६; गृ. र., ३६९.
  - 7 नवप्रस्ताया:--ब, ज, ना, द.
    - 8 सरजसत्वात्-वी. मि. आ.
    - 9 **पेयं--**गृ. र,

'विवत्सा' अत्र विप्रकृष्टवत्सा। 'निर्णिक्तायाः' निःशेषेण दुरुधायाः॥

#### ¹ब्रह्मपुराणे

घृतात्फेनं घृतान्मण्डं पेयूषमथवापि गोः। सगुडं मरिचाक्तं तु तथा पर्युषितं दिध ॥ दीर्णं तक्रमपेयं च नष्टस्वादं च फेनवत्। प्रमादाङ्गक्षितैरेभिर्वने पक्षं व्रतं चरेत्॥

### <sup>7</sup>भविष्यपुराणे

<sup>8</sup>कपिलां यः पिवेच्छूद्रो नरके स विपच्यते । हुतदोषं पिवेद्विपो<sup>9</sup> विपः स्यादन्यथा पद्गः ॥

### <sup>10</sup>ब्रह्मपुराणे

अपि प्रयाणसमये<sup>11</sup> रात्रों न प्राश्चेद्दि । मधुपर्कप्रदानं च वर्जियत्वा तु कामतः<sup>12</sup> ॥ दिवा धानासु वसति रात्रों च दिधसक्तुषु । अलक्ष्मीः कोविदारेषु कपित्थेषु सदा स्थिता<sup>13</sup> ॥

- 1 वी. मि. आ., ५२६; गृ. र., ३६९.
- 2 घृतफेनं--गृ. र.
- 3 घृतादिति पश्चमी षष्ट्यर्थे । मण्डमुपरिभागः गृ. र.
- 4 'दीर्ण' विभक्तीभूतद्धिभागम्—ए. र., ३७०.
- 5 नष्टस्वादु---गृ. र.
- 6 पक्षवतं---ना, वी. मि. आ.
- 7 वी. मि. आ., ५२६; ए. र., ३७०
- 8 कापिलं गृ. र.; कपिलायाः ब, द, ज, ना.
- 9 पिबेहुग्धं-ब, द.
- 10 वी. मि. आ., ५२६; ए. र., ३७०.
- 11 प्राणान्तसमये-ज.
- 12 प्रयत्नतः---ब, द.
- 13 सदान्विता---ना.

### अथ पक्षिणः

### ¹तत्र मनुः--[५, ११-१६]

<sup>2</sup>कव्यादाञ्छक्कनीन् सर्वान् तथा ग्रामनिवासिनः।
अनिर्दिष्टांश्चेकराफांष्टिहिभं च विवर्जयेत्॥
कलविक्कं प्लवं हंसं चक्राहं<sup>3</sup> ग्रामकुक्कुटम्।
सारसं <sup>4</sup>रज्जुदालं च दात्यूहं <sup>5</sup>शुकसारिके॥
प्रतुदान् जालपादांश्च कोयष्टिनखिविष्करान्।
<sup>6</sup>निमज्जतश्च मत्स्यादान् सौनं वल्लूरमेव च॥
वकं चैव <sup>7</sup>बलाकां च काकोलं खज्जरीटकम्।
मत्स्यादान् विङ्राहांश्च मत्स्यानेव च सर्वशः॥

'क्रव्यादाः' मांसाशिनो गृधादयः। 'ग्रामनिवासिनः' पारावतादयः । अत्रोभयत्र 'शकुनी'ति संबध्यते । 'अनिर्दिष्टान्' श्रुतौ भक्ष्यत्वेनाकथितान् । श्रुतौ हि केचित् कचित् भक्ष्यत्वेनैकशफा निर्दिष्टाः । यथा "हत्वाष्ट्रं वाडव-मालभेत तस्य च मांसमश्रीयाद्" इति । अतो ये कचिच्छे श्रुत्या भक्ष्यत्वेनोक्तास्ते तद्दर्शनेनान्यत्रापि न भक्षणीयाः । तेषामेकशफानामन्यत्रापि भक्ष्यत्वेनानिर्देशात्। 'कलविक्कः'

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ५४०-५४१; गृ. र., ३७१--३७२.

<sup>2</sup> कव्यादः - मेघातिथिः, वी. मि. आ ; कव्यादाव्छकुनान् - कुरुलुकः.

<sup>3</sup> चकाक़ं---ब, द, गृ. र.

<sup>4</sup> रजुवालं-कुरुलुकः.

<sup>5</sup> ग्रुकसारिकम्-वी. मि. आ., गृ. र.

<sup>6</sup> तथा निमज्य मत्स्यादान्—वी. मि. आ.

<sup>7</sup> बलाकं---ज, गृ. र.

<sup>8 &</sup>quot;त्वाष्ट्रं वडबमालभेत पशुकामस्त्वष्टा वै पशुनां मिथुनानां प्रजनियता" etc. तै. सं., २, १. ८. ३; "औष्ट्रं वाडवमालमेत तस्य च मांसमश्रीयात्" इति कुल्लूकः; ओष्ट्रं वाडवमालमेत तस्य च मांसमश्रीयात्" इति ए. र.; वी. मि. आ., मूलपाठमनुसरित.

यामचटकः । तस्य च यामिनवासित्वेन निषेधे सिद्धे पुनर्यामवचनं यामारण्योभयनिवासित्वादारण्यस्यापि निषेधार्थम्। 'प्लवः' स्रवनेनैव य आहारं प्राप्तोति। 'रज्जुदालः' काष्टकुद्दकः। 'दात्यूहः' कालकण्ठः, डाडक इति प्रसिद्धः। 'प्रतुदाः' ये चञ्च्वा प्रतुद्य भक्षयन्ति। 'जालपादाः' आट्यादयः'। 'कोयष्टिः' पिक्षविद्रोषः। 'नखविष्किराः' नखैर्विकीर्य ये भक्षयन्ति । 'उनमज्यतो मत्स्यादाः' 'महुप्रभृतयः। 'सौनं' सूनास्थानसंभवं मांसम् । 'वल्तूरं' शुष्कमांसम्। 'काकोलो' द्रोणकाकः । 'मत्स्यादाः' नकादयः। 'सर्वद्यः' सर्वप्रकारेण॥

#### <sup>7</sup>याज्ञवल्क्यः—[१, १७२–१७३]

कव्यादपक्षिदात्यूहशुक्रप्रतुदिहिभान्। सारसैकशफान् हंसान् सर्वाश्च ग्रामवासिनः॥ कोयष्टिश्चवचकाह्वबलाकावकविष्किरान्।

### <sup>8</sup>तथा---[१, १७४-१७५]

#### कलविङ्कं सकाकोलं कुररं रज्जुदालकम्।

- 1 आढ्यादय:—गृ. र.; जालसदशाः पादाः येषां ते चाषादयः—वीः मि. आ.; जालाकारपादान् शरारिप्रभृतीन्—कुल्लुकः.
- 2 'नखिविष्करा:'—नखैर्विकीर्य ये भक्षयन्ति मयूरकुक्कुटादय:—मेधातिथि:; नखैर्विकीर्य ये भक्षयन्ति तानभ्यनुज्ञातारण्यकुक्कुटादिव्यतिरिक्तान् श्येनादीन्—कुक्लूक:; नखैर्वितुद्य ये भक्षयन्ति वनकुक्कुटादय:—ए. र.
- 3 निमज्य मत्स्यादा: निमज्य ये मत्स्यान् भक्षयन्ति जलवायसप्रभृतयः—ं वी. िम. था.; निमज्य ये मत्स्यादान् मण्डूकप्रभृतीन्—ए. र.; निमज्य ये मत्स्यान् खादन्ति तान् मद्गप्रभृतीन्—कुल्लूकः.
  - 4 मण्डूपुमृतय:--व, द.
  - 5 यत्र मांसविकयार्थाः पश्चो हन्यन्ते सा सूना । आपणो मांसस्येत्येके ।---मेधातिथि:.
  - 6 दग्धकाक:---गृ. र.
  - 7 वी. मि. आ., ५४१; गृ. र., ३७२.
  - 8 वी. मि. आ., ५४१; गृ. र., ३७२.

जालपादान् खञ्जरीटानज्ञातांश्च मृगद्विजान् ॥ चाषांश्च रक्तपादांश्च सौनं वल्त्ह्रमेव च । <sup>1</sup>मत्स्यांश्च कामतो जग्ध्वा सोपवासस्त्र्यहं वसेत्॥ 'कुररः' कुरलः<sup>2</sup>। 'चाषः' किकीदिविः। 'रक्तपादाः'

कदम्बादयः॥

### <sup>3</sup>देवलः

बलाकाहंसदात्यूहभृङ्गराजकचित्रकाः।
उत्कृककुररुयेनगृधकुक्कुटवायसाः॥
चकोरः कोकिलो ⁴रज्जुः कुटिलश्चाषमद्गुकौ।
⁵कङ्कः सारवणो भासः दातपत्रष्ठवङ्गमाः॥
उत्कोद्यो बर्हिणः कौश्चश्चक्रवाकः दालीमुखः।
पारावतकपोतौ चाभक्ष्याः पक्षिगणाः स्मृताः ॥

'भृङ्गराजो' धूम्राटः, धनच्छुआ इति प्रसिद्धः। 'चित्रकः'चित्रकपोतः। 'कङ्कः' लोहितपत्रः<sup>8</sup>॥

# 'अभोज्यम्' इत्यनुवृत्तौ वसिष्ठः<sup>9</sup>—[१४, ४८]

- 1 मत्स्यांश्वाकामतो जग्ध्वा-विश्वरूप:.
- 2 कुरर: उत्कोशक:—वी. मि. आ.; कुरर: उत्कोश: 'उत्कोशकुररो समौ ' इत्यमर-कोषात्—ए. र.; कुरर: शब्दानुकारी करखक:—विश्वरूप:; कुरर उत्कोश:—विज्ञानेश्वर:.
  - 3 वी. मि. आ., ५४१ ; गृ. र., ३७२-३७३.
- 4 रञ्जुदालकश्चाषमुद्गकौ—वी. मि. आ.; रज्जा: क्वटिलाश्चाषमण्ड्काः—गृ. र.; रका क्वटिलाश्चाषमद्गुकौ—उ; रज्वाः क्वटिलश्चाषमद्गुकौ—ज.
  - 5 कङ्कोलो वरणो--- गृ. र.
  - 6 'कुरर 'पदादेवोरकोशनिषेधे सिद्धे पुनरुत्कोशोपादानं दोषातिशयार्थम्---गृ. र.
  - 7 च अभक्ष्याः पक्षिणः स्मृताः—वी. मि. आ., गृ. र.
  - 8 'कङ्कोलो ' हितपक्ष: कङ्कारीति प्रसिद्ध:--ए. र.
  - 9 वी. मि. आ., ५४१-५४२ ; ए. र., ३७३.

शकुनानां<sup>1</sup> <sup>2</sup>विधुनविष्किरजालपादाः कलविङ्कप्रवहंस-चक्रवाकभासवायसपारावताः <sup>3</sup>क्कक्कटसारङ्गाः पाण्डुक-पोतकौश्चक्रकर<sup>4</sup>बक्रवलाकामद्गुटिटिभ<sup>5</sup>मान्धालनक्तंचरा दार्वाघाटकचातक<sup>6</sup>तैलातक<sup>7</sup>हारीतकखञ्जरीटकग्राम्यक्कक्क-टशुकसारिकाकोकिलक्रव्यादो ग्रामोपचारिणश्च ॥

विधुनोतीति 'विधुनः'। 'भासः' <sup>8</sup>तस्लचरो गृध-विद्रोषः। 'सारङ्गो' सृगः<sup>9</sup>। 'क्रकरः' क्रकलासः। 'मान्घालो' वाग्गुदः<sup>10</sup>। 'नक्तंचरा' उॡकादयः। 'दार्वाघाटः' काष्ठ-कुटकः। 'हारीतकः' हरितपक्षः कपोताकृतिः। 'ग्रामोपचा-रिणः' ग्राम एव ये सदा चरन्ति॥

अत्र 'अभक्ष्या' इति भाविनि <u>गौतमः</u>¹¹—[१७, २६-२७]

कलविङ्कप्रवचक्रवाकहंसाः। काक्कङ्कग्रध्रदयेना जलजा रक्तपादतुण्डा <sup>12</sup>ग्राम्यकुक्कुटसूकराः<sup>13</sup>॥

- 1 शकुनीनां--वी. मि. आ.
- 2 विधुविष्कर-मु. वसिष्ठ:, विधूनविष्कर-गृ. र.
- 3 कक्कुभ--ए. र.; कुक्कुर--वी. मि. आ.; कुरर--मु. वसिष्टः.
- 4 क्रकरकङ्कराध्रक्ष्येनबक--मु. वसिष्ठ: ; कौष्ठरध्रक्येनकुररबक--ए. र.
- 5 मन्थान—वी. मि. आ.; मण्डल—गृ. र.; मन्थाल—उ.
- 6 चटक-ए. र., मु. वसिष्ट:.
- 7 वैलातक-वी. मि. आ.; रैलातक-मु. वसिष्ठः.
- 8 तुन्नचर:--ब. द; तकचर:--ज; भहचर:--गृ. र.
- 9 शारङ्गो भ्रमर:--गृ. र.
- 10 मन्थानो वागादः-वी. मि. आ.; मण्डलो वाग्गुदो वादुर इति प्रसिद्धः--गृ. र.
- 11 वी. मि. आ., ५४२.
- 12 ग्राम्यकुक्कुटस्करी--मु. गी.
- 13 कलविक्को प्रामचटकः । प्रतः शकटिबलः । काकादयः पक्षिणः प्रसिद्धाः । जलजाः सर्व एवाविशेषेण । रक्तपादाः पारावतादयः । रक्ततुण्डाश्चकोरादयः । प्राम्यशब्दः कुक्कुटसूक-राभ्यां संबध्यते । एवं चारण्यानामप्रतिषेधः । विसमासः अन्येषां कव्यादादीनामपि प्रतिषेधार्थः ॥—मस्करी.

### 'अभक्ष्या' इत्यनुवृत्तौ यमः

कलविङ्कष्ठवचऋवाकहंसभाससारसा ये चान्ये प्रतुदा विष्किरा जालपादा रक्तपादाः कोयष्टिकाः ॥

# ¹पुनर्घमः

छत्राकं विड्ववराहं च जालपादांश्च कुक्कुटान्। भक्षयित्वा पतेद्विपो योऽपि स्यात्सर्ववेदवित्॥ <sup>2</sup>अत्राभक्ष्यप्रकरणे <u>आपस्तम्बः</u>—[१, १७, ३२–३६]

कुक्कुटो ³विष्किराणाम् । ष्ठवः प्रतुदाम् । क्रव्यादः । हंससारस⁴चक्रवाकसुपर्णाश्च । क्रुश्रकौश्चवार्धाणस⁵ऌक्ष्मण-वर्ज्यम् ॥<sup>6</sup>

### <sup>ग</sup>गौतमः—[१७, ३२-३३]

निचुदारुवकवलाकाशुकमद्भुटिहिभमान्धालनक्तंचरा अभक्ष्याः । भक्ष्याः प्रतुदविष्किराजालपादाः<sup>8</sup> ॥

- 1 वी. मि. आ., ५४२; तथा for पुनर्यम:---ना.
- 2 वी. मि. आ., ५४२ ; गृ. र., ३७३.
- 3 विकिराणाम्—इरदत्तः; पादाभ्यां विकीर्य कीटधान्यादि ये भक्षयन्ति ते मयूरा-दयो विकिराः—इति व्याख्यातम्.
  - 4 भास for सारस—मु. आप.; हंसभाससारस—वी. मि. आ.
  - 5 वार्ध्रीणस-वी. मि. आ.
- 6 तुण्डेन प्रतुख ये भक्षयनित ते दार्वाघाटादयः प्रतुदाः । तेषां मध्ये प्रव एवाभक्ष्यः । प्रवः शकटिबलाख्यो बकविशेषः ॥ कन्यं मांसं, तदेव केवलं येऽदिन्त ते कन्यादा ग्रधादयः । तेऽप्यभक्ष्याः ॥ हंसः प्रसिद्धः । भासः श्येनाक्रतिः पीनतुण्डः । चक्रवाको मिथुनचरः । सुपर्णः श्येनः । एते चाभक्ष्याः ॥ कुष्ठा बृन्दचराः । क्रौष्ठा मिथुनचराः । ते चाभक्ष्याः ॥ सूत्रे क्रौष्ठीति विभक्तिलेपश्लान्दसः । किमिवशेषेण कुष्ठक्रीष्ठा न भक्ष्याः । नेत्याह—वार्घाण-सवर्जम् । श्वेतो लोहितो वा मूर्घा येषां ते लक्ष्मणाः । त एव विशिष्यन्ते वार्धाणसा इति । वार्घ चर्म । तदाकारा नासिका येषां तानेवंभूतान् लक्ष्मणान् वर्जयित्वा कुष्ठकौष्ठा न भक्ष्या इति ॥—हरदत्तः.
  - 7 वी. मि. आ., ५४२-५४३.
- 8 निचुदारः दार्वाघटः, मद्भुः जलमज्जनशीलः, टिप्टिभः टिप्टिभशब्दानुकरणशीलः, मान्धालो नाग्गुदः, नक्तंचरा उल्ल्कादयः, प्रतुदाः प्रतुदा प्रतुदा मुखेन ये भक्षयन्ति मयूरादयः।

# ¹'भक्ष्या' इत्यनुवृत्तौ <u>बौधायनः</u>—[१, १२, ७]

पक्षिणस्तित्तिरिकपोत<sup>2</sup>कपिञ्जलवार्ध्वाणसतृणमयूरवा-रणा वारणवर्जाः पश्चविष्किराः<sup>३</sup>॥

### ⁴হা**ङ्कः**—[१७, २७]

तित्तिरिं<sup>5</sup> च मयूरं च लावकं च कपिञ्जलम्। वार्थ्वाणसं वर्तकं च भक्ष्यानाह यमः सदा॥<sup>6</sup>

#### अथ पशवः

### <sup>7</sup>तत्र देवलः

अभक्ष्याः पशुजातीनां गोखरोष्ट्राश्वकुञ्जराः । सिंहच्यावर्क्षदारभाः <sup>8</sup>सर्पाजगरजालकाः ॥ आखुमूषिकमार्जारनकुलग्रामसृकराः । श्वश्चगाल<sup>9</sup>मृगद्वीपिगोलाङ्गूलनृमर्कटाः<sup>10</sup>॥

विष्किराः विकीर्य विकीर्य ये भक्षयन्ति लावकादय:। अजालपादा: ये जालपादा न भवन्ति तुम्बकादय:।—मस्करी.

- 1 वी. मि. आ., ५४३; ए. र., ३७४.
- 2 कपिञ्जललावकतृणमयूरचातकवर्जाः—वी. मि. आ.; कपिञ्जलवाधीणसतृणमयूरा वारुणवर्ज्याः—गृ. र.; कपिञ्जललावकतृणमयूर्वारणा वारणवर्ज्याः—ना; कपिञ्जलवाधीण-समयूर्वारणा वारणवर्जाः पञ्च विविष्किराः—मु. बो.
  - 3 विकीर्य विकीर्य भक्षयन्तीति 'विविष्किराः '--गोविन्दस्वामी.
  - 4 वी. मि. आ., ५४३; गृ. र., ३७४.
  - 5 तित्तिरं—वी. मि. आ., गृ. र., मु. शङ्खः.
- 6 किपि को गौरितित्तिरः । वाधीणसस्तु—'कृष्णश्रीवो रक्तिशिराः श्वेतपक्षो विहङ्गमः' इति लक्षितः । वर्तको वटयी इति प्रसिद्धः । अत्र मयूरस्तृणमयूरपरः पूर्वेण समानवाक्यानु-रोधात् ॥—ए. रः
  - 7 वी. मि. आ., ५४३ ; गृ. र., ३७४–३७५.
  - 8 सर्पाजगरकास्तथा-वी. मि. आ.
- 9 ' मृग 'शब्दोऽज्ञातसृगपर: । 'अज्ञातांश्व सृगद्विजान् ' (१,१७४) इति याज्ञवल्क्यव-चनात् ।—ए. र.
  - 10 श्वरागलकपिद्वीपिगोलाङ्गूलकमर्कटा:-वी. मि. आ.

'ऋक्षः' भल्ॡ्कः। 'शरभो' अष्टपदः। 'अजगरः' सर्पविशेषः। 'आखुः' महानुन्दुरुः'। 'मूषिको'ऽत्र खल्प-मूषिकः। 'द्वीपी' चित्रकः। 'गोलाङ्ग्लः' कृष्णमुखो वानरः। 'ना' मनुष्यः²। 'मर्कटो' वानरः॥

### पैठीनसिः

मृगपक्षिणां ऋव्यादांश्च वर्जयेत्। सर्वमांसादानां यावन्तस्तथोक्तास्तावन्तोऽभक्ष्याः॥

### <sup>3</sup>यमः

गवाश्वं गर्दभोष्ट्रं च श्वश्चगालं तथैव च । विष्किरान् प्रतुदान् भुक्त्वा सद्यः पतित वै द्विजः॥ '⁴नित्यमभोज्यम्' इत्यनुवृत्तौ गौतमः—[१७, २६]

⁵उभयतोदन्तकेइयलोमैकदाफकलविङ्कष्ठवचक्रवाक-हंसाः॥

'उभयतोदन्तः' मनुष्यः<sup>6</sup>। 'केशी' चमरी। 'अलोमाः'सर्पादयः॥

# <sup>य</sup>ुपुनर्गीतमः—[१७, २९]

#### अपन्नदद्वयसन्नवृथामांसानि ॥

<sup>1 &#</sup>x27;आखुः' स्थूलोन्दुरुः--वी. मि. आ.; 'आखुः' महामू्षिक:---गृ. र.

<sup>2</sup> कल्पतरौ 'नृमर्कटा ', इति पाठ: । तदा 'ना ' मनुष्य: ।--वी मि. आ.

<sup>3</sup> वी. मि. आ., ५४३–५४४; गृ. र., ३७५.

<sup>4</sup> वी. मि. आ., ५४४; गृ. र., ३७५-३७६.

<sup>5</sup> डभयतोदत्—वी. मि. आ., मस्करी.

<sup>6</sup> उभयतोदतः मनुष्यादयः—वी. मि. आ., मस्करी.

<sup>7</sup> वी. मि. आ., ५४४; गृ. र., ३७६.

'अपन्नदत्' यावत्स्वभावतो दन्ता न पतन्ति तावद्भक्ष्योऽप्यभक्ष्यः। 'अवसन्नो' व्याधिग्लानः¹। 'वृथा-मांसं' यद्देवपित्राद्यदेशेन न पच्यते॥

# '<sup>2</sup>अभोज्या' इत्यनुवृत्तौ वसिष्ठः—[१४, ४३–४७]

गौरगवयदारभाजाश्च<sup>3</sup>। अनुदिष्टास्तथा। धेन्वनङ्वाहाव-पन्नदन्ताश्च । भक्ष्यौ धेन्वनङ्वाहौ मेध्यौ वाजसनेयके विज्ञा-यते । खड्गे तु विवदन्त्यग्राम्यसूकरे च ॥

'गौरः' अश्वसद्दश आरण्यपद्याः। 'मेध्यौ' मेधो यज्ञस्तदङ्गभूतौ। 'खड्गे च विवदन्त्यग्राम्यसूकरे च' इति, खड्गग्राम्यसूकरयोः केचिन्मुनयो भक्ष्यत्वं वदन्ति, केचिचा-भक्ष्यत्वम्। ततश्च विकल्पः। स च श्राद्धनियुक्तानि-युक्ततया व्यवस्थितः॥

### ⁴ब्रह्मपुराणे

पशोश्च मार्यमाणस्य न मांसं ग्राहयेद्विजः।
पष्टमांसं गर्भशस्यां शुष्कमांसमथापि वा॥
भूमेरन्तरितं कृत्वा मृद्धिश्चाच्छादितं च यत्।
पक्षमांसमृजीषं च प्रयत्नात्तन्न भक्षयेत्<sup>5</sup>॥

<sup>1 &#</sup>x27;अवसन्नो ' व्याधित:--वी. मि. आ., मस्करी ; अवसन्नो व्याधिलम:--उ.

<sup>2</sup> वी. मि. आ., ५४४; गृ. र., ३७६.

<sup>3</sup> गौरगवयशरभाश्र--ए. र., मु. वसिष्ट: ; 'अजा ' छागी--शि. मि. आ.

<sup>4</sup> वी. मि. आ., ५४४; गृ. र., ३७६.

<sup>5</sup> प्रयत्नेन विवर्जयेत्—वी. मि. आ.; 'पक्षमांसमृचीषं तु प्रयत्नात्तम भक्षयेत्', भूमेरन्तरितं कृत्वा मृद्भिराच्छाय यत्पकं तन्मांसं न भक्षयेत्। ऋचीषशब्दोऽत्र भौमोष्म-पक्षपरः।—ए. र.

### <u>'मनुः</u>—[५, १७]

न भक्षयेदेकचरानज्ञातांश्च मृगद्विजान्। भक्ष्येष्वपि<sup>2</sup> समुद्दिष्टान् सर्वान् पश्चनखांस्तथा॥

'एकचरा' एकाकिनः प्रायेण स्वभावतो ये चरन्ति सर्पादयः। 'अज्ञाताः' नामतः स्वभावतो रसवीर्य³विपाक-तश्चाभियुक्तैरिप ये। सामान्यतो विशेषतश्च प्रतिषेधाना-कान्तत्वेन भक्ष्यवर्गमध्यपाताद् 'भक्ष्येष्विप समुद्दिष्टान्' इत्युक्तम्॥

<sup>4</sup>अभक्ष्यप्रकरणे <u>आपस्तम्बः</u> [१, १७, ३७]

पश्चनखानां गोधाकच्छपश्चाविच्छल्यक<sup>5</sup>खङ्गदादापूति-खषवर्जम्<sup>6</sup>॥

'श्वावित्' सेधा'। 'शलयकः' शलयसहितः <sup>8</sup>सेधा-सद्दशः प्राणिविशेषः। 'पूतिखषः' हिमवति प्रसिद्ध इति कपर्दी॥

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ५४४-५४५; गृ. र., ३७६-३७७.

<sup>2</sup> भक्षयेद्वा--- ए. र.

<sup>3</sup> विकारेश for विपाकतश्र—उ.

<sup>4</sup> गृ. र., ३७७; वी. मि. आ., ५४५.

<sup>5</sup> श्वाविद्धर्येक for श्वाविच्छल्यक—वी. मि. आ., हरदत्तः; शर्यकः शल्यकः यस्य वर्मणा तनुत्राणं कियते । 'श्वाविट्छल्यक' इति युक्तः पाठः । एके तु छकारं पठिल्त छकारात्पूर्वविकारम् ।—हरदत्तः; श्वाविट् वराह्विशेषः । शल्यकः यस्य चर्मणा तनुत्राणं कियते इत्युज्जवलाकारः । कल्पत्तरो तु श्वाविच्छल्लक इति पाठः । तदा श्वावित् सेधा, शल्कक्ततसद्दशः प्राणिविशेषः ।—वी. मि. आ.

<sup>6</sup> खगवर्जम् for खषवर्जम् —वी. मि. आ.

<sup>7</sup> मेधा for सेधा-गृ. र.

<sup>8</sup> मेधासदशः--- गृ. र.

<sup>9</sup> पूतिखग:-वी. मि. आ,

### ¹मनुः—[५, १८]

श्वाविधं श्राल्यकं गोधां खङ्गकूर्मशशांस्तथा।
भक्ष्यान् पश्चनखेष्वाहुरनुष्ट्रांश्चैकतोदतः॥
'एकतोदतः' एकतोदन्तानः॥

### <sup>2</sup>बौधायनः—[१, १२, ५]

भक्ष्याः <sup>3</sup>श्वाविद्गोधाशशकश्चिकत्रक्ष्यकक्रच्छपखङ्गाः खङ्ग-वर्जाः पश्च पश्चनखाः<sup>4</sup> ॥

### <sup>5</sup>महाभारते

आजं गव्यं च यन्मासं मायूरं च विवर्जयेत्। <sup>6</sup>हारीतः

ग्राम्यारण्यानां पद्यूनामश्नन्ति<sup>7</sup> यथाजमेषमहिष<sup>8</sup>हरि-णखङ्गरुरुषतद्येन्यङ्कमहारण्यवासिनश्च वराहान् । <sup>9</sup>तथा द्यादाकदाल्यक<sup>10</sup>सेधा<sup>11</sup>गोधाकूर्मवर्तकतित्तिरिमयूरवार्धाण-स<sup>12</sup>लावकक्रकरकपिञ्जलान्<sup>13</sup> । सदाल्कांश्च मत्स्यान् न्या-योपपन्नान्<sup>14</sup> भक्षयेत् ॥

- 1 वी. मि. आ., ५४५; गृ. र., ३७७.
- 2 वी. बि. आ , ५४५.
- 3 श्वाविड् for श्वावित्—वी मि. आ., मु. बो.
- 4 'श्वाविडः' श्वसदृशसृगाः । 'शल्यकाः' वराह्विशेषाः ।--गोविन्द्स्वामी.
- 5 वी. मि. आ., ५४५.
- 6 वी. मि. आ., ५४५--५४६; गृ. र., ३७५.
- 7 ब्राम्यारण्यान् पश्चनश्रन्ति-ए. र.
- 8 महिष—omitted by वी. मि. आ.
- 9 गृ. र., ३७७.
- 10 शलक for शल्यक-वी. मि. आ.
- 11 मेधा for सेधा-- ए. र.
- 12 वार्घीणस-वी. मि. आ., ए. र.
- 13 लावकुक्इटकपिञ्जलान्—वी. मि. आ.; लावकवकपिञ्जलान्—ए. र.
- 14 मत्स्यानन्यानिष समुपपन्नान्-वी. मि. आ.

'रुरः' बहुशाखश्रङ्गो सगः। 'पृषतो' विन्दुचित्रितो मृगः। 'ऋइयः' मृदुशृङ्गः, रोझ इति प्रसिद्धः । 'न्यङ्कः' शम्बरसद्दशः शृङ्गरहितः । 'सेघा' शललवती² ॥

### <sup>3</sup>पैटीनसि:

ग्राम्यारण्याश्चतुर्देश । गौरविरजोऽश्वोऽश्वतरो गर्दभो मनुष्यश्चेति सप्त ग्राम्याः पदावः। ⁴पक्षिवानरमहिषसरी-स्परुरुषतस्गाश्चेति सप्तारण्याः पञ्चाः॥

#### अथ मत्स्याः

### 5तत्र मनुषमौ

यो यस्य मांसमश्राति स तन्मांसाद उच्यते। मत्स्यादः सर्वमांसादस्तस्मान्मत्स्यान् विवर्जयेत् ॥

# <sup>7</sup>आपस्तम्बः—[१, १७, ३८–३९]

अभक्ष्यश्चेटो मत्स्यानाम् । सर्पदीर्षो<sup>8</sup> सृदुरः ऋव्यादो ये चान्ये विकृतास्या<sup>७</sup> यथा मनुष्यशिरसः॥

'सर्पज्ञीर्षः' सर्पस्येव ज्ञिरो यस्य । 'मृदुरः' मकरः । 'क्रव्यादः' ये प्रायेण मांसमश्रन्ति नकादयः॥

- 1 वेस्म इति प्रसिद्धः--- गृ. र.; रोमवन इति प्रसिद्धः---ब, द.
- 2 'मेवा ' सललवती—गृ. र.
- 3 वी. मि. आ., ५४६.
- 4 महिषवानरपिक्सिसीसप॰—ब, द, ना, वी. मि. आ.
- 5 वी. मि. आ., ५४६ ; ग्र. र. ३७८ ; मनुः, ५, १५.
- 6 पूर्वस्य मत्स्यप्रतिषेधविधेरर्थवादोऽयम् । यस्तु मत्स्यादः सर्वमांसाशी भवति । गोमांसाद इत्यपि व्यपदेषुं शक्यः । अतो निन्दातिशयान्मत्स्यान् विवर्जयेत् ॥—मेधातिथिः.
  - 7 वी. मि. आ., ५४६ ; गृ. र., ३७८.
  - 8 सर्पशीर्षी—मु. आप.
  - 9 विकृता for विकृतास्या—मु. आप.

#### <sup>1</sup>यमः

अभक्ष्या मकरसपैसरीस्रपमद्धमयूरवर्मिकनक्रकेट-शिशुमाराः। ये चाऽन्ये हयकर्णिकाः। ये चान्येऽशल्का मत्स्या उभयकास्याः॥

'सर्पो'ऽत्र जलसर्पो डुण्डुभः। 'सरीस्रपो'ऽत्र जलौकाः। 'मद्धः' जलकाकः। 'मयूरो'ऽत्र जलचरो मयूरसद्दाः पक्षी। 'वर्मिकः' खल्पसर्पसद्द्यो मत्स्यः। 'उभयकास्याः' उभयतोम्रखाः॥

### <sup>2</sup>पुनर्यमः

मत्स्यानदाल्कान् सर्वान् वेदाध्यायी विवर्जयेत्॥ 'वेदाध्यायी' त्रैवर्णिकोऽत्र॥

### <sup>3</sup>पैठीनसिः

कुलीरवार्ताक⁴प्टतन⁵जलानर्तक्षिप्रगाश्चेत्यभक्ष्याः।<sup>6</sup>सर्प-द्यीर्षा विकृतमुखाश्च ॥

### ' रअभक्ष्या ' इत्यनुवृत्तौ वसिष्ठः—[१४, ४१–४२]

मत्स्यानां वेटगवयशिशुमारनककुलीराः । विकृत-रूपाः सर्पशीर्षाश्च॥

- 1 वी. मि. आ., ५४६-५४७; गृ. र., ३७८.
- 2 तथा for पुनर्यमः -- ना; वी. मि. आ., ५४७; गृ. र., ३७८.
- 3 वी. मि. आ., ५४७; गृ. र., ३७९.
- 4 वातुकि for वार्ताक-ए. र.
- 5 पत्तन for पृत्न-वी. मि. आ.; पूतन-ए. र.
- 6 शल्केर्युक्ता मत्स्या भक्ष्याः । इतरे त्वभक्ष्याः । सर्पशीर्षा विकृतमुखाश्च ज ; गृ. र. adds शल्केर्युक्ताः • . . . त्वभक्ष्याः but omits सप्तशीर्षा etc.
  - 7 वी. मि. आ., ५४७.
  - 8 मत्स्यानां वा चेट etc-मु. विसष्टः.

#### ¹देवलः

शम्ब्रकः शुक्तिर्नखशुक्तिः शिशुमारः ष्ठवङ्गमः। मत्स्याश्च विकृताकारा नैव भक्ष्या जलौकसाम्॥ 'व्नखशुक्तिः' दीर्घशुक्तिका। 'ष्ठवङ्गमो' मण्डूकः।

# ³मनुः—[५, १६]

पाठीनरोहितावाचौ नियुक्तौ हव्यकव्ययोः। <sup>4</sup>राजीवान् सिंहतुण्डांश्च सदाल्कांश्चेव सर्वदाः ॥

'नियुक्तौ हब्यकब्ययोः' श्राद्वाद्यर्थं विनियुक्तौ । 'आद्यौ'अदनीयौ ॥

# হাক্ত্র:—[१७, २५]

राजीवाः सिंहतुण्डाश्च सशक्काश्च तथैव च । पाठीनरोहितौ वापि भक्ष्या मत्स्येषु कीर्तिताः ॥

'<sup>6</sup>भक्ष्या' इत्यनुवृत्तौ <u>बौघायनः</u>—[१, १२, ८]

मत्स्याः सहस्रदंष्ट्रश्चिलिचिमो<sup>7</sup> वर्मी बृहच्छिरोरोम-शकरिरोहितराजीवाः॥

- 1 बी. मि. आ., ५४७; गृ. र., ३७९.
- 2 ज, ब, द. and वी. मि. आ., add 'शम्बुक: 'प्रसिद्ध:
- 3 वी. मि. आ., ५४७ ; मृ. ₹., ३७९.
- 4 राजीवा: सिंहतुण्डाश्च सशल्काश्चेत्र सर्वशः—मेधातिथिः.
- 5 मेधातिथियो विन्दराजौ तु—"पाठीनरोहितौ देविपत्रादिकर्मणि नियुक्तावेवादनीयौ न त्वन्यदा। राजीवसिंहतुण्डसशल्कमत्स्यास्तु हृव्यक्व्याभ्यामन्यत्रापि भक्षणीयाः" इत्या- चक्षतुः। न तन्मनोहरम्। पाठीनरोहितौ श्राद्धे नियुक्तौ श्राद्धभोक्त्त्रैव भक्षणीयौ न श्र दक्तकापि। राजीयद्यो हृव्यक्व्याभ्यामन्यविष भक्ष्या इत्यस्याप्रमाणत्वात्। मुन्यन्तरैश्व रोहितपाठीनराजीयादीनां तुल्यत्वेनाभिधानात्॥—कुरुक्तूकः।
  - 6 ए. र., ३७९.
- 7 चिलिचिम: स्थलवरो लोहिताकारः स्थलचरो रोहितसदृश: । राजीव: सहस्रजग्विल: पाठीनः । वर्मिर्वायवो वासुरिति प्रसिद्धः । निषेधस्तु प्राच्योऽन्यायोपात्तविषय: ॥—-ए. र.

### ¹हारीतः

सशल्कांश्च मत्स्यान् न्यायोपपन्नान् भक्षयेत्॥ अत्र 'भक्ष्या' इत्यनुवृत्तौ <u>गौतमः</u>²—[१७, ३४] मत्स्याश्चाविकृताः<sup>3</sup>॥

### ⁴याज्ञवल्क्यः—[१, १७७–१७८]

भक्ष्याः पश्चनखा सेधागोधाकच्छपदास्यकाः। दादाश्च मत्स्येष्वपि <sup>5</sup>तु सिंहतुण्डकरोहिताः ॥ तथा पाठीनराजीवसदास्काश्च द्विजातिभिः। अतः श्रृणुध्वं मांसस्य विधि भक्षणवर्जने॥

### अथ मांसभक्षणवर्जनविधिः

### <sup>7</sup>तत्र मनुः—[५, २६-३२]

एतदुक्तं द्विजातीनां भक्ष्याभक्ष्यमद्दोषतः । मांसस्यातः प्रवक्ष्यामि विधिं भक्षणवर्जने ॥

- 1 वी. मि. आ., ५४५-५४६-- "सशत्कान् मत्स्यानन्यानिष समुपपन्नान् भक्षयेत्"
- 2 हारीत:-इति वी. मि. आ., ५४७.
- 3 विकृताः प्राण्यन्तररूपाः । सशल्कसमुचयार्थश्रकारः । सशल्काश्राविकृताश्रेति उभयविशेषणयुक्ता एव भक्ष्याः, नैकविशेषणयुक्ता इस्पर्थः ॥——मस्करी.
  - 4 वी. मि. आ., ५४७-५४८.
  - 5 हि for तु---विश्वरूप:.
- 6 पश्चनखाः सेथादयः शशान्ताः । चशब्दः खब्गायर्थः । पश्चनखग्रहणं हस्त्यादि-परिसंख्यार्थम् । मत्स्येष्वि सिंहतुण्डादयो भक्ष्याः न सर्पशीर्षादयः । सिंहो दीर्वमुखो दीर्घः । तुण्डः स्थूलः स्थूलमुखः । रोहितो लोहितवर्णः । हिशब्दो हेत्वर्थः । हेत्विभधान-प्रयोजनं तु श्राद्ध एव भक्ष्यत्वज्ञापनार्थम् ॥—विश्वरूपः.
  - 7 वी. मि. आ., ५२६-५२८; गृ. र., ३८०-३८९.
- 8 आधेन श्लोकार्धेन पूर्वप्रकरणमविच्छिनति । तदेतदनन्तरमनुकान्तं प्रकरणमेतद्भि-जातीनां न ग्रद्धाणामिति । उत्तरं तु यद्वक्ष्यते तच्छूद्वाणामपीति प्रकरणव्यवच्छेद; प्रयो-जनम् ।—मेधातिथिः,

मोक्षितं भक्षयेन्मांसं ब्राह्मणानां च काम्यया।
यथाविधि नियुक्तश्च प्राणानामेव चात्यये॥
प्राणस्यान्नमिदं सर्वं प्रजापितरकल्पयत्¹।
²जङ्गमं स्थावरं चैव सर्वं प्राणस्य भोजनम्॥
चराणामन्नमचरा दंष्ट्रिणां चाप्यदंष्ट्रिणः।
अहस्ताश्च सहस्तानां द्यूराणां चैव भीरवः॥
नात्ता दुष्यत्यदन्नाचान् प्राणिनोऽहन्यहन्यपि।
धान्नैव सृष्टा ह्याचाश्च प्राणिनोऽत्तार एव च³॥
यज्ञाय जिध्मांसस्येत्येष दैवो विधिः स्मृतः।
अतोऽन्यथा प्रवृत्तिस्तु राक्षसो विधिरुच्यते⁴॥
कीत्वा स्वयं वाप्युत्पाच परोपहृतमेव वा⁵।
देवान् पितृंश्चार्चयित्वा स्वादन्मांसं न दुष्यित॥

'एतदुक्तं द्विजातीनाम्' इति, पूर्वोक्तभक्ष्याभक्ष्ययो-ब्राह्मणादिवर्णत्रयाधिकारकथनं शूद्रव्युदासार्थम्। तेन लग्गु-नादिभक्षणे तस्यादोषः। <sup>6</sup>तन्मध्यपठितकाकादिभक्षणं तु महाजनविगानादोषावहम्। अतो वक्ष्यमाणमांसवर्जन-विधानं चातुर्वर्ण्यसाधारणम्। वर्जने तु विधिः सूर्यानी-

<sup>1</sup> ब्राह्मणानामकल्पयत्--- च, ना.

<sup>2</sup> स्थावरं जङ्गमं चैव-मेधातिथिकुल्लूको.

<sup>3 &#</sup>x27;अत्ता' भक्षयिता । 'आद्यान् प्राणिन:' अतुं शक्यान् , प्रतिदिवसं भक्षयण दुष्यिति । 'धात्रैव' प्रजापितना 'अत्तार आद्या' उभयेऽपि सृष्टा: । तस्मात्प्राणात्यये मांसमवश्यं भक्षणीयमिति त्रिश्टोकी विधेरस्यार्थवाद: ।—मेधातिथि:.

<sup>4</sup> यज्ञार्थ 'मांसस्य' पिण्डप्राशित्रादि 'जिग्धः' अशनम् । 'एष दैवो विधिः' देवैरेतद्विहितम् । 'अन्यथा' तु मांसाशिनः शरीरपुष्टवर्थकमांसाशने 'प्रवृत्तिः' 'स राक्षसो विधिः' पिशाचानां मांसभक्षणे स्थितिरिति निन्दा ।—मेधासिथिः.

<sup>5</sup> परोपकृतमेव वा—ब, द, मेधातिथिकुल्लुकौ.

<sup>6</sup> तन्मध्यपतितकाकादिभक्षणं तु महाजनविगानाद्दोषावहमिति कल्पतरु:-वी, मि. आ,

क्षणवत् संकल्परूपः । 'प्रोक्षितम्' अत्र यज्ञार्थमन्त्रैः संस्कृतम् । "असंस्कृतान् पर्यन् मन्त्रैः" इत्यादिवाक्यरोषात् । 'ब्राह्मणानां च काम्यया' इति, यदा ब्राह्मणाः केचित्प्रत्येकं कामयन्ते त्वया मांसं भोक्तव्यमिति, तदा तेषामिच्छयैकवारं मांसं भक्षयतो न दोषः, "सकुद्वाह्मणकाम्यया" इति यमवचनात् । 'प्राणानामेव चात्यय' इति, रोगेणात्राभावेन वा यदा मांसभक्षण्व्यतिरेकेण प्राणात्ययः संभाव्यते, तदा मांसं भक्ष्यमित्यर्थः । एषामेव पूर्वोक्तानामर्थवादाः "प्राणस्यान्न" इत्यादयः । 'चराः' हरिणादयः । 'अचराः' तृणादयः । 'दंष्ट्रिणो' व्याघादयः । 'अदंष्ट्रिणो' हरिणादयः । 'सहस्ताः' मनुष्यादयः । 'अहस्ताः' मत्स्यादयः । 'चर्राः' युद्धाद्यत्साहिताः । 'भीरवः' कातराः । 'यज्ञाय' यज्ञार्थम् । 'जिण्धः' भक्षणम् । 'स्रयमुत्पाच' इति क्षत्रियविषयम् ।

### तथा च महाभारते⁵

क्षत्रियाणां तु यो दृष्टो विधिस्तमपि मे शृणु । वीर्येणोपार्जितं मांसं यथा खादन्न दुष्यति ॥ आरण्याः सर्वदैवस्याः प्रोक्षिताः सर्वद्यो मृगाः ।

<sup>1</sup> अमीषोमीये पशौ हुतशिष्टं मांसं लक्षणया प्रोक्षितमुच्यते—मेघातिथि:.

<sup>2</sup> असंस्कृतान् पश्चन् मन्त्रेनींबाद्विप्रः कदाचन । मन्त्रेस्तु संस्कृतानबाच्छाश्वतं विधिमास्थितः ॥—मनुः, ५, ३६.

<sup>3</sup> अनुवादाः—द, ब, ज.

<sup>4 &#</sup>x27;चराः' चरणपतनरणोत्साहयोगिनः श्येननकुळादयः। तेषाम् 'अचराः' सर्प-कपोतादयः 'अञ्चम्'। एवं 'दंष्ट्रिणां' व्याघ्रादीनाम् 'अदंष्ट्रिणः' रुरुप्रवतादयो मृगाः। 'अहस्ताः' सर्पमत्स्यादयः 'सहस्तानां' नकुळिनिषादादीनाम्। 'श्रूराणां' महोत्साहयुक्तानां जीवितनिरपेक्षाणां 'भीरवः' प्रियजीविता अल्पसत्त्वा अन्नत्वेन हृन्यन्ते॥—मेधातिथिः

<sup>5</sup> वी. मि. आ., ५२८; य. र., ३८१,

अगस्त्येन पुरा राजन् मृगया येन पूज्यते ॥

¹नात्मानमपरित्यज्य² मृगया नाम विद्यते ।
समतामुपसंगम्य³ भूतं हन्येत मानवः ॥
अतो राजर्षयः सर्वे मृगयां यान्ति भारत ।
लिप्यन्ते न च दोषेण न चैतत्पातकं विदुः ॥ इति ।

'क्रीत्वा खयं वा' इत्यनेन च देविपत्रर्चनपूर्वके मांस-भक्षणे दोषाभावः प्रदिश्ताः। यत्तु मांसवर्जनात् फलश्रवणं तदप्येतत्प्रकारप्राप्तमांसभक्षणवर्जनविषयं, न नियुक्तादि-विषयम्। तथाकरणे दोषश्चतेः॥

### <sup>4</sup>याज्ञवल्क्यविश्वामित्रौ

प्राणात्यये तथा आहे प्रोक्षितं द्विजकाम्यया। देवान् पितृन् समभ्यर्च्य खादन्मांसं न दोषभाक् ॥

### <sup>य</sup>देवलः

# भक्षयन्नपि मांसानि दोषभोजी न लिप्यते। औषधार्थमदाक्तौ च नियोगाद्यज्ञकारणात्॥

- 1 Verse omitted by वी. मि. आ., and ए. र.
- 2 नात्मानं तु परित्यउय-ब, द.
- 3 समतामुपसर्गस्य—**ब, द**्र
- 4 वी. मि. आ., ५२८; गृ. र., ३८२; याह्यस्क्यः, १, १७९.
- 5 देवान पितृंश्वार्चियत्वा—वी. मि. आ., गृ. र.
- 6 'प्राणात्यये तथा श्राद्धे प्रोक्षितम्' इत्येकः प्रकारः । 'द्विजकाम्यया देवान् पितृन् समभ्यन्थं' इत्यपरः । तत्र यथैव प्राणात्यये कतौ च मरणप्रत्यवायभीत्या नियोगतो भक्ष्यं तथा श्राद्धे नियुक्तेनापीत्यर्थः ।—विश्वरूपः ; 'द्विजकाम्यया' इति, ब्राह्मणभोजनार्थं यत्साधितं तदिति मिताचराकारः । अन्ये तु ब्राह्मणा यं प्रति कामयन्ते त्वया मांसं भक्षणीय-मिति स भक्षयेदित्याहुः ॥—वी. मि. आ., ५२८.
- 7 बी. मि. आ., ५२८-५२९; गृ. र., ३८२, omits देवल: and reads continuously.

'शेषभोजी' देविपत्रायर्चनशेषस्य भोक्ता। 'औष-धार्थम्' औषधप्रयोजनेन। 'अशक्तौ' व्याधिनाभिभवे सित। तेन यत्र मांसभक्षणं विना रोगापनयो न भवतीति वैद्यकशास्त्रविदां निश्चयस्तत्र भक्ष्यमित्यर्थः। 'नियोगः' श्राद्धे निमन्त्रणम्। 'यज्ञकारणात्' यज्ञसिध्यर्थम्। 'भक्ष-यन् न लिप्यत' इत्यन्वयः॥

#### ¹यमः

भक्षयेत्वोक्षितं मांसं सकुद्वाह्मणकाम्यया। दैवे नियुक्तः श्राद्धे वा नियमे तु विवर्जयेत्॥

'सकृद्' एकवारम् । अस्य च 'ब्राह्मणकाम्यया' इत्यनेन संबन्धः। 'नियमे' मांसवर्जनव्रते कृते सित । एतच प्रोक्षितातिरिक्तैः सर्वैरेव संबध्यते। प्रोक्षिते तु न संबध्यते, प्रत्यक्षश्चितिविरोधात् । उएवमन्यस्मिन्नपि मांसभक्षणाभ्यनु-ज्ञाने स्मृत्यन्तरोक्ते बलवत्प्रमाणविषयं <sup>5</sup>विहाय नियमे तु वर्जयेदिति संबन्धनीयम् ॥

### <sup>7</sup>बृहस्पतिः [आचा., ८४; ८१]

रोगी नियुक्तो विधिना हुतं विप्रवृतस्तथा। मांसमद्याचतुर्धेषा परिसंख्या प्रकीर्तिता॥

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ५२९; ए. र., ३८२.

<sup>2</sup> विशेषात् for विरोधात्—उ.

<sup>3</sup> एवमन्यत्रापि बलवत्प्रमाणविषयं--वी. मि. आ.

<sup>4</sup> याज्ञवलक्याद्युक्ताबलवत्प्रमाणविषयं — ए. र.

<sup>5</sup> प्राणात्ययादिकं विहाय संबन्धनीयम्-वी. मि. आ.

<sup>6</sup> Quoted by बी. मि. आ., ५२९.

<sup>7</sup> वी. मि. आ., ५२९; ए. र., ३८२-३८३.

अतोऽन्यथा तु योऽश्रीयाद्विधिं हित्वा पिशाचवत् । यावन्ति पद्युरोमाणि तावत्प्राप्नोति मारणम् ॥

'रोगी' चात्र मांसेनैव यस्य रोगापनयनं भवति। 'विधिना'शास्त्रोक्तप्रकारेण। 'हुतं' हुताविशष्टम्। 'विप्र-ष्टृतः' विप्रेण प्रार्थितः। '¹परिसंख्या' अत्र परिगणनम्। ²स्मृत्यन्तरे 'देवान् पितृंश्चार्चियत्वा खादन्मांसं न दोषभाक्' इत्यादिप्रकारान्तरेणापि मांसभक्षणाभ्यनुज्ञानात्॥

### <sup>3</sup>हारीतः

वृथा ⁴मांसं न भक्ष्यं तु प्राइय कृच्छ्रं चरेद्धुधः । काम्यया ब्राह्मणानां तु यथाकामं ⁵समइनुयात् ॥

### <sup>6</sup>मनुविष्णू

असंस्कृतान् पश्न्मन्त्रैर्नाद्याद्विपः कथंचन । मन्त्रैस्तु संस्कृतानद्याच्छाश्वतं विधिमास्थितः॥

यत् 'प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसम्' इति पूर्वमुक्तं, तस्यैव विषयमाह—'मन्त्रैस्तु संस्कृतान्' इति । 'शाश्वतः' <sup>8</sup>नित्यवेदप्रतिपादितत्वात् । 'आस्थितः' आश्रितः ॥

1 चतुर्धा परिसंख्या चतुष्प्रकारो नियम इति हेमादिः। करुपतरौ तु परिसंख्या परिगणनम्, न इतरवर्जनम्। स्मृत्यन्तरे 'देवान् पितॄन् समभ्यर्च्य' इति प्रकारान्तरेणापि मांसभक्षणाभ्यतुज्ञानादित्युक्तम्।—वी. मि. आ., ५२९.

- 2 याज्ञावल्क्यस्मृतिः, १, १७९; न दुष्यति for न दोषभाक्—ड, गृ. र.
- 3 वी. मि. आ., ५२९—५३०; गृ. र., ३८३.
- 4 मांसमभक्ष्यं तु-वी. मि. आ.; मांसस्य भोक्ता तु-ए. र.
- 5 समरनुते--गृ. र.
- 6 वी. मि॰ आ., ५३०; गृ. र., ३८३; **मन्ः**, ५, ३६; **विष्णुः,** ५१, ५९.
- 7 मनु:, ५, २७.
- 8 नित्यमेव for नित्यवेद—उ.

#### ¹यमः

<sup>2</sup>यज्ञषा संस्कृतं मांसं भक्षयेतु यथाविधि । न भक्षयेद्वथा मांसं पृष्ठमांसं विवर्जयेत्॥ 'पृष्ठमांसं' पृष्ठसंवन्धिमांसम्॥

#### <sup>3</sup>पैठीनसिः

श्राद्धे तु मांसमश्रीयात्तथातिथिनिमित्तके। यावन्ति पञ्जरोमाणि तावन्नरकमृच्छति॥

'श्राद्धे' निमन्त्रित इति दोषः। 'अतिथिनिमित्तके' अतिथ्यर्थं यदुपात्तं तदितिथिना भक्ष्यमित्यर्थः ॥ महाभारते

> हविर्यत्प्रोक्षितं मन्त्रैः प्रोक्षिताभ्युक्षितं शुचि । वेदोक्तेन <sup>5</sup>प्रकारेण पितृणां प्रक्रियासु च ॥ अ अतोऽन्यथा वृथामांसमभक्ष्यं मनुरव्रवीत् ।

#### तथा

पोक्षिताभ्युक्षितं मांसं तथा ब्राह्मणकाम्यया। अल्पदोषमिह ज्ञेयं विपरीते तु लिप्यते॥

#### तथा

पितृदैवतयज्ञेषु प्रोक्षितं हविरुच्यते । विधिना वेददृष्टेन तद्भुक्तवेह न दुष्यति ॥

<sup>1</sup> बी. मि. आ., ५३०; गृ. र., ३८३.

<sup>2 &#</sup>x27;यजुषा संस्कृतं मांसं पृष्ठमांसं विवर्जयेत् ' इति पाठेन पादद्वयं छप्तं गृहस्थरसाकरे.

<sup>3</sup> वी. मि. आ., ५३०; य. र., ३८३-३८४.

<sup>4</sup> यो नाश्चाति तं प्रत्युत्तरार्धेन निन्दामाह — 'यावन्ति ' इति । 'तावद् 'वर्षाणी- सर्थ: ।—वी. मि. आ.

<sup>5</sup> प्रमाणेन—ब, द.

#### <del>'मनुः</del>—[५, ३५]

नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नात्ति मानवः। स प्रेत्य पद्मुतां याति संभवानेकविंदातिम्²॥

#### <sup>3</sup>यमः

आमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे दैवे वा मांसमुत्सृजेत् । यावन्ति पद्युरोमाणि तावन्नरकमइनुते ॥

### <sup>6</sup>हारीतद्यातातपौ

<sup>7</sup>नियुक्तस्तु यथा श्राद्धे यस्तु मांसं न भक्षयेत्। यावन्ति पद्युरोमाणि तावन्नरकमृच्छति<sup>8</sup>॥ क्षत्रियैस्तु मृगव्येन विधिना समुपार्जितम्। श्राद्धकाले प्रशंसन्ति सिंहव्याघहतं च यत्॥ विषच्छद्महतं चैव व्याधतिर्यग्घतं च यत्। न प्रशंसन्ति वै श्राद्धे यच मन्त्रविवर्जितम्॥

'मृगव्येन' आखेटकेन। 'विधिना' विषच्छद्मादि-रहितदाौर्येण। 'तिर्यश्चो'ऽत्र सिंहादेरन्ये पदावः॥ <u>°गौतमः</u>—[१७, ३६]

# व्यालहतादृष्टदोषवाक्प्रशस्तान्यभ्युक्ष्योपयुङ्गीत ॥

- 1 बी. मि. आ., ५३०; गृ. र., ३८४.
- 2 संभवान् जन्मानि—मेघातिथि:; श्राद्धे मधुपर्के च यथाशास्त्रं नियुक्तः सन् यो मनुष्यो मांसं न खादति स मृतः सन्नेकविंशतिजन्मानि पशुर्भवति । "यथाविधि नियुक्तस्तु" (५, २७) इत्येतिशयमातिकमफलमिदम्—कुल्लुकः.
  - 3 ए. र., ३८४.
  - 4 देवे मांसं समुत्स्रजेत्-ज, ब, द.
  - 5 तावित्ररयमञ्जूते—ए. र.
  - 6 वी. मि. आ., ५३०-५३१ ; ए. र., ३८४.
  - 7 Verse omitted by गृ. र.
  - 8 ताविषरयम्च्छति—ब, ज, ना, द.
  - 9 वी. मि. आ., ५३१; गृ. र., ३८४.

'व्यालाः' सिंहव्याघादयः स्मृत्यन्तरोक्ताः। 'अदृष्ट-दोषम्' अनिश्चितदोषम्। 'वाक्प्रशस्तम्' अत्र ¹शुच्यशुचि वेति यत्संदिग्धं तद्यदान्येन वाचा शोभनमिति प्रशस्तं भवति तदाभ्युक्ष्योपयुञ्जीतेत्वर्थः॥

#### $^{2}$ आपस्तम्बः—[१, १६, १६]

हिंसार्थेनासिना छिन्नं मांसमभोज्यम्॥

'हिंसार्थेन ' प्राणिवधार्थमेव यन्नियतं<sup>3</sup> तेन यत् 'छिन्नं 'पाकाचर्थं कृतम्। 'असि 'ग्रहणमत्रोपलक्षणम्<sup>4</sup>॥

### ⁵मनुः, विष्णुश्च द्वितीये

नाद्यादिविधना मांसं विधिज्ञोऽनापित् द्विजः। जग्ध्वा ह्यविधिना मांसं प्रेत्य<sup>6</sup> तैरद्यतेऽवदाः<sup>7</sup> ॥ न ताद्द्यां भवत्येनो मृगहन्तुर्धनार्थिनः। याद्द्यां भवति प्रेत्य वृथामांसानि खादतः॥ मां स भक्षयितामुत्र यस्य मांसमिहादाचहम्।

- 1 कृताशौचिमिति यत्संदिग्धं--- उ.
- 2 वी. मि. आ., ५३१; गृ. र., ३८४-३८५.
- 3 यशिश्वितं—ब, ज, द.
- 4 असिग्रहणं श्चरादेरप्युपलक्षणम् । यन्मांसं पाककाले हिंसार्थेनासिना छिन्नं तदभो-ज्यम्—हरदत्तः
- 5 मनु:—इति वी. मि. आ., ५३१-५३२; ए. र॰, ३८५; मनुः, ५, ३३-३४; ५५; ५२; विष्णुः, ५१, ६२; ७८; ७५.
  - 6 प्रेत:--मेधातिथिः.
- 7 पूर्वोक्ताहेवाद्यर्चनिशिष्टात् ब्राह्मणकामनादिनिमित्तात् अन्तरं यद्मक्षणं सः 'अविधिः', तेन नाश्रीयात् 'मांसम्'। 'आपदि' प्राणास्यये देवाद्यर्चनमि नापेक्ष्यम् । विध्यनुष्ठानपरो 'विधिज्ञ' उच्यते । 'जग्ध्वा' अशास्त्रीयेण निमित्तेन 'प्रेतो' मृतः, 'तैः' प्राणिभिः 'अवशोऽवद्यते'। येन विषयेण यो येषां मांसमश्राति तस्य विविधा पीडा भवति । एतावानमात्रपरमेतत् । अन्यथा प्रायेण छागादिमांसमश्रन्ति स्रोकाः, न च छागादयो मांसाशिनः। अथवा तत्कृतेन पापेन कव्याद्भिरप्यद्यमानस्तरद्यत इत्युच्यते ॥—मेषातिथिः.

एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः॥ खमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति<sup>1</sup>। अनभ्यच्र्यं पितॄन् देवान्न ततोऽन्योस्त्यपुण्यकृत्॥

### ²यमः

खमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति।
यत्र तत्राभिजायेत स भवेद्वचाधिपीडितः॥
अक्ता तु मोहान्मांसानि नरः पृष्टचर्थमात्मनः।
अक्तत्वेहाऽऽत्मनः शुद्धिं तिर्यग्योनिषु पच्यते<sup>3</sup>॥
'आत्मनः शुद्धिं 'प्रायश्चित्तम्॥

### ⁴हारीतः

मातृकात्पैतृकाचैव किल्बिषाज्ञन्तुसंभवः।
यो यस्य भक्षयेन्मांसं स तस्याश्नाति किल्बिषम्॥
भक्षयित्वा तु यो मांसमद्भिः शौचं समाचरेत्।
इसन्ति देवतास्तस्य ह्यशुचेः शुचिदर्शिनः॥
'किल्बिषम्' अत्र शुक्रशोणिते। 'तस्य किल्बिषं'
तन्मांसं तन्मयत्वात् किल्बिषमुच्यते॥

5मनुः—[५, ५१]

अनुमन्ता विद्यासिता निहन्ता ऋयविऋयी। संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः॥

<sup>1</sup> इतः परं 'अनभ्यर्च्य ' इत्यादि श्लोकार्ध, 'यमः ' इति नाम, 'स्वमांसं परमांसेन ' इत्यादि श्लोकार्धं च छप्तानि । 'यत्र तत्राभिजायेत ' इत्यादि च पठ्यते—ना, गृ. र., ३८५.

<sup>2</sup> वी. मि. आ., ५३२; 'यमः ' इति नास्ति—व, द.

<sup>3</sup> तिर्यग्योनौ च जायते—ना ; तिर्यग्योनौ प्रजायते—वी. मि. आ.

<sup>4</sup> वी. मि. आ., ५३२; गृ. र., ३८५-३८६.

<sup>5</sup> ए. र∙, ३८६.

<sup>6</sup> अन्येन हन्यमानं स्वप्रयोजनतो यद्यन्योऽनुमोदते साध्वयं हन्ता करोतीति 'अनुमन्ता'। 'विशसिता' इतस्याङ्गविभागकारः। 'उपहर्ता' परिवेषकः।—मेघातिथिः.

# ¹देवलः

<sup>2</sup>आत्मार्थं स्वादुकामित्वाज्ञीवजातं न घातयेत्<sup>3</sup>। कष्टं हि व्यालधर्मित्वाज्ञीवमांसोपजीवनम्<sup>4</sup>॥
'कष्टं' पापहेत्रत्वात्॥

#### ⁵यमः

यस्तु खादित मांसानि प्राणिनां जीवितैषिणाम्।
हतानां च मृतानां च यथा हन्ता तथैव सः॥
अनुमन्ता विद्यास्ता च निहन्ता ऋयविऋयी।
घातकाः सर्व एवैते संस्कर्ता षष्ठ उच्यते॥
निर्देशेनानुमन्ता च विद्यास्ता शासनात्तथा।
हननेन तथा हन्ता धनेन ऋयिकस्तथा ॥
विऋयी च धनादानात् संस्कर्ता तत्प्रवर्तनात्।
धनेन चोपभोगेन वधवन्धेन चाप्यथ॥
त्रिविधस्तु वधो ज्ञेयो भोक्ता तत्रातिरिच्यते।
घातकाः षद् समारव्याता भोक्ता तत्र तु सप्तमः॥
षण्णां तेषां सकाशात्तु सुपभोक्तातिरिच्यते ।
केतारं भजते 11 पादः पादो भोक्तारमृच्छित॥

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ५३२; गृ. र., ३८६.

<sup>2</sup> आत्मार्थमात्मकाम्यत्वात्—व ; आत्मार्थ स्वादुकाम्यत्वात्—द.

<sup>3</sup> जीववातं न घातयेत्--- इ, गृ. र.; जीववातं न कारयेत्---वी. मि. आ.

<sup>4</sup> जीवमांसोपयोजनम्—उ.

<sup>5</sup> वी. मि. आ., ५३२-५३३; ग्र. र., ३८६-३८७.

<sup>6</sup> निर्देशादनुमन्ता-ए. र.

<sup>7</sup> कायकस्तथा—वी. मि. आ.

<sup>8</sup> विकीय-वी. मि. आ.

<sup>9</sup> धनेन चोपभोक्ता च---ना, ज.

<sup>10</sup> भोक्ता तत्रातिरिच्यते-ए. र.

<sup>11</sup> वजते--- गृ. र.

घातकं भजते पादः पादमृच्छन्त्यतस्त्रयः । यदि तत्खादको न स्यात् घातको न तथा भवेत् ॥ खादको घातकः केता त्रयस्तुल्या न संशयः । न भूमेर्जायते मांसं न वृक्षात्तु प्ररोहति ॥ घोरं प्राणिवधं कृत्वा तस्मान्मांसं विवर्जयेत् । यस्तु खादित मांसानि ब्राह्मणो वेदवित्तमः ॥ स पच्यते निरालम्बे नरके तेन कर्मणा।

#### ⁵मनुः—[५, ५०]

यस्तु भक्षयते मांसं विधि हित्वा पिशाचवत्। स लोकेऽप्रियतां याति व्याधिभिश्चैव पीड्यते॥

#### <sup>6</sup>यमः

<sup>7</sup>भक्ष्याण्यपि च मांसानि यस्तु तानि न भक्षयेत्। अभक्षणेन मांसानां साक्षाद्धर्मश्च तुष्यति॥ <sup>8</sup>सर्वेषामेव मांसानां महान् दोषस्तु भक्षणे। अभक्षणे तु धर्मः स्याद्विशिष्ट इति नः स्मृतम्॥

#### <sup>9</sup>मनुः---[५, ५३-५४]

#### वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत दातं समाः।

- 1 वजते--- गृ. र.
- 2 पादमिच्छन्त्यतस्त्रयः उ, गृ. र; पादं पादमतस्त्रयः गृ. र.
- 3 न च वृक्षात्प्ररोहति—वी. मि. आ., ए. र.
- 4 वेदिवत्तथा---गृ. र.
- 5 वी. सि. आ., ५३३.
- 6 न भक्षयित यो मांसं विधि हित्वा पिशाचवत् । स लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीड्यते ॥—इति मुद्रितमनुस्मृतिपाठ:.
- 7 अभक्षाण्यपि--- उ.
- 8 वी. मि. आ., ५३३.
- 9 बी. मि. आ., ५३३-५३४; गृ. र., ३८७-३८८, attributes these verses to **यम**.

मांसानि तु न खादेचस्तयोः पुण्यफलं समम् ॥
2फलमूलाशनैमें ध्येर्मुन्यन्नानां च भोजनैः।
न तत्फलमवामोति यन्मांसपरिवर्जनात्॥

#### <sup>⁴</sup>याज्ञवल<del>्क्</del>यः—[१, १८१]

सर्वान्कामानवाप्नोति हयमेधफलं तथा। गृहेऽपि निवसन् विप्रो सुनिर्मांसविवर्जनात्॥

### ⁵नन्दिपुराणे

क्केदि दुर्गिन्ध विकृतं जुगुप्सास्पदमेव च।
मांसं न भक्षयेद्विद्वान् न खादु परमं हितम् ॥
यश्च सम्यक् खधर्मस्थो गुरुशुश्रूषणे रतः।
गच्छेल्लोकं शुभं मत्यों दिव्यं देवनिषेवितम् ॥
तमेव दिवसं मांसाद्विरतो लोकमाप्रुयात्।
यो मासं वर्जयेन्मांसं पुरुषः शुभमानसः॥
स याति खर्गमतुलं दिव्यभोगसमृद्धिमान् ॥
यत्तपो व्योरसंकल्पं पुष्करेषु शतं समाः॥
तप्त्वा फलमवामोति तत्फलं मांसवर्जनात्।
चनद्रसूर्यग्रहे यस्तु दद्यात्पृथ्वीं चराचराम्॥

<sup>1</sup> पुण्यं समं स्मृतम्-वी. मि. आ.

<sup>2 &#</sup>x27;मेध्यैः' देवाहैं:। 'मुन्यन्नानि 'नीवारायन्नान्यकृष्टपच्यजनितानि ।-मेधातिथिः.

<sup>3</sup> न तस्य फलमाप्रोति--- उ.

<sup>4</sup> वी. मि. आ., ५३४; ए. र., ३८८.

<sup>5</sup> वी. मि. आ., ५३४--५३५; ए. र., ३८८-३८९.

<sup>6</sup> न च स्वादुरसं च यत्— वी. मि. आ.; इतः परं "भक्ष्याण्यपि हि मांसानि यस्तु तानि न भक्षयेत्। तथा" इत्यधिकमस्ति—ब, द, ना.

<sup>7</sup> नित्यं देवनिवेदितम्-नी. मि. आ.

<sup>8</sup> दिन्यलोकसमृद्धिमान्-व, द, य. र.; दिन्यलोके समृद्धिमान्-वी. मि. आ.

<sup>9</sup> घोरमतुलं-ची. मि. आ.

गयायां तु तपो घोरं <sup>1</sup>यश्चाब्दशतमाचरेत्।

<sup>2</sup>एवंविधो यः परमां छोकान् संप्राप्त्रयान्नरः॥

छोकानिमान् समामोति सर्वदा मांसवर्जनात्।

यश्चोपदेशं कुरुते परस्य तु महात्मनः॥

मांसस्य वर्जनफ्टं सोऽमां सादफ्टं छमेत्।

# <sup>3</sup>महाभारते

मासि मास्यश्वमेधेन यो यजेत दातं समाः। न खादति च यो मांसं सममेतद्यधिष्ठिर॥

#### ⁴तथा

यस्तु वर्षशतं पूर्णं तपस्तप्येत्सुदारुणम् ।
यश्चैकं वर्जयेन्मांसं समं वा स्यान्न वा समम् ॥
कौसुदं तु विशेषेण शुक्कपक्षं नराधिप ।
वर्जयेत्सर्वमांसानि धर्मो ह्यन्न विधीयते ॥
चतुरो वार्षिकान्मासान् यो मांसमपि वर्जयेत् ।
चत्वारि भद्राण्यामोति कीर्तिमायुर्यशो बलम् ॥
अथवा मासमप्येकं सर्वमांसान्यभक्षयन् ॥
अतीत्य सर्वदुःखानि सुखं जीवेन्निरामयः ॥
ये वर्जयन्ति मांसानि मासं पक्षमथापि वा ॥

<sup>1</sup> यश्वाष्टशतमाचरेत्-वी. मि. आ.

<sup>2</sup> एवं विद्वान् स परमान्—वी. मि. आ.; एवं विधाय परमान्—गृ. र.

<sup>3</sup> वी. मि. आ., ५**३**५; गृ. **र**., ३८९.

<sup>4</sup> वी. मि. आ., ५३५-५३६; गृ. र., ३८९-३९०.

<sup>5 &#</sup>x27; एकं ' वर्षमिति शेष:—वी. मि. आ.; 'मांसं वर्जयेत् ' मासमिति शेष:—य. र.

<sup>6</sup> ह्येष-वी. मि. आ.

<sup>7</sup> मांसं परिवर्जयेत -- ब, ज, ना, द, वी. मि. आ., यू. र.

<sup>8</sup> सर्वमांसानि वर्जयेत्—वी. मि. आ.

<sup>9</sup> मासशः पक्षशोऽपि वा—वी. मि. आ., गृ. र.

तेषां हिंसानिवृत्तानां ब्रह्मलोको विधीयते ॥ मासं तु कौमुदं पक्षं वर्जितं सर्वराजभिः। सर्वभूतात्मभूतैस्तैर्विज्ञातार्थपरापरैः ॥ <sup>2</sup>नाभागेनाम्बरीषेण गयेन च महात्मना। आयुषा चानरण्येन दिलीपरघुसनुभिः॥ कार्तवीर्यानिरुद्धाभ्यां नहषेण ययातिना। नृपेण विष्वक्सेनेन तथैव दातबिन्द्ना॥ युवनाश्वेन च तथा शिविनौशीनरेण च। मुचुक्रन्देन मान्धात्रा हरिश्चन्द्रेण वा विभो<sup>3</sup>॥ सत्यं बदत सासत्यं सत्यं धर्मः सनातनः। हरिश्चन्द्रश्चरति वै दिवि सत्येन चन्द्रवत् ॥ इयेनचित्रेण राजन्य⁴ सोमकेन बकेण च। देवत्रा रन्तिदेवेन वसुना सञ्जयेन च ॥ दुष्यन्तेन करूषेण रामालर्कनलैस्तथा। विरूपार्श्वेन निमिना जनकेन च धीमता।। नीलेन पृथुना चैव वीरसेनेन चैव हि। इक्ष्वाकुणा शंभुना च श्वेतेन सगरेण च ॥ <sup>5</sup>अजेन धुन्धुना चैच तथैव च सुबाहुना । हर्यश्वेन च राजेन्द्र क्रपेण भरतेन च ॥ <sup>6</sup>एतैश्चान्यैश्च राजेन्द्रैः पुरा मांसं न भक्षितम्। शारदं कौमुदं मांसं ततस्ते खर्गमाप्तवन् ॥ ब्रह्मलोके च तिष्ठन्ति ज्वलमानाः श्रिया वृताः।

<sup>1</sup> सर्वभूतात्मभूतैश्र विज्ञातान्यपरापरैः-वी. मि. आ.

<sup>2 &#</sup>x27;नाभागेन ' इत्यादिना राजः प्रकृत्य—' एतैश्वान्यैश्व राजेन्द्रैः ' etc.—ए. र.

<sup>3</sup> हरिश्चन्द्रेण वै विभो । अजेन धुन्धुना चैव etc.—वी. मि. आ.

<sup>4</sup> राजेन्द्र---ब, द, ज.

<sup>5</sup> वी. मि. आ., begins here after a gap of 8 lines.

<sup>6 7. 1.,</sup> begins here after omitting 14 lines in which the names of the kings are mentioned.

उपास्यमाना गन्धर्वैः स्त्रीसहस्रसमन्वितैः ॥ तद्वमुत्तमं धर्ममहिंसालक्षणं शुभम् । ये चरन्ति महात्मानो नाकपृष्ठे वसन्ति ते ॥ ²मधु मांसं च ये नित्यं वर्जयन्तीह धार्मिकाः । जन्मप्रभृति मद्यं च सर्वे ते मुनयः स्मृताः ॥

#### <sup>³</sup>बृहस्पतिः—[आचा., ८५ ; ८२]

रोगार्तोऽभ्यर्थितो वापि यो मांसं नात्त्यलोलुपः। फलं प्राप्तोत्ययक्षेन सोऽश्वमेधशतस्य तु॥ मद्यं मांसं मैथुनं च भूतानां ललनं स्मृतम्। तदेव विधिना क्षर्वन् खर्गमाप्तोति मानवः॥

# ⁵मनुः—[५, ५६]

न मांसभक्षणे दोषो न मचे न च मैथुने।
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥
'निवृत्तिः' वर्जनसंकल्पः। 'महाफला' खर्गादिफला, भक्षणजन्यतृष्यपेक्षया खर्गादेर्महाफल्टात्॥

# अथ पशुहिंसाविधिप्रतिषेधौ

# <sup>7</sup>तत्र मनुः--[५, २२-२३]

#### यज्ञार्थं ब्राह्मणैर्वध्याः प्रशस्ता मृगपक्षिणः।

- 1 समन्विताः-व, ज, द, गृ. र.
- 2 मधु मांसं च ये नित्यं सर्वे ते मुनय: स्मृता:—उ, वी. मि. आ., ए. र.
- 3 वी. मि. आ., ५३६-५३७ ; गृ. र., ३८८.
- 4 स्वर्ग प्राप्नोति--ब, ना, द.
- 5 वी. मि. आ., ५३७; गृ. र., ३९०.
- 6 'न मांसभक्षणे दोषों 'क्रीत्वा स्वयं वाष्युत्पाद्यं (मनुः, ५, ३२) इति तथाय-मिप श्लोकः । एवं 'मधे' क्षत्रियादीनाम् । 'मैथुने' तु सर्ववर्णानां दिवोदक्यापर्वकाला-दन्यत्र ।—मेधातिथिः.
  - 7 वी. मि. आ; ५३७.

भृत्यानां चैव वृत्त्यर्थमगस्त्यो ह्याचरत्पुरा ॥ वभृतुर्हि पुरोडाज्ञा भक्ष्याणां मृगपक्षिणाम् । पुराणेष्वपि यज्ञेषु व्रह्मक्षात्रसवेषु च ॥

'यज्ञार्थम्' इति दृष्टान्तार्थम् । 'प्रशस्ताः' भक्ष्यत्वेन प्रसिद्धाः । 'भृत्यानां वृत्त्यर्थं' प्रकारान्तरेण वर्तनासंभवे भृत्यभरणार्थम् । 'पुराणाः' ऋषियज्ञाः षिंद्वशद्धत्सरादयः । तत्र हि सृगवधः श्रूयते—'संस्थितेऽहनि गृहपतिर्मृगयां याति । स तत्र यान् यान् सृगान् हन्ति तेषां तरसाः पुरोडाशा भवन्ति' इति । 'संस्थिते' समाप्ते । 'तरसाः' मांसमयाः ॥

# <sup>2</sup>मनुर्विष्णुश्च—[५, ३९-४२, ४४]

यज्ञार्थं परावः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा।
यज्ञोऽस्य भूत्यै सर्वस्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः॥
ओषध्यः परावो वृक्षास्तिर्यश्रः पक्षिणस्तथा।
यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः प्राप्तुवन्त्युच्छ्तिः ⁴पराः ॥
मधुपर्के च सोमें च पितृदैवतकर्मणि।
अत्रैव परावो हिंस्या नान्यत्रेस्यव्रवीनमनुः ॥

<sup>1</sup> पुराणेब्वृषियज्ञेषु-मेधातिथिः.

<sup>2 &#</sup>x27;मतः' इति वी. मि. आ., ५३७-५३८; गृ. र., ३९१; मनुः, ५, ३९-४२; ४४; विष्णुः, ५१, ६१; ६३---६५; ६७.

<sup>3</sup> यो वधो यज्ञाज्ञभृतस्तिश्वनृत्यर्थमेव 'स्वयंभुवा' प्रजापितना 'पशवः' 'सृष्टाः'। 'खयमेव' इत्यर्थवादः। 'अस्य' जगतो विश्वस्य। 'यज्ञो' ज्योतिष्टोमादिः। 'भूत्यै' भूतिविभवः पुष्टिः स्फीतिः। तस्मात्तव यो 'वघः' सो 'अवधो विश्वः।—मेधातिथिः

<sup>4</sup> पुरा-वी. मि. आ.; पुन:- मेधातिथि:; उत्स्ती: पुन:-कुरुलुक:

<sup>5</sup> यहें 'निधनं' गता 'उच्छितीः' उत्कर्ष, जातितो देवगन्धर्वयोनित्वं द्वीपान्त-रेषूत्तरकुरुप्रसृतिषु वर्षान्तरे वा जन्म 'प्राप्तवन्ति'।—मेधातिथिः.

<sup>6</sup> यही for सोमे-नी. मि. आ., मेघातिथिकुरुलुको, मु. विष्णु:.

<sup>7</sup> नान्यत्रेति कथंचन-मु. विष्णु:.

एष्वर्थेषु पश्न् हिंसन् वेदतत्त्वार्थविद्विजः। आत्मानं च पश्ंश्चैव गमयत्युत्तमां गतिम्॥ या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिश्चराचरे। अहिंसामेव तां विद्याद्वेदाद्वर्मो हि निर्वभौ॥

# <sup>2</sup>वसिष्ठः—[४, ५; ८]

पितृदेवतातिथिपूजायामप्येव पद्यं हिंस्यादिति मान-वम् । अथापि ब्राह्मणाय राजन्याय चाभ्यागताय महोक्षं महाजं वा पचेदेवमस्मा आतिथ्यं कुर्वन्ति ॥

'पितृदैवतम्' अष्टकाकर्म ॥

# <sup>3</sup>यमपैठीनसी

नात्मार्थं पाचयेदम्नं नात्मार्थं घातयेत्पञ्चन् । देवार्थे ब्राह्मणार्थे वा पचमानो न लिप्यते ॥

# ⁴मनुः, विष्णुश्च तृतीये

गृहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान् द्विजः। नावेदविहितां हिंसामापचपि समाचरेत्॥

1 वेदविहितो यः प्राणिवधः सोऽस्मिन् जगित 'चराचरे' स्थावरजङ्गमे 'नित्यो' अनािदः। यस्तु तन्त्रादिः सोऽन्वयव्यतिरेकभ्रान्त्या इदानीितनः। अतो वैदिकी हिंसाम-हिंसामेव विद्यात्। अमुत्र प्रत्यवायाभावात्। 'वेदाद्धमी हि निर्वभौ धर्मस्याधर्मस्य च यस्कथनं तद्वेदादेव।—मेधाितिथिः.

- 2 वी. मि. आ., ५३९.
- 3 वी. मि. आ., ५३९.
- 4 'मनुः' इति वी. मि. आ., ५३८-५३९; गृ. र., ३९१-३९२; मनुः, ५, ४३; ३७-३८; ४५; विष्णुः, ५१, ६६; ६०; ६८; 'सङ्गे' प्रस्तावात्पश्च्रवध-प्रसङ्गे ' घृतपशुं कुर्यात् ' घृतपशुमेव कुर्यात् । पशुना यष्टव्ये तत्स्थाने घृतेन यजेत देवताः । तिद्ध सामान्येन यागद्रव्यम् । अथवा 'पिष्टपशुं' पिष्टमयपश्चप्रतिकृतिं कृत्वा देवताभ्य उपहरेत् । पिष्टेन वा पुरोडाशादि कृत्वा । —मेधातिथिः.

¹कुर्याद्घृतपशुं संगे कुर्यात् पिष्टपशुं तथा।
न त्वेव तु वृथा हन्तुं पशुमिच्छेत्क्रथंचन॥
यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कृत्वेह मारणम्।
वृथा पशुग्नः पाप्नोति पेख जन्मनि जन्मनि॥
योऽहिंसकानि भ्तानि हिनस्खात्मसुखेच्छया।
स जीवंश्च मृतश्चैव न कचित्सुखमइनुते²॥

'गुरौ वसन्' ब्रह्मचारी । 'गृहे वसन्' गृहस्थः। 'अरण्ये वसन्' वानप्रस्थः। 'अवेदिविहिताम्' अविहिताम्। 'आपदि' क्षुघादिक्केरो । प्राणात्ययसंभावनायां तु विहि-तत्वात् कर्तव्येव हिंसा। 'घृतपद्युं' पद्युकार्ये घृतम्। 'संगे' लोकाचारप्राप्तसीताय्ज्ञादौ पद्युवधसंप्रयोगे, तन्न घृतं पिष्टं वा पद्युं कुर्यादित्यर्थः'॥

# <sup>4</sup>याज्ञवल्क्यः--[१, १८०]

वसेत्स नरके घोरे दिनानि पशुरोमभिः। संमितानि दुराचारो यो इन्त्यविधिना पशुन् ॥

#### <sup>6</sup>मनुः—[५, ४६-४७]

यो वन्धनवधक्केशं प्राणिनां न चिकीर्षति । स सर्वस्य हितप्रेप्सुः सुखमत्यन्तमइनुते ॥

- 1 श्लोकोऽयं मुद्रितविष्णुस्मृतिषु नोपलभ्यते.
- 2 सुखमेधते-व, ना, द.
- 3 Quoted by बी. मि. आ., ५३८.
- 4 वी. मि. आ., ५३९.
- 5 प्राणास्त्रयादेरन्यत्र च लोभादिना यो इन्त्यविधिना पश्चत् वसेत् स नरके घोरे इति योज्यम्—विश्वरूप:.
  - 6 वी. मि. आ., ५३९; गृ. र., ३९२.

यद्वचायति यत्कुरुते रितं बन्नाति यत्र च।

¹तत्तदामोत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किंचन॥

# <sup>2</sup>हारीतः

यथात्मनस्तथान्येषां यो विद्वान् खस्ति चेच्छति । स सर्वलोकपवरे ब्रह्मलोके महीयते ॥

#### अथ मद्यानि

# <sup>3</sup>तत्र यमः

मांसं <sup>4</sup>समलमन्नानां मांसानां च मलं सुरा। मलं हि सर्वपापानां <sup>5</sup> सुरा धर्मेषु कथ्यते॥ तसाद्विजैर्न पेयैषा नैषा ग्राह्या कथंचन। 'समलं' मलम्। 'धर्मेषु' धर्मशास्त्रेषु॥

<sup>°</sup>मनुः, हारीतश्चतुर्थवर्जम् , यमश्च प्रथमचतुर्थयोः

सुरा वै मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते।
तस्माद्राह्मणराजन्यौ वैदयश्च न सुरां पिवेत्॥
गौडी पैष्टी च माध्वी च<sup>7</sup> विज्ञेया त्रिविधा सुरा।
यथैवैका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमैः॥
यक्षरक्षःपिज्ञाचान्नं मद्यं मांसं सुरासवम्।

<sup>1</sup> तदवाप्रोत्ययक्षेन-मेघातिथिकुल्लूकौ; तत्तदाप्रोति यक्षेन-ए. र.

<sup>2</sup> वी. मि. आ., ५३९-५४०; गृ. र., ३९२.

<sup>3</sup> वी. मि. आ., ५४८; गृ. र., ३९३.

<sup>4</sup> शमलमञ्चानां—वी. मि. आ.

<sup>5</sup> सर्वभूतानां - ए. र.

<sup>6</sup> मनु:,—इति वी. मि. आ., ५४८-५४९; गृ. र., ३९३-३९४; मनु:, ११,९३-९७.

<sup>7</sup> गौडी माध्वी च पैष्टी च---उ, वी. मि. आ., ए. र.

¹तद्वाह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्रता हविः ॥
अमेध्ये वा पतेन्मत्तो वैदिकं वाप्युदाहरेत्।
अकार्यमन्यत् कुर्याद्वा ब्राह्मणो मदमोहितः॥
यस्य कायगतं ब्रह्म मचेनाष्ठाव्यते सकृत्।
तस्य व्यपैति ब्राह्मण्यं शूद्रत्वं च स गच्छति॥

'गौडी' गुडकार्यं मद्यम्। 'पैष्टी' पिष्टकार्यम्। 'माध्वी' मधुकार्यम्। 'सुरा' मुख्या पैष्टी। 'यथैवैका' इति, यथा एका पैष्टी त्रिमिरपि द्विजातिभिने पातव्या तथा 'द्विजोत्तमैः' ब्राह्मणैः 'सर्वा एव न पातव्या'। हारीते तु द्विजातिभिरिति पाठः। तत्र च द्विजातिशब्दो ब्राह्मणपरः। 'तद्वाह्मणेन नात्तव्यम्' इति वाक्यशेषात्।

> कामादिप हि राजन्यो वैदयो वा सुसमाहितः। पिवेतां मधु तावत्तु न दोषं कंचिद्दच्छतः॥

इति <u>यम</u>वचनात्<sup>2</sup>। 'यक्षरक्ष' इति, यसाद्यक्षरक्षःपिशा-चानामेतदन्नं यन्मद्यं मांसं सुरासवं तस्माद्राह्मणेन न भोक्तव्यम्॥

#### ³यमः

मयं पीत्वा तु यो विप्रो ब्रह्म व्याहरते कचित्। घृताहुतिसहस्रेण न स किंचिदुपाइनुते 11

#### ⁵तथा

ब्राह्मण्यमीहते यस्तु <sup>6</sup>यजमानः पुनः पुनः ।

<sup>1</sup> ब्राह्मणेन च नात्तव्यं--- गृ. र.

<sup>2</sup> Quoted by v. ₹., ३९४.

<sup>3</sup> वी. मि. आ., ५४९; गृ. र., ३९५.

<sup>4</sup> किश्चिरुपासते--- उ.

<sup>5</sup> वी. मि. आ., ५४९; गृ. र., ३९५.

<sup>6</sup> जायमान:--गृ. र.

न तेन मद्यं पातव्यं दातव्यं न च कस्यचित्॥

#### ¹उद्याना

मद्यमपेयमदेयमनिर्जाह्यम् ॥ ' अनिर्जाह्यम् ' अस्वीकार्यम् ॥

'<sup>2</sup>वर्जयेद्' इत्यनुवृत्तौ <u>गौतमः</u>—[२, २६]

मद्यं नित्यं ब्राह्मणः॥

<sup>3</sup>बृहस्पतिः—[आचा., ८५]

सौत्रामण्यां तथा मद्यं श्रुतौ भक्ष्यमुदाहृतम्॥

#### ⁴विष्णुः---[२२, ८२-८४]

गौडी पैष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा।
यथैवैका तथा सर्वा न स्पष्टव्या द्विजातिभिः॥
माधूकमैक्षवं टाङ्कं कौलं खार्जूरपानसे।
मद्वीकारसमाध्वीके मैरेयं नालिकेरजम्॥
अमेध्यानि दशैतानि मद्यानि ब्राह्मणस्य तु।
राजन्यश्रैव वैद्यश्च स्पृष्टैतानि न दुष्यतः॥

'द्विजातिभिः' ब्राह्मणैः। 'माधूकं' मधुपुष्पभवम्। 'ऐक्षवम्' इक्षुरसभवम्। 'टाङ्कं' टङ्कः कपित्थविद्रोषः, तद्भवम्। 'कौलं'कोलिफलजम्। 'खार्जूरं' खर्जूरफलजम्।

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ५४९; गृ. र. ३९४,

<sup>2</sup> गृ. र., ३९५; वी. मि. आ., ५४९.

<sup>3</sup> वी. मि. आ., ५४९; गृ. र., ३९५.

<sup>4</sup> वी. मि. आ., ५४९--५५०; ए. र., ३९४.

<sup>5</sup> पातव्या-मु. विष्णु: ;

<sup>6</sup> स्ट्रष्ट्वा चैतानि दुष्यत:-वी. मि. आ.; स्ट्रष्ट्वा चेतो न दुष्यत:-ए. र.

'पानसं' कण्टिकफलजम्। 'सृद्वीकारसं' द्राक्षाद्रवजम्। 'मैरेयं' धातुपुष्पं ग्रडधान्याम्बुसहितमिति <u>शब्दार्णवे</u> वाचस्पतिः<sup>1</sup>॥

# <sup>2</sup>भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणे देवलः

अयातयामं रसवत् प्रत्यग्रं सुपरिश्चतम् । द्रव्यं द्रव्येषु धर्मज्ञैरेतन्मेध्यतमं स्मृतम् ॥ सुरामरिष्टं मैरेयं मधु माध्वीकमासवम् । धान्याम्बु शुक्तं वर्जं तु न पेयं ब्राह्मणैर्विदुः॥

'अयातयामम्' अपरिभुक्तम्। 'रसवत्' अगिल-तरसम्। 'परिश्चतं' वस्त्रपूतम्। इत्थंभूतमपरिश्चतम-भोज्यम्। 'अरिष्टं' मद्याकारादिकद्रव्यं खादिरादिभिर्वि-निर्मितम्। 'आसवं' संधानकम्। 'धान्याम्बु द्युक्तं' धान्याम्बु द्युक्तं जातम्॥

# अथ भोजनोत्तरकर्म

# ⁴तन्न <u>दक्षः</u>—[२, ६८–६९]

भुक्त्वा तु सुखमास्थाय तदन्नं परिणामयेत्। इतिहासपुराणाचैः षष्टसप्तमकौ नयेत्॥ अष्टमे लोकयात्रा तु बहिःसंध्या ततः पुनः॥

# 'सुखमास्थाय' अत्र परिणामानुकूलां सुखावस्थितिं कुर्यात्॥

- 1 "मेरेयं धातकीपुष्पगुडधानाम्लसंभवम्" माधवोक्ते मद्यविशेषे—See वाचस्पत्य of तारानाथतर्कवाचस्पति p. ४७६५. Also see राज्दकरपद्गुम, p. ७८६.
  - 2 v. t., 354.
  - 3 ग्रुक्कवर्णे---ए. र ; शुष्कं वर्ज --- उ.
  - 4 वी. मि. **आ.,** ५५०; ए. र. ३९६.

#### <sup>1</sup>याज्ञवल्क्यः—[१, ११४]

उपास्य पश्चिमां संध्यां हुत्वाग्नींस्तानुपास्य च। भृत्यैः परिवृतो भुक्त्वा नातितृप्तोऽथ² संविद्योत्³॥ 'तान्' अग्नीन्। 'उपास्य' आराध्य। 'संविद्योत्' शयीत॥

# <del>⁴दक्षः</del>—[२, ७०–७१ ; ७४]

होमो भोजनकालश्च यचान्यद्वहृहृत्यकम् ।
कृत्वा चैव ततः पश्चात्स्वाध्यायं किंचिदाचरेत् ॥
प्रदोषपश्चिमौ यामौ वेदाभ्यासरितर्नयेत् ।
यामद्वयं रायानस्तु ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥
अस्मिन्नेव प्रयुक्तानो ह्यस्मिन्नेव च लीयते ।
तस्मात्सर्वप्रयन्नेन कर्तव्यं सुखिमच्छता ॥
रार्वर्या मध्यमौ यामौ हुतरोषं हिवश्च यत् ।
सुक्तानश्च रायानश्च ब्राह्मणो नावसीदिति ॥

'अस्मिन्' इति प्रदोषचतुर्थयामद्भये। 'प्रयुक्तानो 'वेदं पठन्। 'अस्मिन्' ब्रह्मणि। 'कर्तव्यं' वेदाध्ययनमिति दोषः॥

# <sup>6</sup>विष्णुपुराणे—[२, १२, २९-३४]

# शिशुमारस्तु यः मोक्तः स भ्रुवो यत्र तिष्ठति।

- 1 गृ. र., ३९६; वी. मि. आ., ५५४.
- 2 नातितृह्याथ-विश्वरूपः.
- 3 द्वितीयभोजनकालार्थः श्लोकः । पूर्वभोजनविधिकात्स्न्ये प्राप्ते मृत्यैः सहैवाश्रीयात् । न पौर्वापर्येणेखर्थः । अतश्च नान्तरा भोजनम् ।—विश्वरूपः.
  - 4 गृ. र., ३९६; वी. मि. आ., ५५५.
  - 5 वेदाभ्यासेन तौ नयेत्—ना, गृ. र; वेदाभ्यासरितभवेत्—वी. मि. आ.
  - 6 ब्रह्मपुरायो—इति गृ. र., ३९६—३९७.

सित्रवेशं च तस्यापि शृणुष्व मुनिसत्तम ॥

¹यदह्वा कुरुते पापं ²दृष्ट्वा तं निश्चि मुच्यते ।

यावत्यश्चेह ताराश्च शिशुमाराश्रिता दिवि ॥

तावन्त्येव च वर्षाणि जीवन्त्यभ्यधिकानि तु ।

उत्तानपादस्तस्याथ विज्ञेयो ह्युत्तरो हनुः ॥

यज्ञोऽधरश्च विज्ञेयो धर्मो मूर्धानमाश्रितः ।

हृदि नारायणश्चास्ते अश्विनौ पूर्वपादयोः ॥

वरुणश्चार्यमा चैव पश्चिमे तस्य सिव्थनी ।

शिक्षः संवत्सरस्तस्य मित्रोऽपानं समाश्रितः ॥

पुच्छेऽग्निश्च महेन्द्रश्च कर्यपोऽथ ततो ध्रुवः ।

तारकाशिशुमारस्य नास्तमेति चतुष्ट्यम् ॥

# <sup>4</sup>शङ्खालिखितौ

त्रयाणामपि वर्णानां पूर्वरात्रेषु जागरः ॥

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ५५५-५५६.

<sup>2</sup> तदहा प्रतिमुच्यते--- उ.

<sup>3</sup> मनु:-- ए. र.

<sup>4</sup> वी. मि. आ., ५५५.

<sup>5</sup> पूर्वरात्रे प्रजागरः--ज, वी. मि. आ.

# अथ रात्रिकृत्यम्

# ¹विष्णुपुराणे [३, ११, १०८–११०]

कृतपादादिशौचस्तु भुक्तवा सायं ततो गृही।
गच्छेदस्फुटितां शय्यामपि दारुमयीं नृप॥
नाविशालां न वा भग्नां नासमां मिलनां न च।
न च जन्तुमयीं शय्यामधितिष्ठेदनास्तृताम्॥
प्राच्यां दिशि शिरः शस्तं याम्यायामथवा नृप।
सदैव स्वपतः पुंसो विपरीतं तु रोगदम्॥

# <sup>2</sup>विष्णुः—[७०, १-१७]

आर्द्रपादो न सुप्यात्। नोत्तरापरिहाराः। न नग्नः। नानुवंशम्। नाकाशे। न पालाशे शयने। न पश्चदारुकृते। न गजभग्नकृते। न विद्यद्दग्धकृते। न भिन्ने। नाग्निष्ठष्टे। न घटसिक्तजले। न रमशानश्च्यालयदेवतालयेषु। न चपल-मध्ये। न नारीमध्येः। न धान्यगोगुरुद्धताशनसुराणामुपरि।

<sup>1</sup> The heading अत्रिकृत्यम् and the verses from Viṣṇupurāṇa are missing in all manuscripts of Kalpataru and Gṛhastharatnākara but restored from—Vīramitrodaya, Ānhikaprakās'a p. 556.

<sup>2</sup> वी. मि. आ., ५५६; गृ. र., ३९७.

<sup>3</sup> नारिमध्ये—ड; 'न नारीमध्ये ' omitted by ब, द and बी. मि. आ.

नोच्छिष्टः । न दिवा खपेत् । न संध्ययोः । न भस्मनि । देशे न चार्रुचौ । न चार्द्रे । न पर्वतमस्तके ॥¹

'अपरः' पश्चिमः । 'अनुवंशं' वंशदैर्घानुगतः । वंशः गृहमूर्धन्यदीर्घकाष्टम् । 'आकाशे' अनावृतदेशे । 'पश्चदारुकृते' पश्चजातीयदारुकृते । 'चपलो'ऽत्र व्यसनी । 'आर्द्रे' देश इत्यनुवृत्तः ॥

#### <sup>2</sup>हारीतः

न संधिवेलायां शयीत । नान्यपूर्वे । नानुवंशास्तीणें । नाश्मपीठोपधाने । न तिर्यगुदक्प्रत्यक्शिराः । न नग्नः । नाशुचिः । नासने । नोच्छिष्टः । नो भग्ने<sup>3</sup> । न प्रगे । नोचैर्निशायां भाषेत ॥

'अन्यपूर्वे ' पूर्वोपसुक्ते । 'प्रगे ' प्रातः ॥

' सुप्यात्प्रत्यक्ञिराः' इत्यनुवृत्तौ—

# शङ्खलिखितौ⁴

न विशीर्णखट्वायाम्। <sup>5</sup>नान्यवर्णोपसेवितायामनभ्युक्ष्य। न भूतयक्षग्रहायतनेषु। न इमशानवृक्षच्छायासु। न पर्वणि रभसोत्सवे वा॥

'पर्व' प्रतिपत्पश्चदइयोः संधिः। 'रभसोत्सवे' हर्षो-त्पादकपुत्रजन्माद्यत्सवे॥

- 1 नोच्छिष्टो न दिवा सुप्यात्संध्ययोर्न च भस्मिन । देशे न चाशुचौ नार्दे न च पर्वतमस्तके ॥——मु. विष्णुः.
- 2 वी. मि. आ., ५५६-५५७; एतानि स्त्राणि पैठीनसीयस्त्रेषु पठ्यन्ते गृहस्थ-रकाकरे, ३९८.
  - 3 न युगे--वी. मि. आ.
  - 4 वी. मि. आ., ५५७; गृ. र., ३९९.
  - 5 नान्यवर्णीपवेशितायां—ज, वी. मि. आ.

<u>'मनुः</u>---[४, ५७]

नैकः सुप्याच्छून्यगृहे ॥

गौतमः-[९, ६०]

न कदाचिद्रात्रौ नग्नः॥

सुप्यादिति शेष इति भर्नृयक्षः॥

#### <sup>2</sup>उद्याना

न तैलेनाभ्यक्तिशाराः <sup>3</sup>खपेत्॥

#### ⁴पैठीनसिः

न द्यीर्णायां खद्वायामुपविद्येत् । नाद्वारेण प्रविद्येत् । तथा नादीक्षितः कृष्णचर्मणि दायीत<sup>5</sup> ॥

बौधायनः—[२, ४, २४]

न दिवा खप्रशीस्त्रेन न च सर्वान्नभोजिना। कामं शक्यं <sup>6</sup>नभो गन्तुमारूढपतितेन वा॥

#### <sup>7</sup>आपस्तम्बः—[१, ३२, ६]

#### सदा निशायां दारान् प्रत्यलंकुर्वीत<sup>8</sup> ॥

- 1 गृ. र., ३९८.
- 2 वी. मि. आ., ५५७; गृ. र., ३९८.
- 3 शयीत---गृ. र.
- 4 ए. र., ३९८.
- 5 एतदुपरि पूर्वोक्तहारीतस्त्राणि 'न सन्धिनेलायां शयीत' इत्यादीनि पैठीनसीयत्वेन पव्यन्ते गृहस्थरताकरे.
  - 6 ततो गन्तुं--- ब, ज, द.
  - 7 वी. मि. आ., ५५८.
- 8 'दारं', इति हरदत्तपाठः ; 'दारं प्रति ' इति वचनादुपगमनार्थमलंकरणम् । तेन भार्याया उपगमनायोग्यत्वे नायं नियमः ॥—हरदत्तः,

#### ¹अथ मनुः---[३, ४५-५०]

ऋतुकालाभिगामी स्यात् स्वदारिनरतः सदा।
पर्ववर्जं व्रजेदेनां वत्वतो रितकाम्यया।।
ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः।
चतुर्भिरितरैः सार्धमहोभिः सिद्धगिहितैः॥
तासामाद्याश्चतस्तु निन्दितैकादशी च या।
त्रयोदशी च शेषाः स्युः प्रशस्ता दश रात्रयः॥
युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु।
तस्माद्यग्मासु पुत्रार्थी संविशेदार्तवे स्त्रियम्॥
पुमान् पुंसोऽधिके शुक्ते स्त्री भवत्यधिके स्त्रियाः।
समेऽपुमान् पुंस्त्रियौ वा क्षीणेऽल्पे च विपर्ययः॥
विनन्दासु चान्यास्वष्टासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयेत्।
व्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्॥

'ऋतुः' स्त्रीणां गर्भग्रहणयोग्यावस्था, तदुपलिक्षतः कालः स 'ऋतुकालः'। तत्राभिगमनमेव व्रतं यस्य स 'ऋतुकालःमानामे'। 'व्रते कि णिनिः। 'पर्ववर्जम्' इति, ऋतावदृतौ च । 'तद्रतः' भार्यारतिकाम्यया गमनमेव व्रतं यस्य स तथा। एतच गमनं सकामाया रक्षणार्थम्। 'स्वाभाविक'ग्रहणाद्रोगादितोऽन्यथापि भवतीति सूचितम्। 'एकादइया'दिरात्रयोऽत्र ऋतूपक्रमापेक्षया न तिथ्यपेक्षया। 'अयुग्मासु' विषमासु पश्चम्यादिषु रात्रिषु। 'संविद्येत्' अभिगच्छेत्। 'समे' इति, समे तुल्ये शुके

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ५५८-५५९; गृ. र., ३९९-४००.

<sup>2</sup> तद्वेतो-वी. मि. आ.

<sup>3</sup> निन्धासु षट्स्वपि हि—ए. र.

<sup>4 3-2-60.</sup> 

स्त्रीपुंसयोः। 'अपुमान्' नपुंसकः। 'युगपद्यत्र वर्तेते विद्या-तत्र नपुंसकम्' इति देवल्वचनात्। 'पुंस्त्रियौ वा' इति, द्विधाभूते तु सम एव स्त्रीपुरुषद्युके स्त्रीपुंसयुगलं जायते। 'क्षीणे' निःसारे। 'अल्पे' परिणामतः। 'विपर्ययो'ऽत्र गर्भानुत्पत्तिः। 'निन्द्यासु' षट्सु, आद्याश्चतस्र एकादद्यी त्रयोदद्यी चेत्येतासु। 'अष्टासु चान्यासु' अनिन्द्या-स्वपि यासु कासुचिद्रात्रिषु स्त्रियो वर्जयेत्। रात्रिद्वितय एव च स्त्रियोऽभिगच्छन् 'ब्रह्मचार्येव भवति' ब्रह्मचर्यफलं प्रामोतीत्यर्थः। 'यत्र तत्राश्रम' इति, गृहस्थोऽपि सन्॥

#### यमः

ऋतुस्तु षोडशाहानि रजन्योऽष्टौ विनिन्दिताः।
तासामायाश्चतस्रस्तु सप्तम्येकादशी च या॥
श्रयोदशी पश्चदशी नवमी पश्चमी तथा।
युग्मासु पुत्रा जायन्ते ह्ययुग्मासु च योषितः॥
युगपचत्र वर्तेते विद्यात्तत्र नपुंसकम्।
पुरुषो हीयते यत्र योषित्तत्राभिजायते।
पुरुषो ह्यविको यत्र पुमांस्तत्राभिजायते।
प्रेषो संयोगकाले तु पुरुषो रागमोहितः॥
दिधा समुतस्रजेच्छुकं यमलं तत्र जायते।
शुक्रशोणितवैषम्याज्ञायते कृष्णपिङ्गलः॥
एवम्रत्पादिताः पुत्रा स्रियन्ते वाऽगतायुषः।

'वर्तेते' प्रवर्तेते । एतचाल्पशुक्रत्वोपलक्षणम् । 'हीयते' शुक्रतः । 'अधिको'ऽपि शुक्रत एव । 'वैषम्यं' वैकृतम् ।

<sup>1</sup> ए. र., ४००.

'कृष्णपिङ्गल' इत्यनेन वर्णोपलक्षणम् । 'एवमुत्पादिताः' अनिन्दितरात्रिजनितगर्भाघानजनिताः । 'अगतायुषः' संपूर्णायुषः॥

# ¹<del>याज्ञवल्क्यः</del>—[१, ७९-८१]

षोडरार्तुर्निशाः स्त्रीणां <sup>2</sup>तस्मिन्युग्मासु संविशेत्। ब्रह्मचार्येव <sup>3</sup>पर्वाण्याद्याश्चतस्रस्तु वर्जयेत्॥ एवं गच्छन् स्त्रियं क्षामां मघां मूलं च वर्जयेत्। सुस्य इन्दौ सकृत्पुत्रं लक्षण्यं जनयेत्पुमान्॥ यथाकामी भवेद्वापि स्त्रीणां वरमनुस्मरन्। स्वदारिनरतश्चापि स्त्रियो रक्ष्या यतः स्मृताः॥

'पर्वाणि'पौर्णमास्यामावस्याष्टमीचतुर्दशीसंक्रान्तयः। 'क्षामा' अल्पवला । क्षामता च रजखलावतैर्यदि न भवति तदाऽऽवृत्या लघ्वाहारादिना कर्तव्या। 'सुस्थ इन्दौ' बलवति चन्द्रे। इन्दुग्रहणं शुभग्रहान्तरोपलक्ष-णार्थम्। 'सकृत्' एकस्यां रात्रावेकवारं न द्विर्गच्छेदित्यर्थः। 'लक्षण्यं' शुभलक्षणयुक्तम्॥

#### <sup>5</sup>हारीतः

चतुर्थेऽहिन स्नातायां युग्मासु गर्भाधानाद्यपेतो ब्रह्म-गर्भ संदधाति॥

- 1 वी. सि. आ., ५५९—५६०; ए. र., ४०२—४०३.
- 2 तासां for तस्मिन्-गृ. र.
- 3 पर्वाद्याश्वतस्रश्च विवर्जयेत्--- ए. र.
- 4 स्वल्पबला—ज.
- 5 वी. मि. आ., ५६०.

#### <sup>1</sup>महाभारते

स्नातां चतुर्थे दिवसे रात्रौ गच्छेद्विचक्षणः ॥

एतद्वचनाच 'तासामाद्याश्चतस्त्र' इति <sup>2</sup>मानवीयो 'न चतुर्थ आह्रयेद्' इति च पैठीनसीयो निषेघोऽपत्यगताल्पा-युष्ट्वादिदोषार्थ इति तात्पर्यम् । 'चतुर्थीप्रभृत्याषोडशीमुत्त-रोत्तरां प्रजानिःश्रेयसार्थम् ' इत्याप्<u>रत्तम्बगृह्य</u>वचनात् <sup>3</sup>॥ देवलः

ब्राह्मण्या द्वादशाहं स्याद्वेदोक्तमृतुधारणम्। दशाष्टौ षट् च शेषाणां विधीयन्तेऽनुपूर्वशः॥ एतेष्वपि त्र्यहं पूर्वं वर्जयित्वा रजखलाम्। शुद्धां स्नातां ततो भार्यां समेयुः पुत्रकारणात्॥

इदं तु ब्राह्मणादीनां द्वादशाहादिऋतुधारणवचनं गम्यत्वाभिप्रायं न ऋतुकालाभिप्रायम्। "ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडशः स्मृताः" इति <sup>4</sup>मनुवचनविरोधात्। 'श्रद्धां' कालतः॥

बृहस्पतिः--[सं., ३०; ३४-३५; ३३]

ऋतुकालाभिगमनं कुर्यात्पर्वाणि वर्जयेत्।
<sup>5</sup>स्त्रियाः शुकेऽधिके स्त्री स्यात् पुमान् पुंसोऽधिके भवेत्॥
तस्माच्छुक्रविवृध्यर्थं वृष्यं स्निग्धं च भक्षयेत्।
लघ्वाहारां स्त्रियं कुर्यादेवं संजनयेत्सुतम्॥

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ५६०.

<sup>2</sup> **मनुः,** ३, ४७.

<sup>3</sup> श्रापस्तम्बगृह्यसूत्रम्, ३, ९, १.

<sup>4</sup> मनुः, ३, ४६.

<sup>5</sup> वी. मि. संस्कारप्रकाश:, १६०.

ऋतुकालेऽभिगमनं पुंसा कार्यं प्रयक्षतः। सदैव वा पर्ववर्जं स्त्रीणामभिमतं हि तत्॥

# <u>गौतमः</u>—[५, १-२]

ऋताबुपेयात्। सर्वत्र वा प्रतिषिद्धवर्जम्॥

#### ¹देवलः

अतीर्थगमनात्पुंसस्तीर्थसंग्रहनात् स्त्रियाः। उभयोर्धर्मलोपः स्याद्वेषेण तु विद्योषतः॥ यौगपचे तु तीर्थानां विवाहक्रमशो व्रजेत्। रक्षणार्थमपुत्रां वा ग्रहणक्रमशोऽपि वा॥

'तीर्थम्' ऋतुः। 'संग्रहनं' प्रच्छादनम्। 'अपुत्राम्' इति, इतरासु पुत्रवतीषु मध्ये ऋतुयौगपद्येऽपि तामेव प्रथ-मतो गच्छेत्। 'ग्रहणक्रमदाः' ऋतुग्रहणक्रमेण॥

# <u> 2आपस्तम्बः</u>—[२, १, १७-२३; २, २, १]

ऋतौ च सन्निपाते <sup>3</sup>दाराणामनुव्रतम्<sup>4</sup>। अन्तरालेऽपि दार एव<sup>5</sup>। ब्राह्मणवचनाच संवेशनम्<sup>6</sup>। स्त्रीवाससैव सन्नि-

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ५६०.

<sup>2</sup> वी मि. आ., ५६२-५६३.

<sup>3</sup> दारेणानुवतम्—हरदत्तः.

<sup>4</sup> रजोदर्शनादारम्य षोडशाहोरात्राः ऋतुः। तत्र संनिपातः संप्रयोगो दारेण सह कर्तव्यः। छान्दसमेकवचनम्, नित्यं बहुवचनान्तो हि दारशब्दः। अनुव्रतं शास्त्रतो नियमो व्रतं, तदनुरोधेन।—हरदत्तः.

<sup>5</sup> अन्तरालं मध्यं ऋत्वोरन्तराले मध्येऽपि संनिपातः स्यात्, दार एव सकामे सित । भार्यायामेवेच्छन्त्यां तद्रक्षणार्थमवद्यं संनिपतेदिति ॥—हरदत्तः.

<sup>6</sup> यदिदमनन्तरोक्तं संवेशनं तत्र ब्राह्मणवचनं प्रमाणं 'काममाविजनितोः संभवाम' (तै. सं., २. ५. १. ४) इति ।—हरदक्तः.

पातः स्यात्<sup>1</sup>। यावत्सन्निपातं च सह शय्या। ततो नाना। उदकोपस्पर्शनम्<sup>2</sup>। अपि वा छेपान् प्रक्षाल्याचम्य प्रोक्षण-मङ्गानाम्<sup>3</sup>॥

'सन्निपातः' संयोगः। 'अनुव्रतं' पर्वादिवर्जनरूपं व्रतमनुगम्येत्यर्थः। 'अन्तराल्ठे' अन्ततो। 'ब्राह्मणम्' अत्र वेदभागः, "अब्रुवन् वरं वृणामह् " इत्यादि <u>तैत्तिरीये ।</u> 'स्रीवासः' स्त्रीसंयोगार्थवासः । 'नाना' पृथक् रायितारौ स्याताम्। 'उदकोपस्पर्शनं' स्नानम्। एतहतौ। अन्ततौ च 'प्रोक्षणम्'। <sup>7</sup>यत आह—

#### बृद्धशातातपः<sup>8</sup>

ऋतौ तु गर्भशाङ्कित्वात्स्लानमेव विधीयते<sup>9</sup>। अन्ततौ तु सदा कार्ये शौचं मूत्रपुरीषवत्॥ इति।

#### <sup>10</sup>आपस्तम्बः—[१, ३२, २]

#### मिथुनीभूय च न तया सह सर्वां रात्रिं दायीत 11 ।

- 1 स्त्र्युपभोगार्थं वासः स्त्रीवासः । तेन संनिपात एव स्यात् । न तेन सुप्रक्षालितेनापि ब्रह्मयज्ञादिकृत्यमिति ।—हरदत्तः.
- 2 यावत्संनिपातमेव दम्पत्योः सहशयनम् । ततः प्रथक् शयीयाताम् । ततो द्वयोरिप उदकोपस्पर्शनं स्नानं कर्तव्यम् । इदमृतुकाले ॥—हरदत्तः.
- 3 यदि वा रेतसो रजसश्च ये लेपास्तानद्भिर्मृदा च 'प्रक्षाल्य' 'आचम्य' 'अङ्गानां शिर:प्रमृतीनां प्रोक्षणं कर्तव्यम् । इदमनृतुकाले ॥—हरदत्तः.
  - 4 अनुवन् वरं वृणीमहे—उ ; अनुवन् वरं वृणीम—वी. मि. आ.
  - 5 तै. सं., २. ५. १. ५.
  - 6 संभोगार्थ वासः--ब, द.
  - 7 यदाह—ब, द.
  - 8 वी. मि. आ., ५६१ ; गृ. र., ४००.
  - 9 स्नानं मैथुनिन: स्मृतम्---ना, गृ. र.
  - 10 वी. मि. आ., ५६१.
  - 11 मिथुनीभूय मैथुनं कृत्वा तया सह भार्यया सह तां रात्रि सर्वो न शयीत।—हरदत्त:

#### ¹वृद्धशातातपः

द्वावेतावशुची स्यातां दम्पती शयनं गतौ। शयनादुत्थिता नारी शुचिः स्यादशुचिः पुमान्॥

' ग्रुचित्वं ' स्नानप्रोक्षणव्यतिरेकेणापि ॥

# <sup>2</sup>गौतमः—[९, २६]

न मिथुनीभूय<sup>3</sup> शौचं प्रति विलम्बेत्॥

#### ⁴पराञ्चारः—[४, १५]

ऋतुस्नातां तु यो भार्यां सन्निधौ नोपगच्छति । <sup>5</sup>स गच्छेन्नरकं घोरं ब्रह्महेति तथोच्यते ॥

#### <sup>6</sup>यमः

ऋतुस्तातां तु यो भार्यां सिन्निधौ नोपगच्छित । घोरायां ब्रह्महत्यायां पच्यते नात्र संदायः ॥ भार्यामृतुमुखे यस्तु सिन्निधौ नोपगच्छित । पितरस्तस्य तं मासं तस्मिन् रेतसि दोरते ॥

# <sup>7</sup>देवलः

#### <sup>8</sup>यः खदारानृतुस्नातान् <sup>9</sup>सुस्थश्चेन्नोपगच्छति ।

- 1 वी. मि. आ., ५६१; ए. र., ४००.
- 2 वी. मि. आ., ५६१; गृ. र., ४००.
- 3 मिथुनीभूत्वा—मस्करी.
- 4 वी. मि. आ., ५६१; गृ. र., ४००.
- 5 घोरायां भ्रूणहत्यायां युज्यते नात्र संशयः—इति मुद्रितपराशरपाठः.
- 6 वी. मि. आ., ५६१; गृ. र., ४०१.
- 7 वी. मि. आ., ५६२; गृ. र., ४०१.
- 8 स्वदारांश्व ऋतुस्नातान्—गृ. र.
- 9 स्वस्थक्षेत्-वी. मि. आ.

¹अ्रूणहत्यामवाप्नोति गर्भं प्राप्य विनाइय सः॥ 'सुख्यः' रोगादिरहितः॥

# <sup>2</sup>बौधायनः—[४, १, १९; २१]

त्रीणि वर्षाण्यृतुमतीं यो भार्यां नोपगच्छति । स तुल्यं विद्याहत्याया दोषमुच्छत्यसंशयम् ॥ ऋतौ नोपैति यो भार्यामन्दतौ यश्च गच्छति । 

<sup>6</sup>तुल्यमाहुस्तयोदीषमयौनौ यश्च सिश्चति ॥

#### <sup>7</sup>अथ मनुः--[४, ४०-४२]

नोपगच्छेत् प्रमत्तोपि स्त्रियमार्तवदर्शने । समानशयने चैव न शयीत तया सह<sup>8</sup> ॥ <sup>9</sup>रजसाभिष्छतां नारीं <sup>10</sup>नरस्य द्युपगच्छतः । प्रज्ञा तेजो बलं<sup>11</sup> चक्षुरायुश्चैव प्रहीयते । <sup>12</sup>तां विसर्जयतस्तस्य रजसा समभिष्छताम् । <sup>13</sup>प्रज्ञा लक्ष्मीर्यश्चश्चरायुश्चैव प्रवर्धते ॥

- 1 स तुल्यं ब्रह्महत्याया दोषमृच्छत्यसंशयम्—ब, द, ज.
- 2 वी. मि. आ., ५६२; गृ. र., ४०१.
- 3 नैव गच्छति—ना; नाधिगच्छति—मु. बो.
- 4 भ्रूणहत्याया:--ना; भ्रूणहत्यायै--मु. बो.
- 5 यथा गर्भप्रध्वंसने भ्रूणहत्या भवति तथा तत्प्रागभावेऽिष, अविशेषादित्यभिप्राय:— गोविनदस्वामी.
  - 6 भ्रूणहत्यामवाप्नोति गर्भ प्राप्य विनाश्य सः--- ब, द.
  - 7 वी. मि. आ., ४६२; गृ. र., ४०१.
- 8 प्रमत्तः 'कामशरैः पीडितोऽपि । 'आर्तवं' स्त्रीलिङ्गशोणितं मासि मासि प्रसिद्धम् । तद्दर्शने न गच्छेत् । एकस्यां शय्यायां च 'तया सह न शयीत'।—मेधातिथिः.
  - 9 रजसा विष्छतां—गृ. र.
  - 10 नरस्याभ्युपगच्छत:--वी. मि. आ., गृ. र.
  - 11 यश: for बलं ब, ज, ना, द, वी. मि. आ., ए. र.
  - 12 तां विपर्यस्यतस्तस्य —वी. मि. आ; तां विवर्जयतस्तस्य मेधातिथिकुल्लूको.
  - 13 प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैय—मेधातिथिकरलको.

#### ¹देवलः

अशुद्धदिवसेष्वेतां मैथुनार्थं यदि व्रजेत्। आयुः प्रज्ञा च धर्मश्च तस्य पुंसः प्रहीयते॥ तस्मात्त्रिरात्रं चाण्डालीं पुष्पितां परिवर्जयेत्। अवेक्षेत च तां नित्यं रथ्याभस्मनिषेवणैः॥

'अवेक्षेत' रक्षेत । 'रध्याभसानिषेवणैः' इत्यन्नाध्या-हृतोत्सुकदाब्दयोगे तृतीया<sup>2</sup> । तेन तन्नौत्सुक्यं निवारये-दित्यर्थः ॥

#### <sup>3</sup>वसिष्ठः—१२, ५–७]

न मलिनवाससा सह <sup>4</sup>संविद्येत्। न रजखलया। नायोग्यया॥

'अयोग्या' अप्राप्तयौवना ॥

# <sup>5</sup>गौतमः—[९, २९-३२]

नाकल्यां नारीमभिरमयेत्<sup>६</sup>। न रजस्वलाम्। न चैनां श्चिष्येत्। न कन्याम्॥

'अकल्यां' रोगिणीम् । 'न कन्यां श्लिष्येत्' न रमये-दिल्लर्थः ॥

<sup>1</sup> ए. र., ४०१-४०२.

<sup>2 &#</sup>x27;प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च, ' (२-३-४४) इति तृतीया-ए. र.

<sup>3</sup> वी. मि. आ., ५६४; य. र., ४०२.

<sup>4</sup> संबसेत्—वी. मि. आ.; संबसेत—मु. वसिष्ठ:.

<sup>5</sup> गृ. र., ४०२.

<sup>6</sup> अस्वस्थारीरां अनलङ्कृतशरीरां वा 'अकल्यां नारीं' स्त्रियं 'नाभिरमयेत्'। अभीत्युपगमार्थम् । ततो विनोदार्थायाः क्रीडाया अप्रतिषेधः ।—मस्करी.

# <sup>1</sup>श्राद्धानन्तरं शङ्खलिखितौ

ऋतुस्नातां तदहोरात्रं परिहरेत्। नार्तवे। न दिवा मैथुनं ब्रजेत्। क्लीवा अल्पवीर्याश्च दिवा प्रसूयन्तेऽल्पायुषश्च। तस्मादेतद्वर्जयेत् प्रजाकामः। पितॄणां नेह वै तन्तुं विच्छि-न्द्यात्। प्रयतेताच्छेदाय येनाप्रतिष्ठः पति। तस्मात्प्रति-ष्ठाकामः प्रजया प्रतिष्ठेत्॥

'तन्तुं' संतानम् । 'अच्छेदाय' अविच्छेदाय संतानस्य । 'येन' यसात् । 'नो'शब्दो निषेषे । 'अप्रतिष्ठः' प्रजानु-त्पत्याऽप्राप्तप्रतिष्ठः सन् 'पति '। तसादुत्पत्यर्थं यति-तव्यम् ॥

# <sup>2</sup>विष्णुः—[६९, १-१७]

नाष्टमीचतुर्दशीषु<sup>3</sup> स्त्रियमुपेयात्। न श्राद्धं भुक्तवा। न दत्वा<sup>4</sup>। नामन्त्रितः<sup>5</sup> श्राद्धे। न त्रती। न दीक्षितश्च। न देवायतने। न इमशानश्च्यालयेषु<sup>6</sup>। न वृक्षमूलेषु<sup>7</sup>। न दिवा। न संध्ययोः। न मलिनाम्<sup>8</sup>। नाभ्यक्ताम्। नाभ्यक्तः। न रोगार्ताम्। न रोगार्तः।

# न हीनाङ्गीं नाधिकाङ्गीं तथैव च वयोधिकाम्।

<sup>1</sup> मृ. र., ४०२.

<sup>2</sup> गृ. र., ४०३-४०४; वी. मि. आ., ५६४.

<sup>3</sup> नाष्ट्रमीचतुर्दशीपञ्चदशीषु--मु. विष्णुः.

<sup>4</sup> न श्राद्धं दत्वा--- गृ. र.

<sup>5</sup> नोपनिमन्त्रितः-मृ. विष्णुः.

<sup>6</sup> न देवायतनश्मशानश्र्त्यालयेषु—वी. मि. आ., मु. विष्णु:.

<sup>7</sup> Omitted by all mss.

<sup>8</sup> न मलिनाम् । न मलिनः ।—मु. विष्णुः,

# नोपेयाद्गर्भिणीं नारीं दीर्घमायुर्जिजीविषुः ॥

'दीक्षितः' दीक्षाख्यसंस्कारवानवभृतेष्टिं यावत् । तत्र दीक्षोन्मोचनात् । 'रोगार्तां' व्याधिपीडिताम्, स्त्रियः पुरुषस्य वोपगमनजन्यो तत्संवर्धनीयो वा रोगो विवक्षितः। 'वयोधिका' अत्रोपरतरजस्का ॥

#### ¹मनुः---[४, १२८]

अमावास्यामष्टमीं च पौर्णमासीं चतुर्दशीम्। ब्रह्मचारी भवेत्रित्यमप्यृतौ स्नातको द्विजः॥²

# <sup>3</sup>वसिष्ठः—[१२, २१−२४]

ऋतुकालाभिगामी स्यात् पर्ववर्जं स्वदारेषु । नातीर्थ-मुपेयात्<sup>4</sup> ।

'तीर्थम्' अत्र योनिः॥

#### अथाप्युदाहरन्ति—

यस्तु पाणिगृहीताया आस्ये क्कर्वीत मैथुनम् । भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं रेतसो भुजः ॥ <sup>6</sup>या स्यादनतिचारेण रतिः सा धर्ममाश्रिता ।

#### 'अनतिचारेण' योन्यनतिक्रमेण ॥

<sup>1</sup> गृ. र., ४०४.

<sup>2 &#</sup>x27;ब्रह्मचारी भवेत्' ब्रह्मचारिधमों मैथुननिवृत्तिरतिदिश्यते न पुनर्भिक्षाचरणादि: । 'अप्यता 'विति संबन्धात्तदेव हृदयमागच्छति ।—मेधातिथि:.

<sup>3</sup> v. t., 808.

<sup>4</sup> अतिर्येगुपेयात् for नातीर्थमुपेयात्—मु. वसिष्टः.

<sup>5</sup> मांसरेतोभुजः सदा—गृ. र.

<sup>6</sup> या स्यादनित्यचारेण-मु. विश्वष्ठ: ; या स्यादनिभचारेण-द, व, ए. र.

¹अपि च काठके प्रवचने विज्ञायते। ²अपि नः श्वो विजनिष्यमाणाः पतिभिः सह शयीरन्निति स्त्रीणामिन्द्र-दत्तो वर इति॥

#### <sup>3</sup>बौधायनः

यस्तु पाणिगृहीताया मुखे गच्छति मैथुनम्। तस्येह निष्कृतिर्नास्तीत्येवमाह प्रजापतिः॥

# ⁴पैठीनसिः

अयुग्मेनावपेत् स्त्री जायते युग्मे पुमान् भवति। संवृते देशे मैथुनार्थमाह्रयेत्। न प्रथमे। न द्वितीये। न तृतीये। न चतुर्थ आह्रयेत्॥

#### अथ रजस्वलाधर्माः

# <sup>5</sup>तत्र हारीतः

रजः प्राप्ता चेदधः व्यायीत। न देवकार्यं कुर्वीत। भूमौ कार्ष्णायसे पाण्यां मृन्मये वाऽश्रीयात्॥

'रजः प्राप्ता' रजः प्राप्तवती। 'अधः' भूमौ। अस्पृ-इयत्वादेव तस्याः साक्षादेवकार्यकरणनिषेधे सिद्धे 'न देव-कार्यं कुर्याद्' इत्यभिसंधानं तदन्नप्रेक्षणं तद्दव्यपुष्पनैवेद्या-चवेक्षणमपि न कुर्यादित्येतदर्थम्। 'काष्णीयसम्' अयः-पात्रम्॥

<sup>1</sup> वी. मि. आ., ५६४.

<sup>2</sup> अग्र क्षो वा—वी. मि. आ.; 'अग्र क्षो वा विजनिष्यमाणाः' आसन्नप्रसवा इखर्थः इति च व्याख्यातम्.

<sup>3</sup> गृ. र., ४०५.

<sup>4</sup> गृ. र., ४०५.

<sup>5</sup> गृ. र., ४०६.

<sup>6</sup> चाध: for चेदध:--ए. र.; रज: प्राप्तावध:--उ.

### <del>1वसिष्ठः</del>—[५, ६-१०]

त्रिरात्रं रजखलाऽशुचिभीवति । सा नाञ्जचात् । नाभ्यञ्जन्वात्। नाप्सु स्नायात्। अधः द्रायीत। न दिवा सुप्यात्। नाग्निं स्पृदोत्। न रज्जुं विसृजेत्। न दन्तान् धावयेत्। न मांसमश्रीयात्। न ग्रहान्निरीक्षेत। न हसेत्। न किंचिदाचरेत्। नाञ्जलिना पिवेत्। न खर्वेण पिवेत्। न लोहितायसेन वा। विज्ञायते हि। इन्द्रस्त्रिशीर्षाणं त्वाष्ट्रं हत्वा पाप्मगृहीतो महत्तमाधर्मसंबद्घोऽहमित्येवमात्मान-ममन्यत । तं सर्वाणि भृतान्यभ्याकोदान् भ्रूणहन्निति । स स्त्रिय उपाधावदस्यै मे भ्रूणहत्यायै तृतीयं प्रतिगृह्णातेति। ता अब्रुवन किं नो भूयादिति । सोऽब्रवीद्वरं वृणीध्वमिति । ता अब्रुवनृतौ प्रजां विन्दामह इति काममाविजनितोः संभवामेति। तथेति ताः प्रतिजगृहुः। सैषा ब्रह्महत्या मासि मास्याविर्भवति । तस्माद्रजखलाया अन्नं नाश्रीयात् । श्रूणह-त्याया एवेषा रूपं प्रतिमुच्यास्ते। तदाहुरञ्जनाभ्यञ्जनमेवास्या न प्रतिग्राह्यं तद्धि स्त्रिया अन्नमिति। <sup>2</sup>तस्मात्तस्या अन्नं न बीभत्सन्ते मैवं मेधमुपागादिति।

उदक्याऽन्वासते<sup>3</sup> येषां ये च केचिदनग्नयः। कुलं चाश्रोत्रियं येषां सर्वे ते शृद्रधर्मिणः॥

'ग्रहान्' आदित्यादीन्। 'किंचित्' गृहलेपनाद्यपि। 'खर्ची' वामहस्तः। 'लोहितायसेन' ताम्रपात्रेण। 'पाप्मगृहीत-ममन्यत' पापगृहीतोऽहमिति मतिं कृतवान्। 'आवि जनितोः

<sup>1</sup> मृ. र., ४०६.

<sup>2</sup> तस्मात्तस्यै च तत्र च वीभत्सन्ते मेयमुपागादिति—मु. वसिष्ठ:.

<sup>3</sup> उदक्यास्त्वासते—मु. वसिष्ठ:.

संभवाम ' इति, 'आविजननाद्' आप्रसवात् 'संभवाम '
मिथुनीभवामेत्यर्थः । 'आविजनितो 'रिति "भावलक्षण "
इत्यादिना तोसुन्प्रत्ययः । 'प्रतिमुच्य 'आवन्ध्य । 'अञ्जनमभ्यञ्जनं च' 'अञ्जनं ' मैथुनं स्नेहद्रव्यलक्षणसाम्यात्,
'अभ्यञ्जनम्' अत्रालिङ्गनम् । अञ्जनमि तस्य वृत्तेः । 'न
चैनां श्विष्येद् ' इति व्गौतमवचनानुसारात् । 'अश्वीयाद् '
उपभुञ्जीत । 'भूणहत्या' अत्र ब्रह्महत्या । यतस्तयाञ्जनाभ्यञ्जनमेवान्नं, तस्मात्तस्या ओदनादिरूपमन्नं 'न बीभत्सन्ते'
न निन्दन्ति । यद्यञ्जनाभ्यञ्जनमात्रे साऽद्युचिस्तदा यज्ञचर्यायां सा द्युचिः स्यादित्याह—'मैवं मेधमुपागाद्'
इति । 'मेधो' यज्ञः । मैवंविधा सति यज्ञं गच्छेदित्यर्थः ।
'अन्वासते' उपासनां कुरुते ॥

# <sup>3</sup>पैठीनसिः

अथ रजखलां परिहरेत्। त्वाष्ट्रं विश्वरूपं जघान वजे-णेन्द्रः। तं देवा भ्रूणहन्नित्येवमवदन्। स स्त्रिय उपाधावदस्यै मे भ्रूणहलायै तृतीयं भागं प्रतिगृह्णीत वरं दास्यामीति। ततोऽस्यांशं तृतीयं ब्रह्महलायाः स्त्रियः प्रपद्यन्ते। एवं भूमिर्वनस्पतयश्चैकैकम्। तासां वरान् तुष्टः प्रायच्छत्। भूमेः स्थिरत्वं वृक्षाणां छिन्नपरोहणं स्त्रीणां सर्वकाले संभोगः। तसाद्रजखलां नोपासीत। ब्रह्महलाप्रयुक्तां तां चतृरात्रेण स्नातां सर्वकर्माणि कारयेत्॥

' सर्वकर्माणि ' देवपितृब्यतिरिक्तानि ॥

<sup>1</sup> ३-४-१६.

<sup>2</sup> गौतम:, ९, ३१.

<sup>3</sup> र. र., ४०८.

# <sup>1</sup>पुनः पैठीनसिः

त्रिरात्रं मलबद्वासो धारयमाणा न स्नायात्। नाभ्य-ञ्च्यात्। न नखान्निकृन्तेत्। नापमार्जयेत्। न रज्जुं स्पृशेत्। न दन्तान् धावयेत्। न स्रजं धारयेत्। न गन्धान् सेवेत। न कृणीयात्। न खर्वेण पिवेत्। न पणैंः। न प्रपाणिः। न गोपीथे। न गवामिव जलपानम्। अत्रैव तैत्तिरीयश्रुतिः—यां मलबद्वाससं संभवन्ति यस्ततो जायते सोऽभिश्चास्तो यामरण्ये तस्यै स्तेनो यां पराचीं तस्यै हीत-मुख्यप्रगल्भो या स्नाति तस्या अप्सु मारुको याभ्यङ्के तस्यै दुश्चर्मा या प्रलिखते तस्यै खलतिरपमारी याङ्के तस्यै काणो या दतो धावते तस्यै इयावदन् या नखानि निकृन्तते तस्यै कुनखी या कृणत्ति तस्यै क्षीवौ या रज्जुं मृजति तस्या उद्घन्धुको या पणेंन पिषति तस्या उन्मादुको या खर्वेण पिषति तस्यै खर्वस्तिस्रो रात्रीर्वतं चरेदञ्जलिना वा पिवेदखर्वेण वा पात्रेण प्रजायै गोपीथाय॥ इति।

2इति श्रीभट्टहृद्यधरात्मजमहासान्धिविप्रहिकभट्टश्रीमङ्क्ष्मीधरेण विरचिते कृत्य-करुपतरौ नियतकाळकाण्डेऽहोरात्रकृत्यानि ॥

<sup>1</sup> ए. र., ४०८.

<sup>2</sup> इति श्रीलक्ष्मीधरविरचिते छत्यकल्पतरौ नियतकालकाण्डेऽहोरात्रकृत्यम्—ज.

# अथ पर्वकृत्यानि

¹तत्र मनुः—[४, १५०]

सावित्रान् शान्तिहोमांश्च कुर्यात् पर्वसु निलकाः। पितृंश्चैवाष्टकास्वचेंन्निलमन्वष्टकासु च॥

'सावित्राः' सवितृदेवताकाः। ते च गायत्र्याक्षत-द्रव्येण कार्याः।

शान्तिकामस्तु जुहुयाद्गायत्र्या चाक्षतैः शुचिः।

इति <u>शङ्</u>खवचनात् । धर्मद्वारा ऐहिकानिष्टनिवृत्तिः 'शान्तिः'। 'पर्वसु ' चतुर्दश्यादिषु । 'नित्य 'ग्रहणात् पर्वस्रवश्यकर्तव्यता प्रतीयते ॥

<sup>2</sup>विष्णुः---[७१, ८६-८९]

पर्वसु च शान्तिहोमान्<sup>3</sup> कुर्यात् । न तृणमपि छिन्यात् । <sup>4</sup>अलंकृतस्तिष्ठेत् । एवमाचारसेवी स्यात् ॥

'छिन्यात्' हिंस्यात्॥

<sup>1</sup> गृ. र., ४०९; वी. मि. समयप्रकाशः, २५४-२५५.

<sup>2</sup> ए. र., ४०९; वी. मि. स., २५४.

<sup>3</sup> पर्वसु शान्तिहोमं-सु. विष्णुः ; पर्वणि होमान्-ए. र,

<sup>4</sup> अलंकृतश्र—मु. विष्णुः,

#### <sup>1</sup>आपस्तम्बः—[१, ३१, २१–२२]

दिवादित्यः सत्त्वानि गोपायति नक्तं चन्द्रमाः। तस्मादमावास्यायां निशायां खाधीय आत्मनो ग्रिप्तिमिच्छेत् प्रायत्यब्रह्मचर्यकालेचर्यया च। सह ह्येतां रात्रिं सूर्याचन्द्र-मसौ वसतः॥<sup>2</sup>

'स्राधीयः' भृशतरम् । 'ग्रप्तिः' रक्षा । 'प्रायत्येन' अप्रायत्यनिमित्तदष्टार्थरथ्योपसर्पणवर्जनादिना सम्यक् शौचाचमननिष्पादनेन । एवं 'ब्रह्मचर्येण'। 'कालेचर्यया' सुख्यकाल एव प्रातरादौ तत्कर्मकरणेन ॥

### <sup>3</sup>छन्दोगपरिशिष्टे कालायनः

पौर्णमासीममावास्यामघःखापो विधीयते । अनाहिताग्नेरप्येष पश्चादग्नेविधीयते ॥

'अनाहिताग्निः' अत्र सार्ताग्निमान्॥

# ⁴बौधायनः---[१, २१, १९-२१]

पर्वसु च नाधीयीत । न मांसमश्रीयात् । न स्त्रिय-मुपेयात । पर्वसु हि रक्षःपिशाचा व्यभिचारवन्तो अवन्ति॥

- 1 गृ. र., ४१०; वी. मि. स., २५५.
- 2 दिवा अहन्यादित्य: सत्वानि गोपायति प्राणिनो रक्षति आलोकदानेन । नक्तं रात्रौ चन्द्रमाः । तस्मादमावास्यायां निशायां रात्रौ स्वाधीयः बाढतरं भृशतरं आत्मनो गुप्तिं रक्षणिमच्छेत् । केन प्रकारेण ? प्रायत्यव्रह्मचर्याभ्यां कालेचर्यया च । प्रयतस्य भावः प्रायत्यं, नित्यप्रायत्यात् अधिकेन प्रायत्येन स्नानादिजेन ब्रह्मचर्येण मैथुनत्यागेन काले कृतया चर्यया च देवतार्चनजपादिकया । एतां रात्रिं सर्वामेव रात्रिं स्वर्याचन्द्रमसौ सह वसतः ॥—हरदत्तः
  - 3 ए. र., ४१०; वी. मि. स., २५५; हेमाद्रि:, कालनिर्ण्ये, (हे. का.,) ६८३.
  - 4 गृ. र., ४१०; वी. मि. स., २५०; हे. का., ६८४.
- 5 अभिनारवन्ति र. र.; पर्वेष्ठ रक्षांसि पिशानाश्च व्यभिनारवन्तः । वि वैविध्ये, अभीत्याभिमुख्ये, चरतिः गमने भक्षणे च वर्तते । पर्वेष्ठ विविधं गच्छन्ति विविधं भक्षयन्ति च । पर्वेष्ठ रम्यभिगमनमांसाशनवन्तीत्वर्थः । तद्यदि मनुष्या अपि कुर्युः, तान् रक्षःपिशाचा बाधन्ते । अतोऽस्मादेव भयानिवर्तितव्यम् ॥—गोविन्दस्वामी.

# ¹पैठीनसिः

न पर्वसु तैलं श्चुरं मैथुनं मांसमित्युपेयात् । नामावा-स्यायां हरितानि छिन्द्यात् ॥

'डपेयाद्' डपभुञ्जीत ॥

# <sup>2</sup>विष्णुपुराणे---[२, १२, १०]

छिनत्ति वीरुघो यस्तु वीरुत्संस्थे <sup>3</sup>दिवाकरे । पत्रं वा <sup>4</sup>पातयत्येकं ब्रह्महत्यां स विन्दति ॥ 'वीरुत्संस्थे' वनस्पतिस्थिते<sup>5</sup> ॥

#### <sup>6</sup>यमः

आसप्तमं कुलं हन्ति शिरोऽभ्यङ्गे चतुर्दशी। मांसाशने पश्चदशी कामधर्मे तथाष्ट्रमी॥

#### <sup>7</sup>बृद्धशातातपः

दन्तकाष्ठममावास्या मैथुनं च चतुर्दशी। हन्ति सप्तकुलं तस्य तैलग्रहणमष्टमी॥ <sup>8</sup>षष्ठचष्टमी पञ्चदशी उभौ पक्षौ चतुर्दशी<sup>9</sup>।

- 1 गृ. र., ४१०; हे. का., ६८४.
- 2 वामनपुराणे—इति ग्र.र., ४९०-४९९; मत्स्यपुराणे—इति वी. मि. स., २५०; हे. का., ६८५.
  - 3 निशाकरे--ब, ना, द.
  - 4 पाटयेत्तेषां-वी. मि. स.; पातयत्येषां-हे. का.
  - 5 गते---ब, ना, द.
  - 6 ए. र., ४११.
  - 7 ए. र., ४११ ; हे. का., ६८५.
  - 8 ब्यास:—इति वी. मि. स., २४९.
    - 9 पक्षद्रयचतुर्दशी-वी. मि. स.

अत्र सन्निहितं पापं तैले मांसे क्षुरे भगे ॥ षष्ठचां तैलमनायुष्यमष्टम्यां पिद्यितं तथा। क्षुरकर्म चतुर्देश्यां तथा पर्वणि मैथुनम् ॥

सर्वपर्वसु षष्ठचां च सामान्येनैव सर्वतैलादिनिषेधे<sup>2</sup> सिद्धे <sup>3</sup>तिथिविशेषसंबन्धेन तैलादिविशेषनिषेधो दोषवि-शेषार्थः ॥

### ⁴देवलः

पश्चदश्यां चतुर्दश्यामष्टम्यां च विशारदः। तैलं मांसं व्यवायं च क्षरं च परिवर्जयेत्<sup>5</sup>॥

अत्र षष्ठचादिश्च देन तिथिवाचिना चन्द्रगत्यविच्छन्न-कालविशेषप्रतिपादनाद्यावत्षष्ठचादितिथिकालमेव मांसा-दिनिषेधः, न तु तदुपलक्षणतोऽहोरात्रे। उपलक्षणपरत्वे प्रमाणाभावात्। अत एव देविपतृकृत्ययोः पूर्वाह्यापराह्ययो-विहितत्वात् तत्कालव्यापितिथ्यादरः॥

# <sup>6</sup>विष्णुपुराणे—[३, ११, ११८-१२०]

चतुर्दश्यष्टमी चैव अमावास्या च पूर्णिमा। पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रविसंक्रान्तिरेव च॥ तैलस्त्रीमांससंभोगी पर्वस्वेतेषु वै पुमान्। विण्मूत्रभोजनं नाम प्रयाति नरकं <sup>7</sup>न्द्रप॥

<sup>1</sup> कामभोगश्वतुर्दश्याममायां च क्षुरिकया-वी. मि. स.

<sup>2</sup> प्रतिषेघे--ना, गृ. र.

<sup>3</sup> तत्तिशि—ब, द, गृ. र.

<sup>4</sup> गृ. र., ४११; मनुः-इति वी. मि. स., २५०; हे. का., ६८४.

<sup>5</sup> क्षुरकर्म विवर्जयेत-ए. र ; क्षुरं चैत्र विवर्जयेत-वी. मि. स., हे. का.

<sup>6</sup> ए. र., ४१२; वी. मि. स., २४९-२५०.

<sup>7</sup> ध्रुवम्—ना.

अशेषपर्वस्वेतेषु तस्मात्संयमिभिर्नरैः। भाव्यं सच्छास्त्रदेवेज्याध्यानजप्यपरैः सदा॥

# ¹वराहपुराणे

चाण्डालशपथेषु—

पष्ठचष्टम्यमावास्या उभौ पक्षौ चतुर्दशी।
अस्नातानां गतिं यास्ये यद्यहं नागमे पुनः॥

# ²भविष्यपुराणे

सप्तम्यां स्पृदातस्तैलमिष्टा भार्या विनद्यति ।

# <sup>3</sup>वामनपुराणे

नन्दासु नाभ्यङ्गसुपाचरेत
क्षीरं च रिक्तासु जयासु मांसम्।
पूर्णासु योषित् परिवर्जनीया
भद्रासु सर्वाणि समाचरेत⁴॥
नाभ्यङ्गमर्के न च भूमिपुत्रे
क्षीरं च शुकेऽथ कुजे च मांसम्।
बुधे तु योषां न समाचरेत
शेषेषु सर्वाणि सदैव कुर्यात्॥
चित्रासु हस्ते श्रवणे च तैलं
क्षीरं विशाखाप्रतिपत्सु वर्जम्।
मुले सृगे भाद्रपदासु मांसं
योषिन्मघाकृत्तिकसोत्तरासु॥

<sup>1</sup> र. र., ४१२.

<sup>2</sup> ए. र., ४१२.

<sup>3</sup> ए. र., ४१३; हे. का., ६८८.

<sup>4</sup> समारमेत-ए. र., हे. का.

### ¹वराहपुराणे

#### वैष्णवं प्रकृत्य वराह उवाच—

षष्ठचष्टमी चामावास्या उमे पक्षे चतुर्दशी।
मैथुनं नैव सेवेत द्वादशीं च मम प्रियाम् ॥
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां षष्टचां च द्वादशीं तथा।
अमावास्यां चतुर्थां च मैथुनं योऽधिगच्छति ॥
तिर्यग्योनिं स गच्छेच मम लोकं न गच्छति।

# <u>⁴मनुः</u>—[४, १२८]

अमावास्यामष्टमीं च पौर्णमासीं चतुर्दशीम् । ब्रह्मचारी भवेत्रित्यमप्यृतौ <sup>5</sup>स्नातको द्विजः<sup>6</sup> ॥

# नन्दिपुराणे<sup>7</sup>

यदि वा न समर्थः स्यात् सदा मांसविवर्जने। वर्जयेदयने मुख्ये कृतखर्गमतिर्नरः॥ चतुर्थी चाष्टमी चैव द्वादशी च चतुर्दशी। तथा पश्चदशी वर्ज्या षडशीतिमुखानि च॥

- 1 ए. र., ४१२ ; हे. का., ७२४-७२५.
- 2 ११६, ४; मैथुनं नाभिसेवेत द्वाद्स्यां च तथा प्रिये-इति मुद्रितपाठ:.
- 3 १२२, २, ६; अष्टम्यां च चतुर्दश्यां मैथुनं यो न गच्छति । तिर्यग्योनिं न गच्छेत मम लोकाय गच्छति ॥—इति मुद्रितपाठः.
- 4 गृ. र., ४१३ ; हे. का., ७२४.
- 5 प्रस्यहं द्विजः--गृ. र.
- 6 ब्रह्मचारी 'भवेत्' ब्रह्मचारिधमों मैथुननिवृत्तिरतिदिश्यते । न पुनर्भिक्षाचरणादिः । 'अप्यृता 'विति संबन्धात्तदेव प्रथमं हृदयमागच्छति । अन्ये मधुमांसिनवृत्तिमपीच्छन्त्ये-तेष्वहः ॥—मेधातिथिः.
  - 7 हे. का., ६९१.
  - 8 यदि नाम चतुर्दश्यां-हे. का,

संक्रमं वापि सूर्यस्य विषुवौ चापि वार्षिकौ।
मांसात्तु विरतो ¹नित्यं स्वर्गं याति दिनत्रयम्॥
अथवाश्वयुजं मासं वर्जयेन्मांसभक्षणम्।
मासषट्कं कृतं पुण्यं लभेताश्वयुजान्नरः॥
मांसभोजनसंत्यागात् पुरुषः ²शुद्धमानसः।
यो नरः कार्तिकं मासं मांसं तु परिवर्जयेत्।
संवत्सरस्य लभते पुण्यं मांसविवर्जनात्॥

### अथ संक्रान्तिनिर्णयः

# तत्र देवीपुराणे<sup>3</sup>

द्वादशैव समाख्याताः समाः संक्रान्तिकल्पनाः।
सप्तधा सापि बोद्धव्या एकैकं च यथा शृणु ॥
मन्दा मन्दािकनी ध्वाङ्क्षी घोरा चैव महोदरी।
राक्षसी मिश्रिता प्रोक्ता संक्रान्तिः सप्तधा चप ॥
मन्दा ध्रुवेषु विज्ञेया मृदौ मन्दािकनी तथा।
क्षिपैध्वाङ्क्षीं विजानीयादुग्रैघोरा प्रकीितता॥
चरैर्महोदरी ज्ञेया क्रैर्क्कक्षेस्तु राक्षसी।
मिश्रिता चैव निर्दिष्टा मिश्रितक्षेस्तु संक्रमे॥
त्रिचतुःपश्रसप्ताष्टनवद्वादश एव च।
क्रमेण घटिका होतास्तत्पुण्यं पारमार्थिकम्॥
अतीतानागतो भोगो नाङ्यः पश्रदश स्मृताः।
सान्निध्यं तु भवेत्तत्र ग्रहाणां संक्रमे रवेः॥

<sup>1</sup> मर्त्यो-ज, हे. का.

<sup>2</sup> ग्रुभमानसः---ब, द.

<sup>3</sup> कुलरताकर:, (कृ. र.), ६१३–६१४; वी. मि. स., १३२; हे. का., ४०७, ४०८–४०९, ४१८–४१९, ४११,

व्यवहारो भवेल्लोके चन्द्रसूर्योपलक्षितः। काले विकलते सर्वं ब्रह्माचं सचराचरम्॥ पुण्यपापविभागेन फलं देवी प्रयच्छति। एकधापि कृतं यस्मिन् कोटिकोटिगुणं भवेत्॥ धर्माद्विवर्धते ह्यायू राज्यपुत्रसुखादयः। अधर्माद्वचाधिशोकादि विषुवायनसन्निधौ॥ विषुवेषु च यज्जप्तं दत्तं भवति चाक्षयम्। एवं विष्णुपदे चैव षडशीतिमुखेषु च॥

'कल्पनाः' भेदाः। 'समाः' तुल्याः। संक्रान्तिमात्र-रूपतया चेष्टानिष्टफलजनकतामात्रसाम्येन वक्ष्यमाणास्तु विशेषा अयनादिविशेषरूपतया। यद्यपि कदाचिन्मलमा-सेन सह त्रयोदश मासा भवन्ति तथापि संक्रान्तयो द्वादश, न त्रयोदशेत्येवकारेण सूचितम्। 'ध्रुवाणि' स्थिराणि त्रीण्युत्तराणि रोहिणी च। 'सृदूनि' अनुराधाचित्रारेवती-सृगशीर्षाणि। 'क्षिप्राः' लघवः हस्ताश्विनीपुष्याः। 'उग्नाः' पूर्वात्रयं भरणी मघा च। 'चराः' पुनर्वसुश्रवणधनिष्ठा स्वातीशतिभषाः। 'क्रूराः' तीक्ष्णाः, ते च मूलाज्येष्ठाश्वे-षाद्राः। 'मिश्रा' कृत्तिका विशाखा च। 'क्रमेण' यथासंख्येन। 'पारमार्थिकं' मुख्यं फलम्। सूक्ष्मसंक्रान्तिकाले वसोर्धा-रादिप्रयोगानुष्ठानजन्यं यत्पुण्यं तदेतास्विप नाडिकास्वि-स्वर्थः। 'ताः' घटिकाः। पुण्यहेतुत्वात् 'पुण्यम्'। 'भोगो' व्याप्तिः। सूक्ष्मसंक्रमणकालसन्निधाने च पुण्यतमत्विमिति यावत्। 'सान्निध्यम्' हत्यादिकैस्तस्यैव कालस्य स्तुतिः।

#### <sup>1</sup>शातातपः

अर्वाक् षोडश विज्ञेया नाड्यः पश्चात्तु षोडश ।

<sup>1</sup> कृ. र., ६१४; हे. का., ४१७.

कालः पुण्योऽर्कसंक्रान्तौ विद्वद्भिः परिकीर्तितः ॥ इत्युभयतः षोडदानाडीनां पुण्यतामाह ॥ ¹तथा जाबालिरपि

"संक्रान्तेः पुण्यकालस्तु षोडशोभयतः कलाः" इति। एतद्वाक्यदर्शनाच पश्चदशनाडीभोगोऽप्युभयत एव बोद्ध-व्यः। 'विकलते' स्वभावाच्च्यवते। 'देवी' दुर्गा। <sup>2</sup>संक्रा-न्त्युपक्रमे देवीपुराण एव—

समाऽयनऋतुमासपक्षाहादिऋमेण तु । स्थूलसूक्ष्मविभागेन देवी सर्वगता विभो ॥

इत्यभिधानात्। 'सन्निधौ ' भोगकाले। 'विष्णुपदीषड-दीतिमुख 'खरूपमुक्तं ज्योतिःशास्त्रे यथा—

धनुर्मिथुनकन्यासु मीने च षडशीतयः। वृषवृश्चिककुम्भेषु सिंहे विष्णुपदी स्मृता॥ इति।

# [पुनर्देवीपुराणे]4

अयनेषु विकल्पो यस्तन्मे निगदतः शृणु । यावद्विंदात्कला भुक्ता तत्पुण्यं चोत्तरायणे ॥ निरंदो भास्करे दृष्टे दिनान्ते दक्षिणायने । ज्अर्धरात्रे त्वसंपूर्णे दिवापुण्यमनागतम् ॥ संपूर्णे चार्धरात्रे च उदयास्तमयेऽपि वा । ज्मानार्षं भास्करे पुण्यमपूर्णे दार्वरीदले ॥

<sup>1</sup> तथा जाबालोऽपि—उ, कृ. र., ६१४.

<sup>2</sup> इ. र., ६१५; हे. का., ४१८-४१९.

<sup>3 5.</sup> t., 494.

<sup>4</sup> ज्ञ. र., ६१५; हे. का., ४१९.

<sup>5</sup> हे. का., ४२४.

<sup>ि</sup> इ. र., ६१६; हे. का., ४२४,

संपूर्णे तूभयोर्देयमितरेके परेऽहिन ।

पिड्यातिसुखेऽतीते वृत्ते वा विषुवद्वये ॥
भविष्यत्ययने पुण्यमितते चोत्तरायणे ।

थादौ पुण्यं विजानीयाद्ययभिन्ना तिथिभेवेत् ॥
अर्थरात्रे व्यतीते तु विज्ञेयं चापरेऽहिन ।

'विंदात्कला' विंदातितमी कला संक्रान्तिक्षणादूर्ध्वं यावद्भवति तावत्पुण्यम्। 'निरंशे' अंशकशून्ये, संक्रान्तिकाले हि भास्करोऽंदाकरहितो भवति। 'दिनं' च रविसंस्कारसंस्कृता-स्त्रिंशन्नाडिका इति ज्योतिर्विदः, 'तदन्ते' पुण्यमिति । 'दिवा पुण्यमनागतं' संक्रमपुण्यं यद्दिवा तेन संक्रान्तिकाला-दर्वागेव दिवाभागे संक्रान्तिकृत्यं कर्तव्यमित्यर्थः। 'संपूर्णे अर्धरात्रे' उदयोपक्रममस्तमयान्तम् । 'मानार्धं पुण्यं' 'मानं' दिनमानम्, 'तदर्धं' भास्करोपलक्षिते काले। 'दलम्' अर्धम्। अत्रापि मानार्धमित्यनुषङ्गः। 'संपूर्णे अर्धरात्रे' संकान्तौ सत्याम् 'डभयोः' पूर्वापरदिनयोः 'मानार्धं' 'देयं' योज्य-मिलर्थः। 'अतिरेके परेऽहनि ' अत्रापि मानार्धं देयमिलन-षङ्गः । 'वृत्ते' अतीते । एवं च रात्रौ द्वादशखपि रवि-संकान्तिष्वर्धरात्रादर्वाक् संक्रमणे पूर्वदिनोत्तरार्धं पुण्यम्। संपूर्णे त्वर्धरात्रे पूर्वदिनस्योत्तरार्धमुत्तरदिनस्य पूर्वमर्ध पुण्यम् । अर्धरात्रादनन्तरं तृत्तरदिनस्य पूर्वमर्धं पुण्यम् । 'षडशीतिमुखेऽतीते' इत्यादि तु पारिशेष्यादिनसंकान्ति-विषयम् । उभयतः पश्चदशषोडशनाडीनां पुण्यत्वमपि दिनसंबन्धिविष्णुपदीमात्रविषयं पारिशेष्यात् । 'आदा 'वि-

<sup>1</sup> इ. र., ६१९-६२०; हे. का., ४२५.

<sup>2</sup> क. र., ६१६; हे. का., ४२६.

त्यादि, 'आदौ' पूर्वदिन एव। 'अभिन्ना' पूर्वदिने संक्रान्ति-काले चैकैव। एतेनार्धरात्रिसंक्रमणे यदुभयतः पुण्यकथनं तिद्वन्नतिथिविषयम्। 'अर्धरात्रे व्यतीते तु' पूर्वेणाहा तिथ्यभेदेऽपि परस्येव पूर्वमर्धं पुण्यमिति तात्पर्यार्थः॥

#### ¹तथा

<sup>1</sup> E, T., ६१७-६१८,

<sup>2</sup> Line omitted by 3 and कृ. र.

<sup>3</sup> सुखप्रदा—कृ. र.

<sup>4</sup> कारकाराणां--कृ. र.

<sup>5</sup> द्विजान्---ब, द,

<sup>6</sup> न संशयः for तु संक्रम:--- कृ. र.

<sup>7</sup> हे. का., ४१६-४१७.

<sup>8</sup> एतत् तत्स्थूलभागस्तु—कृ. र.

<sup>9</sup> यत्संख्या-- कृ. र.

तस्य त्रिंशत्तमो भागस्तत्परः परिकीर्तितः । तत्पराच्छतमो भागस्त्रुटिरित्यभिधीयते ॥ <sup>2</sup>त्रुटेः सहस्रभागो यः स कालो रविसंक्रमे । तत्काले तु द्रवीभूतं <sup>3</sup> त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ व्यतीपाते तु चैवं स्याद्भवेत्पुण्यं ततोऽधिकम् । अत्र ब्रह्मापि संदिग्धमुवाच सुरसत्तम ॥ दानाध्ययनजप्यादि विशिष्टं वहिहोमतः । वसोधीरासु लभते व्वन्यथा न कथंचन ॥

#### <sup>6</sup>शातातपः

अयनादौ सदा देयं द्रव्यमिष्टं गृहे तु यत्। षडशीतिमुखे चैव विमोक्षे चन्द्रसूर्ययोः॥

<sup>7</sup>अर्वाक् षोडश विज्ञेया नाड्यः पश्चाच षोडश।
कालः पुण्योऽर्कसंकान्तेर्विद्वद्भिः परिकीर्तितः॥
संकान्तौ यानि देयानि ह्व्यकव्यानि <sup>8</sup>कर्तृभिः।
तानि नित्यं ददात्यर्कः पुनर्जन्मनि जन्मनि॥

### <sup>9</sup>ब्रह्मपुराणे

# तुलां प्रत्यागते सूर्ये विषुवद्दिवसे सति।

- 1 कालस्तत्परिकीर्तितः-ज.
- 2 बुटे: सहस्रभागस्तु यः काली-- कृ. र.
- 3 द्रवीभूते-- ब, द.
- 4 विस्टष्टं—ब, ज, ना, द; विस्पष्टं—हे. का.
- 5 लभ्येत--ना, कृ. र.
- 6 कृ. र., ६१७; हे. का., ४१७.
- ク要. ₹., ६9¥.
- 8 दातृभि:--ज, इ. र.
- 9 इ. र., ४०३.

ब्राह्मणेभ्यः प्रदेयानि <sup>1</sup>सस्यान्यभिमतानि च ॥ मेषादित्रयसंकान्तौ चण्डांग्रस्तृत्तरायणे। ब्रह्मलोकं तु गच्छन्ति देवाः सर्वे सवासवाः ॥ तसान्मासत्रयं तेषां प्रतिमाः शैलसंभवाः। आच्छाच घृतवस्त्राभ्यां तथा रक्ष्याश्च निस्रशः॥ प्रष्पेर्वस्त्रैः सकामैस्त् <sup>2</sup>गृहीतच्यास्तु सर्वदा । पुज्याः प्रतिदिनं ताश्च तथा विप्रास्तु भोजनैः ॥ तर्पणीयास्तथा गावस्तृणेन लवणाम्बुभिः। वह्निनित्यं च प्रज्वाल्यो चुणां कायाग्निवर्धनः॥ 'मेषो' अत्र मकरः । 'दौलसंभवाः' पाषाणनिर्मिताः॥

#### तथा

<sup>4</sup>मेषं जिगमिषौ सूर्ये शैशिरं घृतकम्बलम् । अपास्य देहाहेवेभ्यः पूजा कार्या प्रयत्नतः ॥

# <sup>6</sup>कालिकापुराणे

कनकं क्रिट्रां नीलं पद्मरागं च मौक्तिकम्। एतानि पश्चरत्नानि विन्यसे छिङ्गमूर्धनि ॥ रक्षानां चाप्यभावे त कर्षे कर्षाधेमेव वा। सवर्णं योजयित्वा च तस्मिन्नेवोत्तरायणे ॥ विधिवच तथाभ्यच्ये गव्येनाज्येन भूरिणा।

<sup>1</sup> शस्तान्यभिनवानि च-द, ब; सस्यानि विविधानि च-ज; सस्यान्यभिनवानि च---ना : शस्यान्यभिनवानि च--क्र. र.

<sup>2</sup> प्रदातव्यास्तु-ब, द.

<sup>3</sup> विप्रा: सुभोजनै:--ज.

<sup>4</sup> हे. का., ४१३.

<sup>5</sup> देयादेवेभ्यः-हे. का.

<sup>6</sup> हे. का., ४१३-४१४.

पक्षालय मर्दियत्वापि 'दद्याच घृतकम्बलम् ॥ दत्वा चोपस्करं भूयो ब्राह्मणान् यतिभिः सह । संभोज्य दक्षयित्वा तु कल्पयेदिनवारितम् ॥ उपोष्य सर्वमेतद्वै कुर्याद्धक्तिपुरःसरम् । पश्चगव्यं तिलैर्युक्तं पीत्वा वै पारयेत्स्वयम् ॥ तिलैः स्नानं पक्वर्वीत तैरेवोद्धर्तनं बुधः । देवतानां पितॄणां च उभाभ्यां तर्पणं तथा ॥ होमं तैश्च प्रकुर्वीत असर्वदा चोत्तरायणे । तान् वै देवाय विषेभ्यो हाटकेन समं ददेत् ॥ सकृदेवं करोत्येवं चित्तं शम्भो निवेश्य यः । उत्तरायणमासाद्य नरः कस्मात्स शोचते ॥

'डकुलिशं' हीरकम् । 'दक्षयित्वा' दक्षिणया संपूज्य। 'कल्पयेत्' भोजनमिति शेषः । 'पारयेत्' पारणं कुर्यात् । तिल्खानपारणयोर्नात्र क्रमो विविक्षितः । 'उभाभ्याम्' इति तादध्यें चतुर्थी ॥

# <sup>6</sup>ब्रह्मपुराणे

शुक्कपक्षे तु सप्तम्यां यदा संक्रमते रविः। महाजया तदा स्याद्वै<sup>7</sup> सप्तमी भास्करिया॥ स्नानं दानं जपो होमः पितृदेवाभिपूजनम्।

<sup>1</sup> प्रद्यात्--ब, ज, ना, द.

<sup>2</sup> सर्वमेवैतत्-हे. का.

<sup>3</sup> सर्वदैवोत्तरायणे--ना, हे. का.

<sup>4</sup> यत्नादेव-हे. का.

<sup>5</sup> Commentary reproduced by हे. का., ४१३-४१४.

<sup>6</sup> हे. का., ४१४.

<sup>7</sup> स्याद्धि—ब, द; सा वै—हे. का.

सर्वं कोटिगुणं प्रोक्तं तपनेन महौजसा ॥

यस्त्वस्यां मानवो भक्त्या घृतेन स्नापयेद्रविम् ।

सोऽश्वमेधफलं प्राप्य ततः सूर्यपुरं ब्रजेत् ॥

पयसा स्नापयेद्यस्तु भास्करं भक्तिमान्नरः ।

विमुक्तः सर्वपापेभ्यो याति सूर्यसलोकताम् ॥

कर्नुरेण विमानेन किङ्किणीजालमालिना ।

तेजसा रविसंकादाः कान्त्यात्रेयसमो भवेत् ॥

स्थित्वा तत्र चिरं कालं राजा भवति किंजयः ।

महाजयेषा कथिता सप्तमी त्रिपुरान्तक ॥

यामुपोष्य नरो भक्त्या ¹ह्यचलामञ्जजां लभेत् ।

ततो याति परं ब्रह्म यत्र गत्वा न द्योचिति ॥

# अथ ग्रहणनिर्णयः

### तत्र जाबालिः<sup>2</sup>

संक्रान्तेः पुण्यकालस्तु षोडशोभयतः कलाः । चन्द्रसूर्योपरागे च यावद्दर्शनगोचरः ॥

<sup>3</sup>चन्द्रसूर्योपरागस्य निमित्तत्वप्रतिपादनाज्ज्ञातस्यैव च निमित्तत्वाज्ज्ञानमात्रे प्राप्ते 'यावद्दर्शनगोचर' इति

- 1 अचलान् मङ्गलान् लभेत्-हे. का.
- 2 कु. र., ६२५; हे. का., ३८८.
- 3 Quoted by कृ. र., ६२५-६२६ ; हमाद्रिया—" तत्र केचिदाहु: " इत्यारभ्य 'चन्द्रस्योंपरागस्य ' इत्यादि 'स्नानादिकं कर्तन्यम् ' इत्यन्तमन्य, "तद्युक्तम् , चक्षुर्जनि तज्ञानविषयविवक्षायाम्—'नेक्षेतोचन्तमादित्यं नास्तगं तु कदाचन । नोपसृष्टं न वारिस्यं न मध्यं नमसो गतम् ' इति मनुना (४, ३७) गृहस्थस्य मस्तादित्यदर्शननिषेधात् स्नानाय-भावप्रसंगात् । तद्वाचे तु स एव दोष: " इति विस्तरेण दृषितम् । चयडेश्वरस्तु (६२६-६२७) कल्पतरुकारमतं पारिजातादिद्वितं निरस्य प्रतिष्ठापयति । मित्रमिश्वस्तु वी. मि. समयप्रकाशे (१२९-१२६) विस्तरहो विचारयन् "समाने देशे चाक्षुषत्वयोग्यमुपरागं शास्त्रतो ज्ञात्वात तक्तकाले स्नानं कुर्यात्" इति राद्धान्तयामास.

'राहुदर्शन' इति वचनाच चाश्चषज्ञानविषयस्यैव निमित्तता। चाश्चषज्ञाने दर्शनपदस्य मुख्यत्वात्। तेन न मेघादिच्छन्ने स्नानादिकं कर्तव्यम्। एवं ग्रस्तास्तमिते परेऽह्नि यन्मुक्तदर्शनं तचाश्चषमेव<sup>1</sup>॥

### <sup>2</sup>विष्णुः—[६८, १, ३]

चन्द्रार्कोपरागे नाश्रीयात् । अमुक्तयोरस्तंगतयोर्देष्ट्रा स्नात्वा परेऽहनि ॥

#### <sup>3</sup>द्यातातपः

अहोरात्रं तु नाश्रीयाचन्द्रसूर्यग्रहो यदा।
मुक्ति दृष्ट्वा तु भुज्जीत स्नानं कृत्वा विधानतः॥
सूर्याचन्द्रमसोर्लोकानक्षयान् याति मानवः।
धौतपाप्मा विद्युद्धात्मा मोदते तत्र देववत्॥
<sup>4</sup>अयने विषुवे चैव चन्द्रसूर्यग्रहे तथा।
अहोरात्रोषितः स्नातः सर्वपापैः प्रमुच्यते॥

'अहोरात्रोषितः' पूर्वस्मिन् दिने कृतोपवासः<sup>5</sup>। अहो-रात्रभोजनं तु फलार्थमिति <u>भाउल्लस्मृतिः</u>॥

#### तथा

# <sup>6</sup>नाद्यात्सूर्यग्रहात्पूर्वमहि सायं राशिग्रहात्।

- 1 तदपि चाक्षुषमेव---ना.
- 2 कु. र., ६२६.
- 3 कृ. र., ६२६ ; विष्णुशातातपौ—इति हे. का.. ३८०.
- 4 विष्णु:--इति हे. का., ३८३.
- 5 अत्र केचिद 'अहोरात्रोषित: पूर्वस्मिन् दिने कृतोपवास ' इति व्याचक्षते तदयुक्तम् । चन्द्रसूर्यप्रहसंबद्धाहोरात्रपरित्यागेनाहोरात्रान्तरप्रहणे प्रमाणाभावात् ।—हे. का., ३८३.
  - 6 कु. र., ६२६-६२७; हे. का., ३८०.

ग्रहकाले च नाश्रीयात् स्नात्वाश्रीयाच मुक्तयोः ॥

मुक्ते द्राद्यिनि मुद्धीत यदि न स्यान्महानिद्या ।

स्नात्वा दृष्ट्वापरेऽहृच्याद्भस्तास्तमितयोस्तयोः ॥

'मुक्तयोः' सूर्यचन्द्रयोः । 'महानिद्या' रात्रेः

प्रथमार्धप्रहराद्ध्वं मुहूर्तचतुष्टयम् ॥

# ¹ब्रह्मपुराणे

नाश्रीयादथ तत्काले ग्रस्तयोश्चन्द्रसूर्ययोः । मुक्तयोश्च कृतस्तानः पश्चात्कुर्यात्स्ववेदमनि<sup>2</sup>॥ 'कुर्याद्' इति, <sup>3</sup>अद्यानमिति विपरिणतमनुषज्यते॥

#### ⁴तथा

नित्यं द्वयोरयनयोस्तथा विषुवतोर्द्वयोः । चन्द्रार्कयोर्ग्रहणयोर्व्यतीपातेषु पर्वसु ॥ अहोरात्रोषितः स्नातः श्राद्धं दानं तथा जपम् । यः करोति प्रसन्नात्मा तस्य स्यादक्षयं च तत् ॥

# ⁵देवीपुराणे

कार्तिके ग्रहणं श्रेष्ठं गङ्गायमुनसंगमे । मार्गे तु ग्रहणं प्रोक्तं देविकायां महासुने ॥

<sup>1</sup> इ. र., ६२७; हे. का., ३७९.

<sup>2</sup> पश्चाद्भञ्ज्यातस्ववेशमनि—हे. का.

<sup>3</sup> यत्र तु पश्चात्कुर्यादिति पाठस्तत्राशनमिति विपरिणतमनुषज्यते—हे. का., ३७९.

<sup>4</sup> क. र., ६२८; हे. का., ३८३.

<sup>5</sup> हे. का., ३८५-३८६.

<sup>6</sup> वेदिकायां---व, द.

पौषे त नर्मदा प्रण्या माघे सन्निहिता श्रभा। फाल्गुने वरुणा¹ पुण्या चैत्रे पुण्या² सरस्रती ॥ वैशाखे तु महापुण्या चन्द्रभागा सरिद्वरा। ज्येष्ठे तु कौशिकी पुण्या आषाढे तापिका नदी॥ श्रावणे सिन्धुनामा तु तथा भाद्रे च गण्डकी। आश्विने सरयूः श्रेष्ठा<sup>3</sup> भूयः पुण्या तु नर्मदा ॥ ⁴गोदावरी महापुण्या ⁵चन्द्रे राहुसमन्विते । सूर्ये च राहणा अस्ते तमोभूते महामुने ॥ नर्मदातोयसंस्पर्शात् कृतकृत्या भवन्ति ते। ये सर्ये सैंहिकेयेन ग्रस्ते रेवाजलं नराः॥ स्पृदान्ति चावगाइन्ति <sup>6</sup>न ते प्रकृतिमानुषाः। स्मृत्वा दातऋतुफ्लं हृष्ट्वा गोदानजं फलम्॥ स्पृष्ट्वा गोमेधतुल्यं तु पीत्वा सौत्रामणि लभेत्। स्नात्वा वाजिमखं पुण्यं प्राप्नुयादविचारतः ॥ रविचन्द्रोपरागे तु अयने चोत्तरे तथा। एवं गङ्गापि द्रष्टव्या तद्वदेव सरखती॥ शिवादिलफलं यच मण्डले समुदाहृतम्। सग्रहे मण्डले योगे तदपि प्राप्नुयान्नरः॥ ऊषरारण्यक्षेत्रेषु पुण्यं यत्समुदाहृतम् । तदत्र कालमाहात्म्यादुपरागेऽधिकं भवेत्॥

<sup>1</sup> लवना---- उ.

<sup>2</sup> मासे—ब, द; चैत—हे. का.

<sup>3</sup> पुण्या--ज, ना.

<sup>4 ₺. ₹.,</sup> ६२८.

<sup>5</sup> कार्तिके तु प्रकीर्तिता—ब, द.

<sup>6</sup> न सा प्रकृतिमानुषी—ब, द; न ते प्रकृतिमानवा:—कृ. र.; न सा प्रकृति-मानवी—हे. का.

# [युगादयो युगान्ताश्च]

# $^{1}$ ब्रह्मपुराणे

²वैशाखशुक्कपक्षे तु तृतीयायां कृतं युगम् ।
³कार्तिके शुक्कपक्षे तु त्रेता तु नवमेऽहिन ॥
⁴अथ भाद्रपदे कृष्णत्रयोदश्यां तु द्वापरम् ।
माघे च पौर्णमास्यां तु घोरं किलयुगं तथा ॥
युगारमभास्तु तिथयो युगाद्यास्तेन विश्वताः ।
<sup>6</sup>सूर्यस्य सिंहसंकान्त्यामन्तः कृतयुगस्य तु ॥
अथ वृश्चिकसंक्रान्त्यामन्तस्त्रेतायुगस्य तु ।
ज्ञेयश्च वृषसंक्रान्त्यां द्वापरान्तश्च संज्ञया ॥
तथा च कुम्भसंक्रान्त्यामन्तः किलयुगस्य च ।
युगायेषु युगान्तेषु श्राद्धमक्षयमुच्यते ॥

# [महाकार्तिक्यादि]

#### तथा

<sup>7</sup>पुण्या महाकार्तिकी स्याज्जीवेन्द्रोः कृत्तिकास्थयोः । मघास्थयोश्च जीवेन्द्रोर्महामाघीति कथ्यते ॥

#### तथा

तिलद्वादिशसंज्ञा च माघे कृष्णचतुर्दशी।

# आग्नेयं तु यदा ऋक्षं कार्तिक्यां भवति कचित्।

<sup>1</sup> हे. का., ६५०.

<sup>2</sup> ক. र., १५७.

<sup>3</sup> कृ. र., ४२०.

<sup>4</sup> ज. र., २६४.

<sup>5</sup> कृष्णचतुर्दश्यां-कृ. र.

<sup>6</sup> हे. का., ६५६.

<sup>7</sup> 更・ て., ४३0.

<sup>8</sup> ह. र., ४३०.

महती सा तिथिज्ञें या लानदानेषु चोत्तमा ॥
यदा याम्यं च भवति ऋक्षं तस्यां तिथौ कचित् ।
तिथिः सापि महापुण्या मुनिभिः परिकीर्तिता ॥
प्राजापत्यं तथा ऋक्षं तिथौ तस्यां नराधिप ।
सा महाकार्तिकी पोक्ता देवानामपि दुर्लभा ॥

'आग्नेयं' कृत्तिका। 'याम्यं' भरणी। 'प्राजापत्यं' रोहिणी। एतन्नक्षत्रयोगेनापि महत्वप्रतिपादनात् कृत्ति-कान्ते बृहस्पतिचन्द्रयोगे यन्महत्वाभिधानं तन्महत्वाति-द्यायार्थम्॥

> 1मन्दे चार्के गुरौ वापि वारेष्वेतेषु चैत्रिकी। अत्राश्वमेधिकं पुण्यं 2स्तानतश्च स्रभेन्नरः॥ दानमक्षयतां याति पितृणां तर्पणं तथा। 'मन्दः' कानैश्चरः॥

<sup>3</sup>विशाखासु यदा भानुः कृत्तिकासु च चन्द्रमाः। स योगः ⁴पद्मको नाम पुष्करे ह्यतिदुर्लभः॥

# ⁵विष्णुः---[५०, ९-१०]

हर्यते सहितौ यस्यां दिवि चन्द्रबृहस्पती।
पौर्णमासी तु महती प्रोक्ता संवत्सरे तु सा॥
तस्यां दानोपवासाद्यमक्षयं परिकीर्तितम्।
तथैव द्वादशी शुक्का यान्या अवणसंयुता॥

<sup>1</sup> क. र., १३९-१४०; हे. का., ६७७.

<sup>2</sup> स्नातश्च लभते नरः--- ब, ज, ना, द, कृ. र.

<sup>3</sup> कृ. र., ४३०; हे. का., ६७९.

<sup>4</sup> पुण्यको---- उ.

<sup>5</sup> क. र., ४३१.

'यस्यां' पौर्णमास्यां माससंज्ञाप्रवृत्तिनिमित्ते नक्षत्रे चन्द्रबृहस्पती भवतः, 'सा' सर्वा 'महती' महाफले-त्यर्थः। महाकार्तिकीमहामाघ्योमीससंज्ञैकनक्षत्रस्थत्वेन मह-त्वस्योक्तेरन्यत्रापि माससंज्ञैकनक्षत्रस्थत्वेन महत्वम् ॥

### [मन्वन्तरादयः]

# ¹मत्स्यपुराणे—[१७, ६]

आश्वयुक्शुक्तनवमी द्वादशी कार्तिके तथा ।
तृतीया चैत्रमासस्य तथा भाद्रपदस्य च ॥
फाल्गुनस्य त्वमावास्या पुष्यस्यैकादशी तथा ।
आषाढस्यापि दशमी माघमासस्य सप्तमी ॥
आवणस्याष्टमी कृष्णा तथा व्यष्टी च पूर्णिमा ।
कार्तिकी फाल्गुनी चैत्री ज्येष्टी पञ्चदशी तथा ॥
मन्वन्तरादयश्चैता दत्तस्याक्षयकारिकाः ।

अमावास्याश्रावणाष्टमीव्यतिरिक्ताः सर्वास्तिथयः शुक्काः॥

# <sup>3</sup>भविष्यपुराणे

महादेव उवाच-

पुष्ये मासि यदा देवि शुक्काष्टम्यां वुधो भवेत्। तदा तु सा महापुण्या महाभद्रेति कीर्तिता॥ तस्यां स्नानं जपो होमस्तर्पणं विप्रभोजनम्। मत्प्रीतये कृतं देवि शतसाहस्रिकं भवेत्॥

<sup>1</sup> हे. का., ६६९.

<sup>2</sup> तथाषाढी च पूर्णिमा-ज, ना, मुदितपाठश्व.

<sup>3</sup> इ. र., ४८०.

तसात्तस्यां महादेवि पूज्योऽहं विधिवहुधैः।
गन्धपुष्पोपहारैश्च ब्राह्मणानां च तर्पणैः॥
¹रोहिणी च यदा कृष्णे पक्षेऽष्टम्यां द्विजोत्तम।
जयन्ती नाम सा प्रोक्ता सर्वपापहरा तिथिः॥
यद्वाल्ये यच्च कौमारे यौवने वार्धके च यत्।
सप्तजन्मकृतं पापं खल्पं वा यदि वा बहु॥
तत्क्षालयति भूतेशं तस्यामभ्यच्यं भक्तितः।
होमजप्यादिदानानां फलं च शतसंमितम्॥
स प्राप्तोति न संदेहो यच्चान्यन्मनसेप्सितम्।
उपवासस्तु तत्रोक्तो महापातकनाशनः॥
²पौषे मासे यदा देवि अष्टम्यां नगजे शुभे।
नक्षत्रं जायते पुण्यं यह्नोके रौद्रमुच्यते॥

'रौद्रम्' आर्द्रम् ॥

तदा तु सा महापुण्या जयन्ती चाष्टमी शुभा।
तस्यां स्नानं तथा दानं जपो होमश्च तर्पणम्॥

तत्सर्वं कोटिगुणितं कृतं भवति कृत्स्वद्याः।
तस्मान्मत्पूजनं देवि कर्तव्यं विधिवन्नरैः॥

गौषे मास्यष्टमी पुण्या चैत्रे मासि त्रयोदशी।
कार्तिके पौर्णमासी च द्वादशी कार्तिकोत्तरे॥

'कार्तिकोत्तरे' माग्डीषें॥

<sup>1</sup> g. ₹., २५८.

<sup>2</sup> g. t., ४८o.

<sup>3</sup> सर्व कोटिगुणं देवि--ना, कृ. र.

<sup>4</sup> कृतं भवति-ना, कृ. र.

<sup>5</sup> क. र., ५४३.

¹येयं भाद्रपदे मासि षष्टी स्याद्भरतर्षभ ।

पुण्या चेयं पापहरा शिवा शान्ता शुभा चप ॥

स्नानदानादिकं किंचित् सर्वमक्षयमुच्यते² ।

³योऽस्यां पश्यित गाङ्गेयं दक्षिणापथवासिनम्⁴ ॥

ब्रह्महत्यादिपापैस्तु मुच्यते नात्र संशयः ।

⁵तस्मात्तस्यां सदा पश्येत्कार्तिकेयं सदैव हि ॥

॰ित्रःकृत्वा दक्षिणामाशां गत्वा यः श्रद्धयान्वितः ।

पूज्यदेवदेवेशं स गच्छेच्छान्तिमन्दिरम् ॥

पुण्या भाद्रपदे प्रोक्ता पश्चमी नागपश्चमी ।

'गाङ्गेयं' कार्तिकेयम् । 'शान्तिमन्दिरं' शिव-मन्दिरम्। 'त्रिःकृत्वा दक्षिणामाशां गत्वा' इत्युक्ते-विन्ध्योत्तरतो गच्छतामेतत्फलम् ॥

<sup>7</sup>इति श्रीभट्टह्दयधरात्मजमहासान्धिवित्रहिकश्रीमल्रश्च्मीधरेण विरचिते कृत्यकल्पतरी <sup>8</sup>नियतकालकाण्डे पर्वकृत्यानि ॥

<sup>1</sup> कृ. र., २७५-२७६.

<sup>2</sup> किंचित्तस्यामक्षयमुच्यते -- कृ. र.

<sup>3</sup> येऽस्यां पश्यन्ति---कृ. र.

<sup>4</sup> दक्षिणापथमाश्रितम्---कृ. र.

<sup>6</sup> कृ. र., २७७.

<sup>7</sup> इति कृत्यकल्पतरी नैयतकालिककृत्यका॰ दे पर्वकृत्यनिर्णय:—व, द; इति भट्टशी-लक्ष्मीधरविरचिते—ज.

<sup>8</sup> नियतकालिककृत्यकाण्डे—ज.

#### 11 09 11

# अथ तिथिकृत्यानि

# $^{1}$ ब्रह्मपुराणे $^{2}$

चैत्रे मासि जगद्वस्था ससर्ज प्रथमेऽहिन । शुक्कपक्षे समग्रं तु यदा सूर्योदये सित ॥ ततः प्रभृति यो धर्मः पूर्वैः पूर्वतरैः कृतः । अद्यापि गृढः सुतरां कर्तव्योऽसौ प्रयव्नतः॥ 'गृढो' गुप्तः॥

तत्र कार्या महाशान्तिः सर्वकल्मषनाशिनी ।
सर्वोत्पातप्रशमनी कलिदुःखप्रनाशिनी ॥
आयुःप्रदा पृष्टिकरी धनसौभाग्यवर्धिनी ।
मङ्गल्या च पवित्रा च लोकद्वयसुखावहा ॥
यस्यामादौ च संपूज्यो ब्रह्मा कमलसंभवः ।
पाद्याध्यपुष्पेश्च वस्त्रालंकारभोजनैः ॥
होमैर्बल्युपहारैश्च तथा ब्राह्मणतर्पणैः ।
तथा क्रमेण देवेभ्यः पूजा कार्या पृथक् पृथक् ॥

<sup>1</sup> 종. र., १०३-१०८.

<sup>2</sup> कालिकापुराणे—ब, द.

<sup>3</sup> पूर्व:---कृ. र.

<sup>4</sup> स्मृत:—कृ. र.

<sup>5</sup> तस्यामादौ-ज.

'देवेभ्यो' वक्ष्यमाणेभ्यः कालादिभ्यः। कृत्वोंकारं नमस्तेऽस्त्र¹ क्कशोदकतिलाक्षतैः²। पुष्पधूपप्रदीपैश्च भोजनैश्च यथाक्रमम् ॥ मन्त्रं संपूजनार्थं तु <sup>3</sup>बहुरूपं पठेत्ततः। ॐ नमो⁴ ब्रह्मणे तुभ्यं कालाय च महात्मने ॥ नमस्तेऽस्त <sup>5</sup>महेशाय श्रुटये च नमो नमः। भवाय<sup>6</sup> च नमस्तुभ्यं नमस्तेऽस्तु क्षणाय च ॥ नमो नमस्ते काष्टायै कलायै चाथ सर्वदा। नाडिकायै <sup>7</sup>सुषुम्नायै सुहूर्ताय नमो नमः॥ नमो निशाभ्यः प्रण्याभ्यो दिवसेभ्यश्च नित्यशः। पक्षाभ्यां चाथ मासेभ्य ऋतुभ्यः षड्भ्य एव च ॥ अयनाभ्यां च पश्चभ्यो वत्सरेभ्यश्च सर्वदा। नमः कृतयुगादिभ्यो ग्रहेभ्यश्च नमो नमः॥ अष्टाविंशतिसंख्येभ्यो नक्षत्रेभ्यो नमो नमः। 'अष्टाविंशतिः' नक्षत्राणामभिजिता सह ॥ राशिभ्यः करणेभ्यश्च व्यतीपातेभ्य एव च ॥ प्रतिवर्षाधिपेभ्यश्च विज्ञानेभ्यो नमः सदा। नमोऽस्तु कुलनागेभ्यः सानुयातृभ्य एव च ॥ 'सानुयातृभ्यः' सानुचरेभ्यः ॥

<sup>1</sup> नमोऽन्तं च---कृ. र.

<sup>2</sup> कुशाक्षतिलोदकै:--ज.

<sup>3</sup> दुर्गरूपं--- ब, द.

<sup>4</sup> नमोऽस्तु--- कृ. र.

<sup>5</sup> निमेषाय-ब, ना, द, कृ. र.

<sup>6</sup> लवाय च--ज, ना; नराय--कृ. र.

<sup>7</sup> सुपक्ष्मायै and सुसूक्ष्मायै—कृ. र.

नमश्चतुर्दशभ्यस्तु मनुभ्यश्च पुनः पुनः । नमः पुरंदरेभ्यश्च तत्संख्येभ्यो नमो नमः ॥ 'तत्संख्येभ्यः' वतुर्दशसंख्येभ्यः ॥

पञ्चाञाते नमो नित्यं दक्षकन्याभ्य एव च। नमोऽदित्यै<sup>2</sup> सुवृत्तायै<sup>3</sup> जयायै<sup>4</sup> चाथ सर्वदा ॥ कुद्याश्वाय<sup>5</sup> नमस्तुभ्यं सर्वास्त्रजनकाय च । नमोऽस्तु बहुपुत्राय पत्नीभिः सहिताय च ॥ नमो वध्यै तथा ऋध्यै निद्रायै धनदाय च। नलक्रबरयक्षाय<sup>6</sup> गुह्यकखामिने नमः॥ नमोऽस्त राङ्कपद्माभ्यां विविभ्यामपि निखदाः। भद्रकाल्यै नमो नित्यं सुरभ्यै च<sup>8</sup> नमो नमः॥ वेदवेदाङ्गवेदान्तविद्यास्थानेभ्य एव च। नागयक्षस्पर्णेभ्यो नमोऽस्त गरुडाय च॥ अरुणाय नमस्तभ्यं सप्तद्वीपेभ्य एव च। सप्तम्यश्च समुद्रेभ्यः सागरेभ्यश्च सर्वदा ॥ उत्तरेभ्यः क्ररुभ्यश्च नमो <sup>9</sup>हैरण्मयाय च । भद्राश्वकेतुमालाभ्यां नमः सर्वत्र सर्वदा ॥ इडावृत्ताय च नमो हरिवर्षाय चैव हि। नमः किंपुरुषेभ्यश्च भारताय नमो नमः॥

<sup>1</sup> तत्संख्याकेभ्य: चतुर्दशसंख्याकेभ्य:-- इ, द.

<sup>2</sup> नमो नित्यं-व, ना, द, कृ. र.

<sup>3</sup> सुन्नताये--द, ब, कृ. र.

<sup>4</sup> प्रजायै---कृ. र.

<sup>5</sup> दशाश्वाय--- व, द ; कुशामाय--- उ.

<sup>6</sup> दक्षाय--- ब, द.

<sup>7</sup> निधिभ्यामथ सर्वशः-ना ; निधिभ्यामथ सर्वदा-कृ. र.

<sup>8</sup> सरस्वत्यै नमो नम:---कृ. र.

<sup>9</sup> हैरण्यकाय-क. र.; हेरम्बनाय-ड.

नमो भारतदेवेभ्यो नागेभ्यश्चाथ सर्वदा। पातालेभ्यश्च सप्तभ्यो नरकेभ्यो नमो नमः ॥ कालाग्निरुद्रदोषाभ्यां हरये क्रोडरूपिणे। सप्तभ्यस्त्वथ लोकेभ्यो महाभूतेभ्य एव च॥ तमसे बुद्धये चैव नमः प्रकृतये तथा। प्ररुषायाभिमानाय नमोऽस्त्वव्यक्तमूर्तये॥ हिमवत्पुरुषेभ्यश्च पर्वतेभ्यो नमः सदा। पुराणीभ्यश्च गङ्गाभ्यः सप्तभ्यश्च नमो नमः॥ नमोऽस्त्वचतनीभ्यश्च सप्तभ्यश्चाथ सर्वदा। नमोऽस्तु पुष्करादिभ्यस्तीर्थेभ्यश्च पुनः पुनः ॥ निम्नगाभ्यो नमो नित्यं वितस्तादिभ्य एव च। चतुर्दशभ्यो देवेभ्यो भ्यारणेभ्यो नमो नमः॥ नमो धात्रे विधात्रे च छन्दोभ्यश्च नमो नमः। स्रुरेशैरावणाभ्यां<sup>2</sup> च नमो भूयो नमो नमः॥ अप्सरोभ्यः सोमपेभ्यो देवेभ्यश्च नमो नमः। नमस्तथोचैःश्रवसे ध्रुवाय च नमो नमः॥ नमोऽस्तु धन्वन्तरये³ शस्त्रास्त्राभ्यां ⁴नमः सदा। विनायककुमाराभ्यां विवेभ्यश्च नमः सदा॥ <sup>5</sup>शिखाय च विशाखाय नैगमाय नमो नमः। नमः स्कन्दग्रहेभ्यश्च स्कन्दमातृभ्य एव च ॥ ज्वराय रोगपतये<sup>6</sup> भस्मप्रहरणाय च ।

<sup>1</sup> वरणेभ्यो नमो नमः--ना.

<sup>2</sup> छुरेशैरावताभ्यां—व, द, ज ; छुरभ्यैरावणानां—कृ. र.

<sup>3</sup> नमो भारतदेवेभ्य:-- ब, द.

<sup>4</sup> च सर्वदा-ना

<sup>6</sup> धराय च गोपतये - इ. र.

ऋषिभ्यो वालखिल्येभ्यः कश्यपाय नमः सदा ॥ अगस्तये नारदाय व्यासादिभ्यो नमो नमः। <sup>2</sup>असोमपेभ्यश्च नमस्तुषितेभ्यो नमः सदा ॥ आदित्येभ्यो नमो नित्यं द्वादशभ्यश्च सर्वशः। एकाददाभ्यो रुदेभ्यः सगणेभ्यो नमो नमः ॥ दशभ्यो विश्वेदेवेभ्यः पुण्येभ्यश्च नमः सदा। नमो वस्त्रभ्यस्त्वष्टभ्यो दिव्ययोगिभ्य एव च॥ द्वादशभ्यो भृगुभ्यश्च नमः सर्वत्र सर्वदा। दशभ्यस्त्वङ्गिरोभ्यश्च तपस्विभ्यो नमो नमः॥ नमो नासत्यदस्राभ्यामिश्वभ्यां नित्यमेव हि। साध्येभ्यो द्वादशभ्यश्च पुराणेभ्यो नमः सदा ॥ एकोनपञ्चादाद्वचोऽथ मरुद्धचञ्च नमो नमः। शिल्पाचार्याय देवाय नमस्ते विश्वकर्मणे ॥ **ं** अष्टभ्यो लोकपालेभ्यः साय्धेभ्यश्च सर्वदा। आयुधेभ्यो वाहनेभ्यः पुराणेभ्यो नमः सदा ॥<sup>3</sup> दैत्यराक्षसगन्धर्वपिशाचेभ्यश्च नित्यशः। पितभ्यः सप्तभेदेभ्यः प्रेतेभ्यश्च नमः सदा<sup>4</sup>॥ सपुज्येभ्यश्च<sup>5</sup> देवेभ्यो भागवतेभ्य एव च । नमस्ते <sup>6</sup>बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने ॥ अथ किं बहुनोक्तेन मन्त्रेणानेन वचियेत । प्राङ्मुखोदङ्मुखो वापि देवानुद्दिश्य पूर्ववत् ॥

<sup>1</sup> अगस्त्याय-कृ. र.

<sup>2</sup> उ repeats "अप्सरोभ्य: सोमपेभ्यो देवेभ्यश्च तथा नम:" before this.

<sup>3</sup> कृ. र., adds here : आसनेभ्यो दुन्दुभिभ्यो देवीभ्यश्च नमो नम: ।

<sup>4</sup> नमो नम:--ज, ना.

<sup>5</sup> असूक्ष्मेभ्यश्व--ब, द; सुस्क्ष्मेभ्यश्व--ज, ना, कृ. र.

<sup>6</sup> वर्ण्रपाय—कृ. र.

७ पूजयेत्-ना.

अर्घेः पुष्पेश्च धूपेश्च वस्त्रेमां ल्येश्च हृष्टवान् । धनधान्यान्नविभवैदेक्षिणाभिश्च सर्वदा ॥ इतिहासपुराणानां प्रवक्तृंश्च द्विजोत्तमान् । कालज्ञान् कालभेदज्ञान् भृत्यान् संविध्धान्धवान् ॥ अनेनैव तु मन्त्रेण खाहान्तेन पृथक् पृथक् । यविष्ठायाम्रये होमः कर्तव्यः सर्वतृप्तये ॥ वेदवचाद्वतिं दत्वा स्थाने प्राधानिके सति ।

'वेदवचाहुतिः' इति वेदेतिकर्तव्यतायुक्ता । 'स्थाने प्राधानिके' प्रधानाहुतिस्थाने, आज्यभागान्त इति यावत् ॥

आत्मशोभा ततः कार्या मङ्गलालम्भनं तथा ॥ भोजयित्वा द्विजान् सर्वान् मुनीन् संबन्धिबान्धवान् ।

'मुनयो' अत्र नियतात्मानः॥

विशेषेण तु भोक्तव्यं कार्यश्चापि महोत्सवः॥
नवसंवत्सरारम्भे सर्वसिद्धिप्रवर्तकः।
¹ शुक्कायामथ पश्चम्यां चैत्रे मासि शुभानन॥
श्रीक्रिं स्रलोकान्मानुष्यं संप्राप्ता केशवाज्ञया।
ततस्तां पूजयेत्तत्र यस्तं लक्ष्मीन मुश्चति॥
एषा श्रीपश्चमी ² प्रोक्ता विष्णुलोकगतिप्रदा।
अमावास्यायां संभृतः स्कन्दः पूर्वं हुताशनात्³॥
जातः पर्वणि षष्ठचां तु शुक्कायां चैत्रनामनि।

<sup>&#</sup>x27;चैत्रनामनि' मासे॥

<sup>1 ₹. ₹.,</sup> १९९.

<sup>2</sup> कार्या--ब, द,

<sup>3</sup> क्रशासनात्--- उ.

सेनापत्याभिषिक्तस्तु देवानां ब्रह्मणा खयम्॥
जितवान् तारकं दैत्यं कौश्चं दाक्त्या विभेदनात् ।
तस्मात् द्मर्वत्र विधिना उस्कन्दो जातीसुगन्धिभः॥
दीपालंकारवस्त्राञ्चक्रक्कुदैः पूज्य एव हि ।
'कुक्कुदः' कीडार्थं दातव्यः न तु मारणीयः॥
अब्जैः कीडनकैरन्यैर्घण्टाचामरदर्पणैः॥
सर्वासु द्युक्कुषष्ठीषु पूज्यो वा श्रद्धया नरैः।
आरोग्यकामैर्वालानां पुत्रवद्गिर्विदेशेषतः॥
वैत्रेत्रे नवभ्यां द्युक्कायां भद्रकाली महायला।
योगिनीनां तु सर्वासामाधिपत्येऽभिषेचिता॥
तस्मात्तां पूज्येत्तत्र सोपवासो जितेन्द्रियः।
विचित्रैर्विलिभिर्मक्त्या सर्वासु नवमीषु च॥

पौराणी योगिनी काचिच्छक्तिर्नारायणाङ्गजा ॥
पुष्पालंकारधूपान्नद्याकैश्च विविधैरपि ।
अपूपैर्विविधाकारैर्विहिज्ञास्मणतर्पणैः ॥
तत्रापराह्ने वास्तुश्च वेदमनो वंदाधारकः ।

एकादरयां ततः स्त्रीभिर्देवी पूज्या च रुक्मिणी।

अर्घेर्माल्येश्च वस्त्रेश्च पूज्यो रङ्गेः सुचित्रितैः॥ प्रदोषसमये तत्र <sup>6</sup>सोपवासो जितेन्द्रियः।

भदाषसमय तत्र सापवासा जितान्द्रयः। तिल्सिद्धार्थकैर्युक्तं गृहीत्वा वेदमनो बहिः॥

तिलासद्धायकथुक्त ग्रहात्या यदममा बाहर । देयं दिश्च च पर्युक्षेद्दष्टप्राणिनिवारणम् ।

<sup>1</sup> विभेदत: -- ब, द; बिभेद च-- ज, कृ. र.

<sup>2</sup> स तत्र--व, ज, द, कृ. र.

<sup>3</sup> स्कन्दो मास्यैः--- ब, ज, द.

<sup>4</sup> क. र., १२७–१२९.

<sup>5</sup> नैवेधैर्वस्नदानैश्व--- ब, द.

<sup>6</sup> पश्चगव्यं विधानवत् - कृ. र.

'पर्युक्षेत्' तदेव पश्चगव्यं प्रतिदिशं क्षिपेत् ॥ कतोपवासो द्वादइयां ततो विष्णुं च पूजयेत् ॥ अपराहे त तत्रैव कामदेवं प्रपूजयेत्। पटम्थं विविधैर्माल्यैर्गन्धेरुचावचैस्तथा ॥ ततस्त शीतलं तोयं पुण्यमादाय वाग्यतः। कामदेवाग्रतः स्थाप्यं प्रष्पच्छन्ने महाघटे ॥ अर्घादिपूजितं सम्यक् प्रशस्तैर्वृक्षपळुवैः। तस्यां राज्यां व्यतीतायां ततो ग्रप्ततरे गृहे ॥ अनर्काभ्युदिते काले 'स्लाप्याः स्युस्तेन वारिणा। 'स्नाप्याः' वक्ष्यमाणा दयिता एव ॥ <sup>2</sup>त्रयोददयां तु द्यिताः खयं भर्जा प्रियेण च ॥ आत्मपूजा च कर्तव्या पूजनीया गृहे स्त्रियः। त्रयोदशीषु सर्वासु कामः पूज्योऽथ सर्वदा ॥ यात्रोत्सवश्च विधिवत् कर्तव्यश्चाथ विष्णवे । <sup>3</sup>डपोष्य च⁴ चतुर्देइयां पौर्णमास्यां हरिं ब्रजेत् ॥ पौर्णमास्यां निकुम्भश्च पिशाचैः सहितो बली। याति योद्धं पिद्याचांश्च सिकताद्वीपवासिनः॥ तदर्थ गच्छतां तेषां मध्याहे तु गृहे गृहे। पूजा कार्या प्रयत्नेन नित्यं दाक्ला यथाक्रमम्॥ पिशाचं मृन्मयं कृत्वा रम्यं तृणमयं च वा। गन्धैर्माल्यैस्तथा वस्त्रैरलंकारैर्मनोहरै:॥

<sup>1</sup> 'स्थाप्याः स्युस्तेन वारिणा' इति पिठरवा, 'स्थाप्याः' मूळे वक्ष्यमाणा देवता एव इति व्याख्यातम्—कृ. र.

<sup>2 €. ₹., 9</sup>३७.

<sup>3</sup> F. T., 93c-939.

<sup>4</sup> उपोष्याथ---ब, ज, ना, द, कृ. र.

¹भक्ष्यैरुछ्लेपिकापूपैर्मांसैर्दिव्यैश्च ²पानकैः। खजातिविहितैः <sup>3</sup>पुष्पैर्नेवेद्यैश्च पृथग्विधैः॥ आयुधैर्विविधाकारैइछत्रोपानहयष्टिभिः । श्कान्नपूरिकायुक्तैः स्थिरैर्भक्ष्यैश्च भस्त्रया ॥ ' ग्रुकान्नं ' यवादि । ' भस्त्रा ' चर्मपुटः ॥ शिक्यकुद्दालिपटकैर्बद्धनद्धैश्च चर्मणा। 'बद्धनद्धेश्च चर्मणा' चर्मबन्धेन बद्धैः॥ तन्त्रीवाधैर्मनोजैश्च तथा पान्थोपयोगिभिः॥ 'पान्थोपयोगिभिः' छत्रोपानतुप्रभृतिभिः॥ मध्याहे तं तु संपूज्य प्राप्ते चन्द्रोदये पुनः। पूर्ववत पूजयेत्तं त वित्तशास्त्रविवर्जितः॥ ततः कृतखस्त्ययनान् ब्राह्मणांस्तु विसर्जयेत्। तमनुब्रज्य नियतं⁴ द्वितीये दिवसे सति ॥ गृहाददरे यो यस्य पर्वतस्तमथारुहेत्। प्रनर्गृहं प्रविद्यवं कर्तव्यः सुमहोत्सवः॥ गीतवादित्रनिर्घोषैर्जनकोलाहलैस्तथा। कत्वा तणमयैः सर्पं दृढैः काष्ट्रेस्त वेष्टितम्॥ क्रीडितव्यं पुनर्ग्रामे नगरेषु च सर्वदा। संत्रासो दुष्टसर्पाणां ⁵तत्क्षणाचैर्न जायते ॥ त्रिमिश्चत्रिनिर्दिवसैः कर्तव्यं खण्डखण्डदाः।

<sup>1</sup> भक्ष्यै: कलेपिकापूपै:--ना; भक्ष्यैरन्धोपिकापूपै:--कृ. र.

<sup>2</sup> पायसै:--ब, ज, द.

<sup>3</sup> पेयै:—कृ. र.

<sup>4</sup> तमनुवजनीयं तु—कृ. र.

<sup>5</sup> तत्क्षणायेन जायते—ब, ज, द, कृ. र.

. सर्वापस्मारद्यमनं $^{1}$  तच खण्डं गृहे गृहे ॥ पूजितव्यं सुगुप्ते तु रक्षितव्यं च वत्सरम्। <sup>2</sup>इरा नामाप्सराः<sup>3</sup> पूर्वं सक्ता विश्वावसोर्यदा ॥ वृत्यगीतैस्तथा देवान्नास्तुवन्मन्दचेतना । वासवेन ततः शप्ता जाता रम्ये⁴ हिमाचछे ॥ मनोज्ञपुष्पतां प्राप्ता कल्पे वैवखते सति। अथ फुल्लां<sup>5</sup> तु तां दृष्ट्वा वैशाखे मासि माघवे ॥ स्त्रीपत्रमित्रभृत्यैश्च सहितः सुसमाहितः। सवासाः स्वन्लिप्ताङ्गः परितृष्टेन चेतसा ॥ समीपस्थो विधानेन तामादौ <sup>6</sup>यजते ऋमात्। अर्घेः पुष्पैर्भक्ष्यभौज्येदीपधूपैः सुगन्धिभः॥ ततः उपदक्षिणां कृत्वा दिव्यामप्सरसं च ताम् । गृहीत्वा परया भक्ला ब्रह्मणे च निवेदयेत ॥ तत्पुष्पाणां सहस्रेण विष्णवे च निवेदयेत्। ततः प्रदक्षिणीकुत्य दिव्यामप्सरसं च ताम ॥ इह लोके च प्रष्टचर्थं खर्गायान्ते च सर्वदा। अथ रुद्रेन्द्रचन्द्रार्कदेवनागेभ्य एव च ॥ लक्ष्म्यै क्षीरोदकन्यायै दुर्गायै कर्यपाय च। नीलाय नागपतये ब्राह्मणेभ्यस्ततः ऋमात्।। स्त्रीपुत्रमित्रभृत्येभ्यो ज्येष्ठपुत्रक्रमेण वा।

<sup>1</sup> सर्पोपसर्पशमनं-कृ. र.

<sup>2 5.</sup> t., 940-949.

<sup>3</sup> तारा नामाप्सरा:--द, ब.

<sup>4</sup> जातारण्ये---कृ. र.

<sup>5</sup> अर्थपूर्णी—द, ब ; अथ पूर्णी—ज.

<sup>6</sup> पूजयेत्--कृ. र.

<sup>7</sup> प्रदक्षिणीकृत्य-व, ज, कृ. र.

रक्तस्रत्रेण सप्रोतां स्रजं च परमात्मने ॥ निवेदियत्वा तां देवीं सगन्धां सर्ववक्षभाम्। तत्रैव भोजनं भुङ्क्ते सभृत्यज्ञातिबान्धवः॥ तत्पुष्पादचं पिवेत्पानं खजातिविहितं द्युचिः। श्रुण्वंश्च गीतवाद्यादि पश्यंश्च नटनर्तकान् ॥ <sup>1</sup>वैशाखे मासि शुक्कायां<sup>2</sup> तृतीयायां जनार्दनः। यवानुत्पादयामास युगं चारब्धवान् कृतम्॥ ब्रह्मलोकत्रिपथगां पृथिव्यामवतारयत । तस्यां कार्यो यवैहींमो यवैर्विष्णुं समर्चयेत्॥ यवान दद्याहिजातिभ्यः प्रयतः प्राश्चायेद्यवान् । पुजयेच्छङ्करं गङ्गां कैलासं तु हिमाचलम् ॥ भगीरथं च नृपतिं सागराणां सुखावहम्। स्नानं दानं ततः आद्धं जपहोमादिकं च यत्॥ श्रद्धया क्रियते तत्र तदानन्खाय कल्पते। सिन्धोस्तीरे विशेषेण सर्वमक्षयसुच्यते ॥ <sup>4</sup>वैशाखे शुक्कसप्तम्यां जाह्नवी जहनुना पुरा । क्रोधात्पीता पुनस्त्यक्ता कर्णरन्ध्रात्त दक्षिणात् ॥ तां तु पूजयते<sup>5</sup> देवीं <sup>6</sup>गङ्गां गगनमेखलाम् ।

देवीपुराणे

<sup>1</sup> কু. र., १५४.

<sup>2</sup> वैशाखशुक्रपक्षे तु-कृ. र.

<sup>3</sup> ब्राह्मे—वैशाखे शुक्कपक्षे तु षष्ठी स्याद्भरतर्षभ । तस्यां स्नानं च दानं च महापातकनाशनम् ॥ वैशाखे शुक्कसप्तम्यां—ज.

<sup>4</sup> ছ. र., १५९.

<sup>5</sup> तां तत्र पूजयेत्—ब, ज, द, छ. र.

<sup>6</sup> तां तु तत्र पूजये.

वैशाखे मासि राजेन्द्र रोहिण्यक्षे प्रपूजयेत् । उदक्रम्भप्रदानेन सोऽश्वमेषफलं लभेत् ॥

अष्टाविंशतिमे प्राप्ते विष्णुः कलियुगे सित ॥
शाक्यान् विनष्टधर्माश्च बुद्धो भूत्वाप्रवर्तयत् ।
तत्र पूज्यो भविष्योऽसौ 'पुष्पाचैदिवसत्रयम् ॥
सर्वोषधैः सर्वगन्धैः 'सर्वरत्नेश्च सर्वदा ।
बुद्धार्चालापनं कार्यं 'शास्त्रोक्तिविविधैः शुभैः ॥
सुविचित्राणि कार्याणि चैत्यदेवगृहाणि च ।
पूज्याः शाक्याश्च यतयश्चीवराहारपुस्तकैः ।।
पूज्याः शाक्याश्च यतयश्चीवराहारपुस्तकैः ।।
पुष्पवस्त्रान्नदानं च देयं दीनजनस्य च ।
तिविदनं चोत्सवः कार्यो नटनर्तकसंकुलः ॥
विविशाख्यां पौर्णमास्यां तु सृष्टाः 'सकलयोनिना ।
तिलाः कृष्णाश्च गौराश्च तृप्तये सर्वदेहिनाम् ॥
तस्मात्कार्यं तिलैः स्नानं तत्राग्नौ जुहुयात्तिलान् ।ः
निवेदयेच विधिवत्तिलपात्रं च विष्णवे ॥
तिलतैलेन दीपाश्च देया देवेभ्य एव च ।
सोदकेश्च तिलैः सार्धे कर्तव्यं पितृतर्पणम् ॥

#### अग्निपुराणे

```
यानं वाश्वतरं युक्तं सर्वकामफलप्रदम् ।
उपतिष्ठति राजेन्द्र सर्वरत्नविभूषितम् ॥
यो ददाति च विप्राय तृतीयायामुपानहो ।
वैशाखे मासि राजेन्द्र सच्छलं करकान्वितम् ॥
न तस्य मानुषो दाहो मर्त्यलोकेषु जायते ।
देवी गङ्गां गगनमेखलाम् ॥
अष्टाविंशतितमे—ज.
1 षष्ठ्यादिदिवसत्रयम्—ना; पुष्पादिदिवसत्रयम्—उ; पुष्यादिदिवसत्रयम्—कृ. र.
2 सर्वमाल्येश्व—ना.
3 शाक्योक्तिंचनैः ग्रुमेः—ब, ज, द, कृ. र.
4 पुस्तकाहारचीवरैः—कृ. र.
5 कृ. र., १६३–१६४.
6 कमलयोनिना—ब. ज, द, कृ. र.
```

7 श्राद्धं—व, ना, द; स्नानं—कृ. र.

¹तिलैः समधुभिर्युक्तं ब्राह्मणेभ्यश्च भोजनम्। दातव्या दक्षिणा चापि तिलैर्मधुयुतैः सह ॥ मन्त्रं जपेच पौराणं पारंपर्यक्रमागतम्। "ॐ तिलाः सोमदेवत्याः सुरैः सृष्टाश्च गोसवे ॥ स्वर्गपदाः स्वतन्त्राश्च ते मां रक्षन्तु नित्यदाः।" दयादनेन मन्त्रेण तिलपात्राणि तत्र च ॥ सप्तभ्यस्त्वथ पश्चभ्यो ब्राह्मणेभ्यस्तु कीर्तयेत्। प्रीयतां धर्मराजश्च देवांश्चान्यांस्तथापि वा ॥ एवं कृते स सुक्तः स्थात्पापैर्जन्मदातार्जितैः।

'प्रीयतां धर्मराज' इति मन्त्रं 'कीर्तयेत्'। 'देवांश्चा-न्यान्' प्रीयतां वासुदेव इत्यादि कीर्तयेत्।

# नुधा च विष्णुः---[९०, १०]

²वैद्याख्यां पौर्णमास्यां तु ब्राह्मणसप्तकं क्षौद्रयुक्तै-स्तिलैः संतर्ण्यं धर्मराजानं प्रीणयित्वा पापेभ्यः पूतो भवति॥ इति ।

उज्येष्टकृष्णचतुर्देश्यां कृष्णवर्णा तु रेवती ॥ जाता जगति ⁴तस्यां तां कृष्णैः पुष्पेश्च पूजयेत्। उज्येष्टशुक्चचतुथ्याँ च जाता पूर्वसुमा सती ॥ तस्मात्सा तत्र संपूज्या स्त्रीभः सौभाग्यवृद्धये। उपहारेश्च विविधेर्गीतवादित्रनिःखनैः ॥

<sup>1</sup> तिलेख—ग, ज, द.

<sup>2</sup> वैशाखी विशाखायुता चेत्तस्यां बाह्मणसप्तकं—मु. विष्णु:.

<sup>3 ₺.</sup> र., १८४.

<sup>4</sup> तस्मालां--ज, कृ. र.

<sup>5 %.</sup> t., 964.

<sup>6</sup> गीतचृत्योत्सवादिभिः—ज ; तृत्यगीतस्सवादितैः—ना ; गीतनृत्येः सवादितैः— इ. र.

होमैः पयोभिर्वस्त्रैश्च कुन्दपुष्पैः सुगन्धिभः। ¹शक्काष्टभ्यां पुरा जाता शुक्का देवी महाशनिः ॥ वधाय दानवेन्द्राणां शुक्कपक्षे ततो यजेत्2। <sup>3</sup>द्वादरुयां शुक्कपक्षे तु विशोका विष्णुना पुरा ॥ प्रतिष्ठिता शभैर्माल्यैस्तसात्तां तत्र पूजयेत्। <sup>4</sup>शास्त्रेषु वेदाः संभृताः पुरा ज्येष्ठचां यदा सुवि ॥ तदा तान् पूजयेत्तत्र वित्तशक्त्या प्रयक्षतः। नवैर्यवान्नैः पितृभिः सह देवैः प्रपूज्य च ॥ ततोऽङ्गलिप्तः स्रग्वी च नववस्त्रोपशोभितः। ब्राह्मणान् भोजयित्वादौ कृतस्वस्त्ययनान्शुचीन् ॥ अद्वेषरागिभिर्युक्तः प्राङ्मुखः प्राद्ययेद्यवान् । <sup>⁵</sup>कृष्णाष्टम्यां तथाषाढे<sup>6</sup> गाणपत्ये विनायकः ॥ कृतः पुज्यश्च तत्रैव सगणो मोदकोत्करैः। भक्ष्यमिल्यैस्तथा गन्धैः कुल्माषेण तु भूरिणा ॥ गीतवाद्येः सुमधुरैस्तथा ब्राह्मणतर्पणैः। कृष्णाष्टमीषु सर्वासु विवेदां पूजयेतु तम्॥ <sup>7</sup>आषाढे राक्कसप्तम्यां विवखान्नाम भास्करः। जातः पूर्वासु तस्मात्तं तत्रोपोष्य यजेत्सदा ॥

'यजेत् सदा' इत्यभिधानं तस्यां तिथौ तत्पूजावइय-कर्तव्यताबोधनार्थम् ॥

<sup>1</sup> 호. ₹., ٩८६.

<sup>2</sup> शक्रपक्षे यदा भवेत्--- उ.

<sup>3 ₹. ₹.,</sup> १९०.

<sup>4</sup> **₹.** ₹., 9९२.

<sup>5</sup> इ. र., १९८.

<sup>6</sup> कृष्णाष्ट्रम्थामथाषाढे—ना, कृ. र.

<sup>1</sup> g. t., 955.

रथचकाकृतौ रम्ये मण्डले सर्वकामदम् । भक्ष्यैभोज्यैस्तथा पेयैः पुष्पैर्धूपविलेपनैः॥ आषादशुक्कपक्षे तु स्वातीयोगे महाबलः। जातो वायुस्तथा पूज्यो गन्धदीपैर्द्विजार्चनैः॥ भूरिणा परमान्नेन सक्तुभिर्विविधैस्तथा। 'परमान्नेन' पायसेन । 'विविधैः' विविधप्रकृतद्रव्यैः ॥ सुमनोभिर्विचित्रैश्च कुसुमैः श्रद्धया तथा॥ <sup>1</sup>एकादइयां तु द्युक्कायामाषाढे भगवान् हरिः। भुजङ्गदायने दोते यदा क्षीरार्णवे सदा ॥ तदा तत्प्रतिमा कार्या सर्वेलक्षणसंयता। सुप्ता तु रोषपर्यक्के शैलमृद्धिः सुदारुभिः॥ ताम्रारकटरजतैस्तथा चित्रपटेषु वा। लक्ष्म्या उत्सङ्गहस्तेषु<sup>2</sup> विन्यस्तचरणाम्बुजा ॥ नानाविधोपकरणैः प्रज्या च विधिप्रविकम । उपवासश्च कर्तव्यो रान्त्रिजागरणं तथा ॥ तस्यां राज्यां व्यतीतायां द्वादश्यां पूजयेत्तथा। त्रयोदइयां ततो चृत्यं गीतं वाद्यं निवेदयेत्॥ विष्णवे रङ्गजीविभ्यो धनं दद्याच शक्तितः। 'रङ्गजीविनो' नटादयः॥ चतुर्दश्यामुपोष्याथ पौर्णमास्यां यजेद्धरिम् ॥

### <sup>3</sup>यमः

क्षीराव्धौ दोषपर्यक्के आषास्यां संविदोद्धरिः।

<sup>1 5.</sup> र., २०४-२०५.

<sup>2</sup> लक्ष्म्या उत्सङ्गे इस्ते च-व, द, कृ. र.

<sup>3</sup> क. र., २०८.

निद्रां खजित कार्तिक्यां तयोस्तं पूजियेत्सदा ॥ ब्रह्महत्यासमं पापं क्षिप्रमेव व्यपोहित । हिंसात्मकैस्तु किं तस्य यज्ञैः कार्यं महात्मनः ॥ सुष्वापे च प्रबोधे च पूजितो येन केशवः।

आषाढस्येयम् 'आषाढी', कार्तिकस्येयं 'कार्तिकी'। 'आषाढीया' कार्तिकीया इति प्राप्ते कचिदपवादविषयेऽप्यु-त्सर्गप्रवृत्तेरस्यापि विषयता भवति। यथा श्वदंष्ट्रीय इति प्राप्ते श्वादंष्ट्रो मणिरिति। सा चैकादइयामिभेनेता।

एकादश्यां तु शुक्कायां कार्तिके मासि केशवम् । प्रसुप्तं बोधयेद्रात्रौ श्रद्धाभक्तिसमन्वितः ॥ इति <sup>1</sup>ब्रह्मपुराणवचनातु ॥

# <sup>2</sup>वराहपुराणे

भगवानुवाच-

अन्यत्तव प्रवक्ष्यामि कर्म संसारमोक्षणम् । कदम्बः कुटजश्चैव धनकोऽर्जुनकस्तथा ॥ एभिरभ्यर्चनं कुर्याद्विधिदृष्टेन कर्मणा । ततः संस्थापनं कृत्वा मम मन्त्रविधिः स्मृतः ॥

'घनकः' कपित्थ इति <u>शब्दार्णवे</u> <u>वाचस्पतिः।</u> 'संस्थापनम्'अनन्तरोक्तकर्मसमापनम्॥

नमो नारायणेत्युक्त्वा इमं मन्त्रमुदीरयेत्।

<sup>1</sup> F. T., 880-889.

<sup>2.5.</sup> t., 20c.

पश्यन्ति मेघान्यपि मेघश्यामं
क्रमागतं सिच्यमानं महीमिमाम्।
निद्रां भगवान् गृह्णातु लोकनाथ
वर्षास्विमं शृह्णातु मेघबृन्दम् ॥
ज्ञात्वा खयं पश्य च देवनाथ
मासं चत्वारि विक्षण्ठस्य तु पश्य नाथ॥
आषाढमासे द्वादश्यां सर्वशान्तिकरं शिवम् ।
य एतेन विधानेन भूमिमें कर्म कारयेत्॥
स पुमान्न प्रणश्येत संहारेषु युगे युगे।

# <sup>10</sup>ब्रह्मपुराणे

आषाढान्ते वैश्वदेवे नक्षन्रे सित शोभने। दश तान् पूजयेत्तन्न विश्वदेवान् महाबलान्॥ 'आषाढान्ते' आषाढपौर्णमास्याम्। 'वैश्वदेवनक्षन्नं' उत्तराषाढा। 'दश विश्वदेवाः' कतुदक्षादयः॥

11यदा तु कर्कटं याति भगवान् चण्डदीघितिः। तदा प्रभृति कालः स्यादक्षिणायनसंज्ञकः॥

- 1 **ध्**षागतं—ब, ज, द, क्र. र.
- 2 पश्यतु---ब, ज, द, कृ. र.
- 3 लोकग्रन्दम्—कृ. र.
- 4 ज्ञात्वा च परयेत च---य, ज, द, कृ. र.
- 5 वैकुण्ठस्य तपस्यनाथ---ब, द.
- 6 सर्वशक्तिकरं कृ. र.
- 7 ग्रुभम्---व, ज, द.
- 8 यत्र तेन-कृ. र.
- 9 भूमि मत्कर्म- कृ. र.
- 10 कृ. र., २१३.
- 11 क. र., २१८.

तत्र प्राष्ट्रसु<sup>1</sup> संपूज्याः फलपुष्पाम्बुभिः सदा । गोरसाक्तान् तथा सक्तृन् <sup>2</sup>ब्राह्मणेभ्यो निवेदयेत्॥ हिमं च शर्करां चैव शाक्षमूलफलानि च । उपानच्छत्रमाल्यानि जलधेनुं च <sup>3</sup>शास्त्रवत्॥

'हिमम्' अत्र कर्प्रम्।

<sup>4</sup>श्रावणे कृष्णपक्षे<sup>5</sup> तु दाङ्करः प्रथमेऽहनि । त्रिपर्वणा <sup>6</sup>त्रिदाल्येन त्रिमुखेन दारेण तु ॥

' द्याल्यं ' लोहदाङ्कः ॥

मुखानि त्रीणि चिच्छेद यज्ञस्य सृगरूपिणः।
तैः शिरोभिस्तपस्तप्तं वराः प्राप्ताश्च शङ्करात्॥
स्त्रीभिः पूज्यानि तानीति न मनुष्यैः कथंचन।
<sup>8</sup>सगशीर्षं ततः कृत्वा लिङ्गाकारं तु सृन्मयम्॥
क्षीरेण स्त्रपनीयं तु पूजितव्यं यथाविधि।
अर्थैः पुष्पेश्च ध्रेश्च नैवेद्यैविविधेरिप॥
शाकैः श्रीवर्चलाभिश्च भक्ष्यैः पिष्टमयैः शुभैः।

'सुवर्चला' ओषघिविद्योषः॥

# कांस्यभाजनवाचैश्च पश्चात्कार्यं च भोजनम्॥

<sup>1</sup> तत्र विप्रास्तु--ज.

<sup>2</sup> प्राणेभ्यो विनिवेदयेत् --- उ.

<sup>3</sup> शास्त्रवित् —ग.

<sup>4</sup> m. t., २२२.

<sup>5</sup> शुक्रपक्षे—ब, द.

<sup>6</sup> सशल्येन--- ब. द.

<sup>7</sup> न तु पुच्ये--- ज.

<sup>8</sup> मृगशीर्षद्वयं ऋत्वा—ब, ज, द; मृगशीर्षत्रयं ऋत्वा—कृ. र.

<sup>9</sup> सौवर्चनाभिश्व-कृ. र.

<sup>1</sup>श्रावणे रोहिणीयोगे कश्यपश्च प्रजापतिः। जातस्तत्राथ पूज्योऽसौ देवस्याथ प्रवर्तकः ॥ गन्धैर्माल्यैश्च नैवेचैस्तथा ब्राह्मणतर्पणैः। प्रज्या गावश्च रोहिण्यस्तथा नार्यः पतिव्रताः ॥ <sup>2</sup>श्रावण्यां श्रावणे चैव पूर्वं हयशिरा हरिः। जगाद सामवेदं तु <sup>3</sup>सर्वकिल्बिषनादानम् ॥ सिन्धुर्नदी वितस्तायां प्रविष्टा तत्र चैव हि। अतोऽर्थं श्रावणे तत्र स्नानं <sup>5</sup>सर्वार्थसिद्धिदम् ॥ कृत्वा संपूजयेद्विष्णुं <sup>6</sup>शङ्कचक्रगदाधरम्। श्रोतव्यान्यथ<sup>7</sup> सामानि पूज्या विप्राश्च सर्वदा ॥ क्रीडितव्यं च भोक्तव्यं <sup>8</sup>तन्नैव खजनैः मह। जलकीडा तु नारीभिः कर्तव्या भर्नुलब्धये<sup>9</sup>॥ <sup>10</sup>अथ भाद्रपदे मासि कृष्णाष्टम्यां कलौ युगे। अष्टाविंशतिमे जातः कृष्णोऽसौ देवकीसतः॥ भारावतारणार्थाय क्षत्रियाणां क्षयाय च। तस्मात्स तत्र संप्रज्योग यशोदा देवकी तथा ॥ गन्धैर्माल्यैस्तथा 12धूपैर्यवगोधूमसंभवैः।

<sup>1</sup> E. T., 233.

<sup>2 5. ₹.,</sup> २५0.

<sup>3</sup> सर्वकल्मषनाशनम् — ब, ज, द.

<sup>4</sup> प्रतिष्ठा-व, द.

<sup>5</sup> सर्वत्र सिद्धिदम् — उ.

<sup>6</sup> शार्ज्ञचकगदाधरम् -- ब, द.

<sup>7</sup> श्रोतव्यानि च-ज.

<sup>8</sup> सर्वथा--- ब, द.

<sup>9</sup> कर्तव्यामृतलब्धये— उ ; जलकीडा तु कर्तव्या नारीभिर्भर्तृलब्धये— कृ. र.

<sup>10</sup> क. र., २५७.

<sup>11</sup> पूज्योऽसौ--- ब, द.

<sup>12</sup> शस्तै: for धूपै:--व, द ; पद्यै:--उ, ना.

मगोरसैर्भक्ष्यभोज्यैः फलैश्च विविधैरपि ॥ रात्रौ प्रजागरः कार्यो द्वयगीतसमाञ्जलः। अम्मोद्यवेलायां नवस्यां च ततः स्त्रियः ॥ रक्तवस्त्रावृताः सर्वाः प्रष्पमाल्यैरलंकृताः । नयन्ति प्रतिमा होषां नानाविभवसंभवाः ॥ '<sup>2</sup>एषां' विष्णोर्देवक्या यशोदायाश्च ॥ नदीतीरं ग्रुभं रम्यं विविक्तं वा महत्सरः। तत्र स्नानं प्रक्रवंनित स्नपयन्ति च तास्ततः ॥ पुनः प्रविद्य च गृहं यवात्रं भुञ्जते च ताः। युक्तमिश्चविकारैश्च मध्वाज्यमरिचैः सह ॥ <sup>3</sup>अमावास्यायां पित्र्ये तु नक्षत्रे सति संयुताः । सप्तप्रकाराः पितरो जाताः कमलसंभवात्॥ तेभ्यः पूजा च कर्तव्या तत्र सर्वात्मना बुधैः। पिण्डो देयस्तथाष्टाङ्गः श्राद्धं कार्यं ⁴स्वसम्पदा ॥ <sup>5</sup>पश्रम्यां ग्रुक्कपक्षे<sup>6</sup> तु नीलो नागपतिः पुरा । सतीदेहं प्रविष्टश्च तस्मात्तं तत्र पूजयेत् ॥ माल्यैर्वस्त्रोपहारैश्च<sup>8</sup> देवाग्निगुरुतर्पणै:। नृत्यगीतैस्तथा वाद्यैः पुष्पधूपान्नसंपदा ॥

<sup>1</sup> गौरसैर्भक्ष्यभोज्येश्व--ज.

<sup>2</sup> एषां विष्णोर्यशोदाया देवक्याश्च विशेषतः—इ, द; 'एषां प्रतिमा: 'कृष्णयशोदा-देवकीप्रतिमा:—कृ. र.

<sup>3 %.</sup> T., 264.

<sup>4</sup> सुशर्मदम् — ब, द ; सुसम्पदा — कृ. र.

<sup>5</sup> ছ. ₹., ২৬২.

<sup>6</sup> गुक्रायामथ पश्चम्यां—कृ. र.

<sup>7</sup> सतां देहं — ब, द; सतीहदं — कृ. र.

<sup>8</sup> माल्यैर्धूपोपहारैश्व—ज.

स्थाननागं<sup>1</sup> च विधिना पूजयेचापि सर्वदा। <sup>2</sup>षष्ठचां तु माघवः कीर्ति लब्घवान् देवकीस्रतः॥ स्थाननागः कुमारश्च गावो <sup>3</sup>विप्राश्च भृतछे। तसाने तम्र संपुज्याः शकरासंभवैः फलैः॥ मध्वाज्यमरिचोपेतैः परिपक्वैर्यथाक्रमम्। भृत्यमित्रकलत्रेभ्यो दत्वा भुज्जीत तान्यपि॥ <sup>4</sup>जनार्दनश्च दुर्गा च धनदो वरुणस्तथा। वनस्पतिश्च पश्चैते नवम्यां तु कृते युगे ॥ उत्पादयेयुर्गोधुमांस्तृप्त्यर्थमिह देहिनाम्। तसात्तान् पूजयेत्तत्र भक्ष्यैगींधूमसंभवैः॥ गुडाज्यमरिचोपेतैः पुष्पध्रपैर्यथाऋमम् । गोधूमैस्तर्पयेद्वहिं गोधूमैश्चार्चयेद्धरिम् ॥ तम्निवेदितशिष्टानि भक्ष्याणि प्रयतात्मवान् । दत्वा विप्राय विप्रेभ्यो दद्यात्तेनैव दक्षिणाम् ॥ ससंस्कृतायां नद्यां च सुपुण्ये च जलाशये। आरामे वृक्षबहुछे पश्चाद्गुञ्जीत तान्यपि ॥ <sup>5</sup>विजयद्वादशीं प्राप्य पूजयेत्तु जनार्दनम् । मासि भाद्रपदे शुक्का द्वादशी अवणे बुधः॥ प्रशस्तः सोदयः कालः सिंहसंस्थो<sup>६</sup> दिवाकरः। सिंहात्तृतीयो द्रेकाणः प्राष्ट्रणणयोश्च संगमः॥ 'द्रेकाणः' राशेस्तृतीयो भागः॥

<sup>1</sup> स्थाननागाश्च भविष्यपुराणोक्ताः-कृ. र.

<sup>2 %.</sup> t., २७७---२७८.

<sup>3</sup> विद्याख-ज; भूताश्व-कृ. र.

<sup>4</sup> F. T., 264.

<sup>5</sup> g. t., 264-289.

<sup>6</sup> सिंह्स्थो हि--- ब, द ; सिंह्स्थे तु--- ज.

ब्राह्मणो वेदपूर्णश्च पात्रं हृदयनन्दनः।
जितं त इति मन्त्रश्च खधमोंपार्जितं धनम्॥
युगपद्वादशैतानि दुर्लभानि 'सुरैरपि।
द्वादशात्मा हृषीकेशो येषां दैवतमुच्यते॥
सिंहस्थिते तु मार्तण्डे श्रवणस्थे निशाकरे।
²सबुधा द्वादशी शुक्षा न स्याद्वाद्वपदाहते॥
सुदुर्लभा च सा पुण्या विजया द्वादशी शुभा।
अनुग्रहार्थे अमत्यांनां कदाचित स्यान्न नित्यशः॥
आकस्मिकीं तु तां लब्ध्वा सर्वसंभारसंभृताः⁴।
एकादश्यामुपोष्यादौ द्वादश्यां सुसमाहितः॥
प्रयागादिषु तीर्थेषु नदीनां संगमेषु च।
कृत्वा स्वानं च विधिना हृषीकेशं प्रपूजयेत्॥
स्थले जलेऽम्बरे मूर्ती कुम्भे वा कमलोपरि।
वहौ विमे गवि गुरौ पितर्यथ च मातरि॥
आहूयासनपुण्याहस्वागतैरथ विस्तरैः।

'आहूय' आबाहनं कृत्वा ॥ पाद्यार्घपुष्पधूपैश्च दीपालंकारचामरैः ॥ अङ्गरागैः सुगन्धैश्च<sup>7</sup> पयसा पायसेन वा । भक्ष्यैर्मूलफलैः शाकैर्मासैः शुद्धैर्मनोनुगैः॥

<sup>2 &#</sup>x27;सबुधा ' बुधवारसहिता—कृ. र.

<sup>3</sup> भूतानां---ज.

<sup>4</sup> संवृतः for संभृता:--ज.

<sup>5</sup> पितर्यप्यथ—ब, द.

<sup>6</sup> विष्टरै:--- उ.

<sup>7</sup> अङ्गरागैश्व विमलै:--ना.

मधुपर्कदिधिक्षीरमधुभिः साक्षतैस्तिलैः। मात्रया च तथा लाजैर्मनोजैर्देशसंभवैः॥ 'माञ्चा' परिच्छदो बस्त्रादिः॥ पवित्रैः पानकैईचैर्गीतनृत्यैः सवादितैः। स्तोत्रैरनेकैः पौराणैर्वेदमन्त्रैः सुसंस्कृतैः॥ 'सुसंस्कृतैः' अध्ययनसंस्कृतैः॥ पौरुषेणाथ सुक्तेन सुक्तैरन्यैश्च वैष्णवै:। ह्रषीकेशं समभ्यच्ये दचाज्ञलमयीं च गाम् ॥ 'जलमयी गौः' जलघेनः॥ यथादाक्त्या त विप्रेभ्यः श्रद्धापूर्तेन चेतसा। सौवर्णी राजतीं ताम्री रङ्गजां मृन्मयीं च ताम ॥ रातमानां तु मणिकां जलपूर्णां सुराभिनाम्। 'शतमानां' शतपलमानाम् ॥ तस्यां तु जलपूर्णायां सौवर्णं राजतं च वा ॥ ताम्ररङ्गमयं पात्रं मृन्मयं वा सुशोभनम्। संपूर्णे परमाञ्चेन दिधसर्पिग्रंडैस्तथा ॥ दार्कराक्षीरमधुभिस्तिलचामीकराम्बुभिः। सेवितं मन्त्रपूतं च दचादाच्छादनं ग्लभम् ॥ जलघेनुं <sup>3</sup>सपात्रां तां नवेन सदशेन तु । सपवित्रेण ग्राद्धेन वस्त्रेणाऽऽच्छाच यव्रतः॥

<sup>1</sup> **स्**तोत्रै: पताकै:---उ.

<sup>2 &#</sup>x27;द्याज्ञलमयीश्व गाः' इति पटित्रा, 'जलमयीर्गाः' जल्पेन्: । एकवचनान्तश्च पाटः पारिजातीयकृत्यसमुख्यादिपाठविसंवादादुपेक्षितः इति व्याख्यातम् —कृ. र.

<sup>3</sup> स**वत्सां—कृ. र.** 

छन्नेण<sup>1</sup> च सञ्जद्वेन सर्वमाच्छाच<sup>2</sup> शास्त्रवित<sup>3</sup>। <sup>4</sup>वियचरकतान्दोषान् रक्षेद्गौमांश्च विव्रदान् ॥ जितं त इति मन्त्रेण ह्वशीकेशं सारन्ति च। ब्राह्मणेभ्यः परां श्रद्धामाश्रित्य ससमाहितः ॥ दचादुपानहौ तद्वतपादुके तदनन्तरम्। रजतं गां तथा भूमिं सुवर्णं रत्नमेव वा ॥ हस्त्यश्वरथयानानि गृहाणि शयनानि च। आसनान्यथ भाण्डानि वस्त्राण्याभरणानि च ॥ उद्दिश्य सर्वाश्च पितृन् पैतृकान् मातृकांस्तथा। भार्यामित्रगुरूणां तु ये केचित् पितरश्च तान्॥ गोत्रनामखधाकारैः पितृयज्ञविधानवत् । पितृभ्यश्चान्नमक्षय्यमिदमस्त्वित संजपेत ॥ अथान्नदानाङ्गगवान् प्रीतो भवति केठावः। गुडक्षीरघृतैर्वस्त्रैः पीतो भवति चन्द्रमाः॥ जलदानाच वरुणः सप्रसन्नो भवेत्सदा। रजतेन च दत्तेन प्रीतः स्यात्तु महेश्वरः॥ सुवर्णेन च दत्तेन वहिर्नित्यं प्रसीदति। हस्त्यश्वरथयानैश्च मघवा व्यजनैस्तथा ॥ शयनैर्वेदमभिर्धर्मदछत्रेणार्कः प्रसीदति<sup>6</sup>। उपानद्भवां यमो गोभिः सौरभेयः <sup>7</sup>प्रकीर्तितः॥

<sup>1</sup> वस्रेण--ज.

<sup>2</sup> सर्वमापाश---व, द.

<sup>3</sup> यहावत् — ना.

<sup>4</sup> वियचरहृताद्दोषाद्रक्षेद्वीमाच वैद्युतात् —कृ. र.

<sup>5</sup> स्पर्शनैस्तथा-ब, ज; आसनैस्तथा-ना, कृ. र.

<sup>6</sup> छन्नेणार्कश्च तुष्यति—व, ज, ना, द, कृ. र,

<sup>7</sup> कपर्दिनः--कृ. र.

पादुकाभ्यां प्रदत्ताभ्यां पद्मयोनिश्च तच्यति। अलंकारैस्तथा माल्यैर्जगन्माता च पार्वती॥ दानं होमो जपः पूजा तथा ब्राह्मणतर्पणम्। नदीनां संगमे स्नानं तथा विप्रेषु दक्षिणा॥ सहस्रगुणितं तत्र सर्वमक्षयमुच्यते। यः प्रीणाति हृषीकेशं तत्र श्रद्धासमन्वितः॥ स सर्वलोकान् जयति याति विष्णोः पदं च तत्। तारयेत् स पितृन् सर्वान् दश पूर्वान् दशापरान्॥ तस्मिन् काले तु संप्राप्य वितस्तां सिन्धुसंयुताम् । सुशीतलेन पुण्येन जलेनालोड्य मृत्तिकाम्॥ सुगौरीं लक्षणोपेतां <sup>2</sup>संगमस्नानपुण्यदाम् । तामालभेत यवेन स्नानकाले सदैव हि॥ <sup>3</sup>नभस्यान्ते दशम्यां तु कइयपो लब्धवान् वरम् । अवतारं वितस्तायाः सतीदेहे प्ररातने ॥ <sup>4</sup>एकादइयां ततो रुद्रः सतीं भार्यामदेशयत्। रसातलगता सा च द्वादरयां राङ्कराज्ञया ॥ अथ जाता त्रयोदइयां शूलभेदाद्रसातलात्। चतुर्दश्यां पुनर्नेष्टा पौर्णमास्यां समुत्थिता ॥ प्रतिपद्यथ निष्कान्ता फणामार्गेण सा नदी। <sup>5</sup>दशम्यादिषु तत्स्नात्वा दिवसेष्वपि सप्तस्र ॥ पर्यत्संपुजयेद्धचायेत् पिबेत् स्नायाच सर्वदा।

<sup>1</sup> सिन्धुसंगताम् - कृ. र.

<sup>2</sup> संगमस्थां सुपुण्यदाम् —ना.

<sup>3 \$.</sup> t., 764.

<sup>4</sup> Five lines from here are omitted by all MSS., but supplied by ₹. ₹., ₹८६.

<sup>5</sup> दशम्यामादित: — कृ. र.

गन्धैर्माल्येश्च नैवेद्यैदींपैधूपैः सुद्योभनैः॥ अङ्गरागैश्च विविधैर्वस्त्रैः पुष्पैर्विछेपनैः । रक्तसूत्रैः कङ्कणैश्च स्त्रीणामाभरणैस्तथा ॥ फलैर्मलैस्तथा दााकै होमैर्ब्राह्मणतर्पणैः। पूजनीया विद्येषेण वितस्तासिन्धुसंगमे ॥ महायात्रोत्सवः कार्यः पूज्याश्च नटनर्तकाः । <sup>1</sup>इन्द्रो भाद्रपदे मासि शुक्रपक्षे तु <sup>2</sup>विष्णुना ॥ नियक्तः<sup>3</sup> सर्वसस्यानि बीहींश्चैव फलानि च। ओषधीर्वज्रहस्तश्च ताडयन् पातयत्वपि ॥ तद्भयात्तानि सर्वाणि वर्धयन्त्यखिलं जगत्। तसात् स तत्र संपूज्यः सभार्यश्च दिने दिने ॥ सगणः सायुधश्चैव सानुयात्रः सवाहनः। 'सानयात्रः' सानचरः॥ पटिभत्तिकृतो देवो राज्ञा प्रज्यो विशेषतः ॥ 'पटभित्तिकृतः' पटे भित्तौ वा लिखितः ॥ भक्ष्यैरत्रैः फलैर्मूलैर्वस्त्रैर्माल्यैः सुद्योभनैः । तमुद्दिश्याचियेद्विप्रान् तथा रङ्गोपजीविनः॥ <sup>5</sup>पूर्वभाद्रपदायोगे पौर्णमास्यां पितामहः। राकाग्नियम<sup>6</sup>यात्वमभोवायुवित्तेराराङ्करान् ॥

<sup>1</sup> कृ. र., २९२.

<sup>2</sup> सर्वदा--- क. र.

<sup>3</sup> निर्मुक्तः---कृ. र.

<sup>4</sup> नववस्त्रैः सुभोजनैः--- ज ; नववस्त्रैः सुधूपनैः--- कृ. र.

<sup>5 ₹.,</sup> ३००.

<sup>6</sup> जातु for यातु---कृ. र.

लोकपालांस्तु रक्षार्थं त्रैलोक्यस्याभ्यषेचयत्¹ । पृथिव्या ²घारणार्थं च तथानन्तं च भोगिनम् ॥ 'यातुः' राक्षसः॥

तसात्तत्र लिखेत्पद्ममष्टपत्रं सक्तिकम् ।
किखेत्तत्र सानन्तं कमलोद्भवम् ॥
प्राच्यादिषु च पत्रेषु वासवाद्यांश्च सायुधान् ।
ग्रहान्नागान् कमेणैव यथारूपान् समालिखेत् ॥
ततः कमेण तेनैव संस्थाप्य कलशान् शुभान् ।
पश्चात् संपूजनीयास्तु भक्त्या ब्रह्मादयः सुराः ॥
अर्घपाद्यादिभिः सम्यग्धूपमाल्यानुलेपनैः ।
वस्त्रै कैरतैः फलेभेक्ष्यैहीमैर्ब्राह्मणतर्पणैः ॥
मनोज्ञेश्च गुडैः क्षीरैः सर्वसस्यसमुद्भवेः ।
वृत्यैगीतैस्तथा वाद्यैः क्षविकामार्थसिद्धये ॥
विप्रेभ्यश्चाथ बन्धुभ्यो धाना देयाश्च शास्त्रवत् ।
रात्रौ धानाः स्वयं भक्ष्याः गसंयमस्थैर्विवेकिभिः ॥
कृष्णाश्चयुक्तृतीयायां भूर्वं तु वरुणो स्वभूत् ।
तस्मात् स तत्र संपूज्यो यथाविभवविस्तरैः ॥
शक्ताद्धि श्वर्षे शास्त्रवी तिधी लेभे धनेश्वरः ।

<sup>1</sup> अभ्यसेचयेत् —कृ. र.; अभिषेचयेत्—उ.

<sup>2</sup> धारणार्थाय--व, द, ना, कृ. र.

<sup>3</sup> तत्र--ज.

<sup>4</sup> सर्वफलै:--- कृ. र.

<sup>5</sup> सगुडै:--ब, ज, ना, द, कृ. र.

<sup>6</sup> सर्वकार्यार्थसिद्धये-ज.

<sup>7</sup> शयनस्थैविवेकिभिः—व, ज, द.

<sup>8</sup> क. र., ३०९-३१०.

<sup>9</sup> पूर्वत्र--ब, ज, द.

<sup>10</sup> स यक्ष: and स यक्षेश:-ह. र.

चतुथ्या तेन तत्रासौ संपूज्यो <sup>1</sup>ब्राह्मणानुगैः॥ पश्चम्यां वसुघा देवी पातालादुद्धता पुरा। वराहेणाथ सा तत्र पूज्या दिग्गजसंयता ॥ षष्ठचां कुमाराः संभृताः पौराणाः केचिदेव हि। तानुद्दिय कुमारास्तु पूज्याः पुत्राः खलंकृताः ॥ <sup>2</sup>सप्तम्यामभिमानस्तु खवीर्याज्जितवान् जगत्। तमुद्दिरयात्मनः <sup>3</sup>पूजा कार्या स्त्रीवालकेषु च॥ अशोका योगिनी सिद्धा कृष्णाष्टम्यां <sup>4</sup>पुरा यदा। तदा सा तत्र संपूज्या योगनिद्रा तु वैष्णवी ॥ **वि**रोषेण कृतस्नानैः <sup>5</sup>सुवस्त्रैश्च खलंकृतैः । सिन्द्रकर्दमालेपैर्नृत्यवाद्यपुरःसरैः॥ 'सिन्दूरकर्दमास्रेपैः' उदकाचालोडितसिन्दूरपङ्कलेपैः॥ शक्या शय्यासने <sup>6</sup>तस्यै निवेचे सोत्तरच्छदे। 'सोतरच्छदे' सोपरिवस्त्रे ॥ पुष्पान्नधूपपूर्वै<sup>7</sup> तु कीडितव्यं च सर्वदा ॥ गुडाज्यमरिचोपेतं यवान्नं भक्षयेत्ततः। <sup>8</sup>द्युक्काश्वयुक्चतुध्याँ तु जहौ देहं जले सती ॥

तसात् सा तत्र संपूज्या सर्वसौभाग्यवधिनी ।

<sup>1</sup> ब्राह्मणानुगः--ना, कृ. र.

<sup>2</sup> अष्टम्यामभिधानस्तु— ३; सप्तम्यामभिजनस्तु — ज.

<sup>3</sup> पूज्याः पूजा--- उ.

<sup>4</sup> यदा पुरा---ना.

<sup>5</sup> शुद्धवस्त्रैः स्वलंकृतै:--ना.

б तस्मिन् निवेदौ: सोत्तरच्छदै:—— उ.

<sup>7</sup> पुष्पान्नं धूपवस्तं--कृ. र.

<sup>8</sup> इ. र., ३४८.

अघैं: पुष्पेश्च धूपेश्च दीपैमील्येश्च कङ्कणैः॥
कुङ्कमाञ्जनवस्त्रेश्च¹ नितम्बिन्युपयोगिभिः।
लवणालक्तकाभ्यां च गुडाईफलकैस्तथा॥
तामुद्दिय च नार्यस्तु पूज्याः स्युर्जीवभर्तृकाः।
भगिन्यो मातरश्चेव तथा नार्यः पतिव्रताः॥
²ग्रुक्कपक्षे नवं धान्यं पक्षं ज्ञात्वा सुशोभनम्।
सुतिथौ च सुनक्षत्रे सुमुहूर्ते ³ग्रुभे सित॥
गच्छेत् क्षेत्रं विधानेन नृत्यवाचपुरःसरः।
तत्र विह्नं च प्रज्वाल्य धान्यैः संस्तीर्य शास्त्रवत्॥
'शास्त्रवत्' स्वगृद्धोक्तप्रकारेण॥
कृत्वा होमं ततः पश्चान्नयेद्धान्यं च भूषितम्।
पुष्पैर्वस्त्रैः फलैर्मूलैईस्त्यश्वरथसंयुतम्॥

कृत्वा हाम ततः पश्चान्नयद्धान्य च भाषतम्।
पुष्पैर्वस्त्रैः फलैर्म्लैर्हस्त्रश्वरथसंयुतम्॥
तेन देवान् पितृन् बन्ध्ंस्तर्पियत्वा यथाक्रमम्।
विभज्याश्च यथाशक्त्या देवज्ञाः सस्यरक्षिणः॥
नववस्त्राष्ट्रतः स्त्रग्वी खनुलिप्तः खलंकृतः।
स्थितः पूर्वमुखस्तुष्टो ब्रह्मघोषपुरःसरः॥
श्रुण्वन् वाचवरं हृष्टो मङ्गलालम्भनादिमान्।
प्राश्रीयाद्द्रिसंयुक्तं नवं विप्राभिमन्त्रितम्॥
कृताहारश्च क्रस्ते गीतवाद्यमहोत्सवम्।
श्रीरोदसागरात् पूर्वं मध्यमानात् पुरातनात्॥
इयामा देवी समुत्पन्ना सर्वलक्षणसंयुता।

<sup>1</sup> वर्णेश्व for वस्त्रेश्व--- ब, द.

<sup>2 %. ₹.,</sup> ३०३.

<sup>3</sup> सुशोभने--- कृ. र.

<sup>4</sup> विद्याभिमन्तितम्-म, ज, द.

नारायणाज्ञया सा च ¹सक्रमारी यशस्विनी ॥ सतीदेहसमुत्पन्ना² लता परमशोभना। तां दृष्ट्रा चिकतास्तत्र ततः सर्वे सुरासुराः॥ मनोज्ञा सुमुखी चैषा<sup>3</sup> तां च द्रक्ष्यामहे<sup>4</sup> वयम्। एवमुक्त्वा वचस्तां तु दह्युः सर्व एव च ॥ चक्रुर्नाम⁵ च तस्यास्ते द्राक्षेति सुवि विश्चतम्। अतोऽर्थे सा सुपका<sup>6</sup> हि पूजितव्या प्रयक्षतः ॥ पुष्पध्रपान्नभक्ष्याचैस्तथा<sup>7</sup> ब्राह्मणतर्पणै:। द्वौ बालौ द्वौ तथा बृद्धौ संपूज्यौ तदनन्तरम्॥ धर्मार्थकाममोक्षांश्च समुद्दिश्य कुटीरके। स्रीसहायेन हृष्टेन<sup>9</sup> भृत्यमित्रसुतैः सह ॥ अनुलिप्तेन विधिवत् स्रग्विणा <sup>10</sup>वज्रवाससा । निवेदिता गुरुम्यश्च खयं भक्त्या न चान्यथा॥ उत्सवश्चापि कर्तव्यो च्लगीतसमाकुलः। <sup>12</sup>आश्वयुक्द्युक्कपक्षे तु खातीयोगे सुद्योभने ॥ पूर्वमुचैः अवा नाम प्रथमं सूर्यमावहत्।

<sup>1</sup> सुकुमारा---ना, कृ. र.

<sup>2</sup> समुद्भूता-व, ज, ना, द.

<sup>3</sup> कैषा and केषां--- कृ. र.

<sup>4</sup> रक्षामहे—उ.

<sup>5</sup> चक्षुर्नासा च--- ड, ब ; चकुर्नामाथ---ना, द.

<sup>6</sup> समुत्पन्ना—ब, द.

<sup>7</sup> वस्रावेस्तथा-ना.

<sup>8</sup> द्रौ बालौ च तथा बद्धौ--कृ. र.

<sup>9</sup> स्पृष्टेन--- उ; स्पृष्टेन--- ब, द; दृष्टेन--- ज; कृष्णेन---- कृ. र.

<sup>10</sup> वक्रवाससा--- उ ; बभ्रुवाससा--- ना ; च सुवाससा--- कृ. र.

<sup>11</sup> मध्या-- उ, ना.

<sup>12</sup> क. र., ३४७.

तस्मात् साश्वैर्नरैस्तत्र पूज्योऽसौ 1श्रद्धया सदा ॥ पूजनीयाश्च तुरगा नवमीं यावदेव हि। शान्तिस्त्ययने कार्ये तदा तेषां दिने दिने ॥ <sup>2</sup>धान्यं भ्रष्टातकं क्रष्टं वचां सिद्धार्थकांस्तथा। पश्चरङ्गेण सूत्रेण कण्ठे तेषां त बन्धयेत ॥ वायव्यैर्वारणैः सौरैः जाक्रेर्मन्त्रैः अस्वैरणवैः। वैश्वदेवैस्तथाग्नेयैहींमः कार्यो दिने दिने ॥ तुरगा रक्षणीयाश्च पुरुषैः शस्त्रपाणिभिः। न च ताड्याः कचित्तत्र न च वाह्याः कदाचन॥ ज्येष्ठायोगे पुरा तत्र गजाश्चाष्टौ महाबलाः। पृथिवीमवहन् पूर्वं सशैलवनकाननाम् ॥ क्रमुदैरावणौ पद्मः पुष्पदन्तोऽथ वामनः। ⁴सुप्रतीकोऽञ्जनो नीलस्तथा तांस्तत्र पूजयेत्<sup>5</sup> ॥ शाकादृक्षात् समारभ्य नवम्यन्तं च पूजयेत्। <sup>6</sup>तत्राष्ट्रम्यां भद्रकाली दक्षयज्ञविनादिानी ॥ प्राद्धभूता<sup>7</sup> महाघोरा योगिनीकोटिभिः सह। अतोऽर्थं पूजनीया सा तस्मिन्नहनि मानवैः॥ <sup>8</sup>उषितैर्वस्त्रधूपैश्च माल्यै रत्नानुरुपनैः। दीपरत्नेस्तथा भक्ष्यैः <sup>9</sup>फलमलैश्च धान्यकैः॥

<sup>1</sup> श्रद्धयान्वित:---ना.

<sup>2</sup> इत: परं श्लोकद्वयं नास्ति—व, द, ना.

<sup>3</sup> सविस्तरै:-- कृ. र.

<sup>4</sup> सुप्रीतको---- उ.

<sup>5</sup> तस्मात्तांस्तत्र-ज, ना.

<sup>6</sup> ক্ছ. र., ३५०.

<sup>7</sup> आविर्भूता—ब, ज, द.

<sup>8</sup> उपोषितैर्वस्नधूपमाल्यरलानुलेपनै:--ब, ज, ना, द, कृ. र.

<sup>9</sup> फलपुष्पेश्च--ब, ज, द.

आमिषैर्विविधैः ¹शाकैर्होमैर्बाह्यणतर्पणैः। बिल्वपत्रैः श्रीफलैश्च चन्दनेन घृतेन च॥ पशुभिः पानकैर्ह्धचै रात्रिजागरणेन च। दुर्गागृहे तु शस्त्राणि पूजितव्यानि पण्डितैः॥ वाद्यभाण्डानि चिह्नानि कवचान्यायुघानि च । रात्रौ तु शिल्पिभस्तानि स्वानि पूज्यानि सर्वदा॥ नवम्यां तु कृतस्वानैः सर्वैः पूज्याश्च ब्राह्मणाः । भुक्त्वा तु शान्तिः कर्तव्या योगे गोधूलिनामनि ॥ यदुक्तं शालिहोन्ने<sup>2</sup> तु ज्योतिःशास्त्रे तु यन्मतम्। अथर्ववेदे यत्प्रोक्तं <sup>3</sup>तच तत्र समाचरेत्॥ <sup>4</sup>छिन्चात् सकुक्कुटं छागं कुत्रिमं दारुवेदमनि । अवणे चाथ सन्ध्यायां निर्देहेत् सगृहं<sup>5</sup> ततः॥ निर्देश्यमानौ तौ तत्र निर्गच्छन्तौ विभावयेत्। दिशं शान्तां प्रदीप्तां वा दग्धां वा तत्फलप्रदाम् ॥ द्रष्टव्याश्चात्त्रदास्त्राश्च राज्ञा<sup>6</sup> नीराजने जनाः।

# <sup>7</sup>भविष्यपुराणे

सुमन्तुरुवाच-

नवम्यां श्रीः समायुक्ता देवैः सर्वैः सुपूजिता। जघान महिषं दुष्टमवध्यं देवतादिभिः॥

<sup>1</sup> कापि for शाकै:—उ

<sup>2 &#</sup>x27;शालिहोत्रे ' अश्वशिक्षाशास्त्रविशेषे—कृ. र.

<sup>3</sup> तत्तत्र सकलं चरेत्—ब, ज, द.

<sup>4</sup> क्षित्वा सकुककुटं---ना, ज; क्षित्वा तु कुक्कुटं---न, द.

<sup>5</sup> निर्देहेतु गृहं—ब, ना ; निर्देहन्ति गृहं—ज ; निर्देहन्तु गृहं—द.

<sup>6</sup> राज्ञां—कृ. र.

<sup>7</sup> E. t., 244-346.

लब्ध्वाभिषेकं वरदा शुक्के चाश्वयुजस्य तत्। यसात्सा¹ तत्र संपूज्या नवम्यां चण्डिका बुधैः ॥ <sup>2</sup>महत्वं हि यतः प्राप्ता यत्र देवी सरस्तती। अतोऽर्थं महती प्रोक्ता नवमीयं सदा बुधैः ॥ पुजयित्वा महादेवीं नवम्यामत्र चण्डिकाम्। महत्वमाप्तवान् वीरो <sup>3</sup>ब्रह्मा विष्णुस्तथामराः ॥ तस्मादियं महापुण्या नवमी पापनाशिनी। उपोष्या तु प्रयत्नेन सततं सर्वपार्थिवैः॥ मलोत्तरेण ऋक्षेण संयुक्ता विधिवतृप। विशेषतो 4ध्यानजीव्यैर्वालवृद्धैः सयौवतैः॥ ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वेद्यैः शृद्धैरन्यैश्च <sup>5</sup>साधनैः । अन्न दानानि देयानि सोपवासैर्न्धपैर्नेप ॥ गोसुवर्णादि राजेन्द्र वस्त्राणि विविधानि च। खमांसरुधिरैर्दत्तैर्देवी तुष्यति वै भृशम्॥ महिषच्छागमेषाणां रुधिरेण तथा रूप। सुमेकमेकं<sup>6</sup> वरदा तृप्ता भवति चण्डिका ॥ 'समेकः' संवत्सरः॥ <sup>7</sup>रुधिरेणोरणस्यैषा तर्पिता विधिवत्ततः। अजस्य दशवर्षाणि रुधिरेण <sup>8</sup>प्रतर्पिता ॥

<sup>1</sup> तस्मात्सा—ब, ना, द, कु. र.

<sup>2</sup> इत: परं सार्धश्लोकद्वयं नास्ति—ब, ज, द, ना.

<sup>3</sup> ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः—नाः

<sup>4</sup> ध्यानजपैः--कृ. र.

<sup>5</sup> सेवकै:---ब, ज, द.

<sup>6</sup> स्वमेकमेकं --- ब, ज, द, कृ. र.

<sup>7</sup> The following three lines are omitted by E. C.

<sup>8</sup> सुतर्विता-ब, ज, द.

माहिषेण शतं वीर तृप्ता भवति चण्डिका। सहस्रं तृप्तिमायाति खदेहरुधिरेण तु॥ तर्पिता विधिवहुर्गा भित्वा वाहू च जङ्घके। एवं नानाम्लेच्छगणैः पूज्यते सर्वदस्युभिः॥ अङ्गवङ्गकलिङ्गेश्च किझैरवर्धिः शकैः।

### <sup>2</sup>ब्रह्मपुराणे

सोपवासश्च कर्तव्य एकाद्द्यां प्रजागरः। द्वाद्द्यां वासुदेवश्च उप्जनीयश्च सर्वदा॥ यात्रोत्सवश्च कर्तव्यस्त्रयोद्द्यां च विष्णवे। उपवासश्चतुर्द्द्यां पौर्णमास्यां हिरं यजेत्॥ आश्वयुज्यां पुरा विषेः काम्यो होमः प्रकीर्तितः। महाभये तु रक्षार्थं द्वारोपान्ते हुताद्यनः॥ यवाक्षतघृतोपेतैस्तण्डुलैश्च सुत्रपितः। पूर्णेन्दुः पूजितश्चापि प्राचिर्घान्धः फलैस्तथा॥ देवदारुवने नग्नः स्तव्धिल्को दिगम्बरः। सभार्यः पूजितो कद्रः स्कन्दनन्दिपुरःसरः ॥ देवैरश्वपतिश्चापि रेवन्तः पूजितः सदा। सुनिभिगौंस्तु सुरभिगोंमद्भिरथ पूजिता॥ छागरूपश्च सुनिभः पूजितोऽत्र हुतादानः।

<sup>1</sup> बाहूरजङ्कके-- कृ. र.

<sup>2</sup> क. र., ३७५-३७८.

<sup>3</sup> पूजितव्यश्च—ब, ज, द.

<sup>4</sup> प्रवर्तितः - कृ. र.

<sup>5</sup> पक्रैर्धान्यैः—ज, ना, क्र. र.

<sup>6</sup> विप्रैः स्कन्दनन्दिगणेर्युत:—कृ. र.

<sup>7</sup> पुरस्कृतः--व, ना, द.

<sup>8</sup> अङ्गरूपथ---- उ.

उरभ्ररूपी देवेषु पूजितस्त जलाधिपः॥ विनायकेन सृष्टास्त <sup>2</sup>वारणाद्या महाबलाः। कान्तारदीपदानं च विष्णुना <sup>3</sup>संप्रवर्तितम् ॥ कर्यपेन निकुम्भस्य युद्धादागमनं कृतम्। युगपत्तत्र कर्तव्या द्वादशेमे महोत्सवाः॥ आश्वयुज्यां पौर्णमास्यां निक्कम्भो वालुकार्णवात । आयाति सेनया सार्धं कृत्वा युद्धं सुदारुणम् ॥ तसात्तत्र नरैर्मार्गाः खगेहस्य समीपगाः। शोधितव्याः प्रयत्नेन भूषितव्याश्च मण्डलैः ॥ ⁵प्रष्पार्घफलम्रलान्नसर्पपप्रकरेस्तथा । वेइमानि भृषितव्यानि <sup>6</sup>नानारङ्गेविद्योषतः॥ स्रलातैरन्रलिप्तेश्च नरैर्भाव्यं सवालकेः। दिवा तत्र न भोक्तव्यं मनुष्यैश्च विवेकिभिः॥ स्त्रीमूर्ववृद्धवालैश्च भोक्तव्यं पूजितैः सुरैः। प्रज्याश्च सफलैः पुष्पैस्तथा द्वारोध्वंभित्तयः ॥ द्वारोपान्ते प्रदीप्तस्तु संपूज्यो हव्यवाहनः। यवाक्षतघृतोपेतैस्तण्डुलैश्चैव तर्पितः ॥ संपूजितच्यः पूर्णेन्दुः पयसा पायसेन च। रुद्रः सभार्यः स्कन्दश्च तथा <sup>7</sup>नन्दी सुरेश्वरः ॥ गोमद्भिः सुरभिः पूज्या छागवद्भिर्हतादानः।

<sup>1</sup> उरभ्रह्मपी देवस्तु-ब, द, ना; पुरन्ध्रह्मपी देवीस्तु-ज.

<sup>2</sup> वरुणाद्याः--ब, द, कृ. र.

<sup>3</sup> संप्रदर्शितम्—ना ; संप्रकीर्तितम्—कृ. र.

<sup>4</sup> मण्डनै:--ज, ना.

<sup>5</sup> पुष्पार्घफलधूनाच-कृ. र.

<sup>6</sup> नानावर्ण:---ब, ज, द.

<sup>7</sup> नन्दीश्वरो मुनिः--ब, ज, ना, द.

औरभ्रवद्भिर्वरुणो गजवद्भिर्विनायकः ॥

¹पूज्यः साश्वैश्च रेवन्तो यथाविभवविस्तरैः ।
ततः पूज्यो निकुम्भश्च समाषैस्तिलतण्डुलैः ॥
सुगन्धिमिर्वृतोपेतैः ²कुसराख्यैश्च भूरिभिः ।

'कृसराख्यो' महिषाख्यगुग्युलुः॥

ब्राह्मणान् भोजियत्वा तु भोक्तव्यं मांसवर्जितम् ॥ शङ्खवाद्यरवोनिमश्रेगीतन्दत्येश्च सा निशा । विद्यार्थगतैनिया दृष्ट्वा कीडाः पृथग्विधाः ॥ ततः प्रभातसमये खनुलिप्तैः स्वलंकृतैः । मङ्गलालम्भनं कार्यं विद्वसंपूजनं तथा ॥ भोक्तव्यं अव्राह्मणैः सार्धं कीडितव्यं यथासुखम् । तस्यां रात्रौ व्यतीतायां द्वितीयायामनन्तरम् ॥ प्रभाते कर्दमाक्तेश्च कीडितव्यं पिशाचवत् । निर्लज्जैश्चाथ सर्वत्र रद्भवत्सर्ववेश्मस्य ॥ यस्मात्स देशः सोत्कण्ठः पिशाचैः ⁴शान्तिवाहनैः । लब्धस्तु कश्यपात्पूर्वं सकोधस्य प्रजापतेः ॥ आनीय चाथ भैत्राणि छेपनीयानि कर्दमैः । कामाग्रिजनकैर्वाक्यैः <sup>6</sup>स्त्रीपुंलिङ्गार्थदेशिभः ॥ वाचा पैशाचमाचारं विर्तियद्विरितस्ततः ।

<sup>1</sup> पूज्यमानश्च-- कृ. र.

<sup>2</sup> कासराख्यैश्व--- उ.

<sup>3</sup> बान्धवै: सार्ध--ज, ना.

<sup>4</sup> शान्तवाहनै:--व, ज, द; शम्भुवाहनै:--कृ. र.

<sup>5</sup> मित्राणि—द, ब, ज, ना, कृ. र.

<sup>6</sup> स्त्रीपुंहिज्ञानुवेदिभिः—ब, ज, द; स्त्रीपुंलिज्ञानुवादिभिः—कृ. र.

<sup>7</sup> कल्पयद्भि:---कृ. र.

अश्ठीलान्यपि जल्पद्भिराकोशद्भिश्च संमुखम् ॥
तिस्मन्नहिन पूर्वाह्ने निकुम्भस्यानुयायिनः ।
कान्तवेशाः¹ पिशाचाश्च प्रविशिन्त नरांश्च तान् ॥
अपराह्ने ततः स्नातांस्त्यक्त्वा गच्छिन्ति बन्धुवत् ।
दर्पाभिमानदोषेण² तत्र यस्त्वागतान्नरान् ॥
न पूजयित मोहेन कीडां न कुरुतेऽथ च ।
तं निर्दहन्ति ते कोधात् पिशाचा रौद्रदर्शनाः ॥
ततः स्नातेन्रैः पूज्यो देवो दामोदरो हिरः ।
संपूज्य विप्रान् भोक्तव्यं स्नुलिप्तैः स्नलंकृतैः ॥
बन्धुमित्रकल्त्रैश्च सहितस्य यथाक्रमम् ।
ततः प्रभृति षण्मासान् स्वेषु वेश्मसु भानवैः ॥
अग्निः सन्निहितः कार्यो रात्रौ सिद्धार्थकास्तिलाः ।
मासं किसमग्रं देयश्च दीपो नित्यं गृहाह्नहः ॥

### <sup>7</sup>स्कन्दपुराणे

#### <sup>8</sup>रतावसानं संप्राप्य निष्कान्ते दिक्पतौ पतौ।

- 1 कान्तारेशा: पिशाचाश्च-ज.
- 2 द्रव्याभिमानदोषेण--ब, ज, द.
- 3 सहितैस्तु-- ब, ज, ना, द, कृ. र.
- 4 मानुषे:---ज.
- 5 मांसं---कृ. र.
- 6 समस्तं-ब, द; समानं-ज.
- ク 要. t., きくいーそられ.
- 8 कृ. र., ३८६, adds two verses in the begining:
  श्रुत्वा काल्येवचनं काल्वेदी तपोधनः ।
  सनत्कुमारः प्रोवाच व्यासमम्बुदिनःस्वनः ॥
  नीलोत्पलदलस्यामः स्यामाम्बुजसमन्वितः ।
  राण काल्येय कालाभ काल्कण्ठविचेष्टितम् ॥

उत्थाय शयनादेवी शौचं चकेऽतिशोचिता॥
ततः स्पृशन्ताः पार्वत्या वारिधाराधरप्रभ।
'धाराधरप्रभा' मेघवेणी। व्यासस्यैतत्संबोधनम्॥
चिन्ता समभवत्तस्या न पुत्रो दुहितेति वा॥
तस्याश्चिन्तयमानाया हृदयाम्बुसमुद्भवा।
जश्चे कमलपत्राक्षी कन्या मृन्मयपङ्किता॥
नीलवस्त्रैर्निवसिता रक्तवस्त्रावगुण्ठिता।
¹सोत्थाय कर्दमात्तस्माद्विकृताननमूर्धजा॥
बद्धाञ्जलिपुटा प्राह पार्वतीं भाविनीं सतीम्।
अनुब्रृहि मया कार्यं किं ते देहप्रसृतया॥
गिरिकन्या तु तां कन्यां हृदयाम्बुसमुद्भवाम्।
उवाच संपरिष्वज्य मूर्धि चाघाय पार्वती॥²
³भूमिपङ्काङ्कसंभूते संलिप्ता च यदक्कने।

1 The following three lines are omitted by all MSS., but supplied by  $\frac{\pi}{2}$ .  $\epsilon$ .

2 कृ. र., adds these ten lines after this:

मानस्यिस मम मुता हृदयाम्बुजसंभवा।

बृहि किं ते प्रयच्छामि मम प्रीतिः परा त्विय।।

हृदयोदकसिक्ताङ्गी हृदयोदकसंभवा।

अनाभाष्य गिरे: पुत्री प्रगीता सा च गृत्यति॥

तस्यास्तिद्विकृतं रूपं दृष्ट्या तत्र गिरे: मुता।

हृदयेऽचिन्तयदेवी किमिदं कोऽप्ययं विधि:॥

चिरायुषी ततो ध्यात्वा चिरं चीरजटाधरा।

खवाच तां प्रसन्ना सा गृत्यगीतप्रवर्तिकाम्॥

हृदयाम्बुभवे होहि वरदास्मि तवानचे।

तिन्नवोध वरं दास्ये यत्तवाहमनिन्दिते॥

3 कृमिपङ्काङ्गिक्ताङ्गा संभूतासि यदङ्गने।

तस्मादुदकमेवेति भविष्यसि महोत्सवे॥—इ. र.

तसादुदकसेवेति भविष्यति महोत्सवः ॥¹
यस्मिन्निद्रमहो लोके दिने पातमुपैष्यति ।
तस्मिन् दिने तव जना आरप्स्यन्ते महोत्सवम् ॥
यः कामो भैरवश्चासीद्भगवत्या भवस्य च ।
स महाभैरवो भृत्वा कन्यां गृष्ण करे स्थितः ॥
ततोऽम्बिका भगवती पत्नी भगवतः प्रिया ।
पुमांसमन्नवीत् कस्त्वं किं च गृह्णासि मे सुताम् ॥
ततो दंष्ट्राकरालास्यो भैरवो भैरवाकृतिः ।
उमां नीचैः स्थितः प्राह विद्युन्मत्त इवाम्बुदः ॥
योऽभवद्भैरवः कामो भगवत्या भवस्य च ।
तत्संभूतोऽहमेवेषा भार्या मम भविष्यति ॥²

1 कृ. र., adds the following verses after this: देवसंमर्दजो मह्ममुत्सवो यादशो भवेत्। तादशो तद्विशिष्टो वा भविष्यति तवोत्सव: ॥ उन्मत्तवेषं कुर्वाणाः संगता भुवि मानवा:। उत्सवे ते भविष्यन्ति मुदिताः सर्वतो भृशम् ॥ पार्वत्या वचनं श्रुत्वा ततः सोदक्षेविका। उवाच साष्ठालपुटा निल्नीव सकुड्मला॥ मामम्ब सुममाशिख त्रिलोकोत्सववन्दिते। उत्सवो भविता कीदक् किस्मन् काले स्वयं वद ॥

दृष्ट्वा शरत्कालमम्यं पूर्णविम्बसमद्युतिम् । फुल्लाम्बुजकृतापीडं नीलोत्पलकृताष्ठनम् ॥ कठोरशस्यतृणया ईषत्संतापतप्तया । विश्रत्या धरया रम्यं पक्षशाल्यवगुण्ठितम् ॥ राज्ञ: परिचयशीत्या वृत्ते शक्रमहोत्सवे । भविष्यति तदा श्वो वे उत्सवोऽमरसिन्नमे ॥ यस्मिश्चन्द्रमहो etc.

भगवत्युवाच---

2 कृ. र., adds these two verses after this: देवानां तु वरं दत्वा गोपतिर्जगत: प्रभुः । पीतकाभ्रमिवादित्यो विवेश भगवान् तदा ॥ देवीं चम्रललेखाङ्कां रतिकामालसेक्षणाम् । अपश्यन् ज्ञानकमलामुण्णातीमिव पश्चिनीम् ॥

दम्पती तौ विकृताङ्गौ क्रवेषाच्छादनौ स्थितौ। वीक्षांचके सोमभूषः काविमाविति राङ्कितः॥  $^{ ext{ iny 1}}$ अथ तौ द $ext{ iny 1}$ पती तस्य देवतास्ररवन्दितौ । महेशचरणौ कान्तौ प्रणम्य च ततः स्थितौ ॥ तावभावपि भवो भवपाल-श्चनद्वचिह्नितजटस्त्रिपुरारिः। प्राह पादपतितौ हि समीपे को युवां वदथ किं च करोमि॥ अम्बिका भवमथाह गिरीशं सूर्यकोटितडिदग्निसवर्णम् । हासपूर्णवदना वलमानं लीलया भगवती <sup>2</sup>वलमाना ॥ योऽभवत्तव ममैव हि कामो भैरवो भयकरस्त्रिदशानाम्। एष ते भुवि पुमान् किल जातः स्त्रीयमेव तु मया मदनाग्नेः ॥ 4सोमलक्ष्मा तदा प्रोक्त उमया सोमभावनः। गोपवेषधरो देवो दम्पतीत्यब्रवीद्वचः॥ यदैव हि त्वया ध्याने जातेयं स्त्री वराङ्गना। तदैव मत्प्रभावेण भैरवो होष मेऽभवत्॥ नाहं त्वया विना देवि त्वं चापि न मया विना।

<sup>1</sup> Verse omitted by all MSS., but supplied by ₹. ₹.

<sup>2</sup> स्थलमाला—कृ. र.

<sup>4</sup> क. र., adds सनत्क्रमार उवाच before this.

अत एव मया तेऽच दत्तो ¹लम्बोदरारणि ॥² उत्सवस्ते च भविता त्रयीप्रोक्तस्तु मित्पये। पूर्वागमोऽस्य भविता वृत्ते काममहोत्सवे॥ अतस्तदात्मको लोकः सर्वः सुरवरार्चिते। सज्जन्ते तेन चान्योन्यं नरा नार्यश्च पार्वित॥ लिङ्गेषु हृदयं स्त्रीणां भगेषु हृदयं नृणाम्। भगलिङ्गाङ्कितं सर्वं तदिदं जगदङ्गने॥ भगलिङ्गसमुत्कोद्यां कुर्वाणाः सामरा नराः। अन्योन्यं पातयिष्यन्ति प्रकोद्यान्तः परस्परम्॥ आरम्भे चावसाने च भविता भैरवोत्सवः। दाक्रपातदिने तद्वदुदसेविकयोत्सवः॥

'आरम्भे चावसाने च' इत्युदसेविकोत्सवापेक्षया, उदसेविकायाः दोषं कालं 'भविता''उत्सवः'॥

> यत्पुरं नगरं ग्रामं भैरवोऽयं प्रवेक्ष्यति । उन्मत्तमिव तत्सर्वं सस्त्रीवृद्धं भविष्यति ॥ उन्मत्तवदनुन्मत्तं चातुर्वण्यं गिरेः सुते । भविष्यति सुरोन्मत्तं भैरवागमहर्षितम् ॥ यथा नियुक्ताः पित्र्यथें विद्यान्ते देवता द्विजान् ।

<sup>1 &#</sup>x27;लम्बोदरारणि ' विनायकमातः -- कृ. र.

<sup>2</sup> क. र., adds the following verse after this: सिंहेन हि यथा सिंही हस्तिना हस्तिनी यथा। तथेयं रंस्यते सुभू भैरवेण सहाव्यया॥

<sup>3</sup> भजन्ते--- कृ. र.

<sup>4</sup> भगलिङ्गाङ्गमुत्कोशं-- कृ. र.

<sup>5</sup> साङ्गना---ना.

<sup>6</sup> घातियध्यन्ति—ना, कृ. र.

एवं वै भैरवमहे भैरवो <sup>1</sup>विश्वते जनान् ॥
ततो रासभमारूढाः सकृत् कर्दमलेपिताः ।
करुकाश्चनवल्लीभिः कृतवेष्टनभूषणाः ॥
तत्फलावद्धवलयाः प्रकटोत्कटनिःखनाः ।
भस्मभूषितसर्वाङ्गा विण्मूत्रमलपङ्किनः ॥
तलतालैर्वाद्यमानैः कूराबद्धवचोन्वितैः ।

'अबद्धम्' असंबद्धम् ॥

<sup>2</sup>सूच्यमाने वरारोहे भैरवो भार्यया सह ॥ प्रवेक्ष्यति पुरं ह्येष उत्सवं जनयन्नृणाम् । प्रविष्ठे भैरवे भीरु पुरुहृतार्चितं पुरम् ॥ जनस्य रोचको घोरो भविष्यति तदोत्सवः ।

'रोचकः' प्रीतिविषयः । स एव 'घोरः' उत्कटः ॥ येषां वर्षशतं भीरु जरया ये च जर्जराः ॥ तेऽपि वत्सकवत्सर्वे करिष्यन्त्युत्सवं नराः ।

'वत्सकवत्' कुमारवत् ॥

नानाभूषणपुष्टाङ्गाः कुङ्कमागुरुभूषिताः ॥ पीतैरनेकवर्णेश्च वासोभिः परिवेष्टिताः । कर्णपूरैः सुमाल्येश्च सदामालाः सचूडिनः॥

'सदामालाः' सस्रजः । 'चूडा' ⁴बाहुविभूषणम् , ----

#### तद्बन्तः।

<sup>1</sup> विशतेऽमरान्-कृ. र.

<sup>2</sup> पुज्यमाने---ब.

<sup>3</sup> सदामान:--- उ.

<sup>4</sup> बद्धभूषणम्---क, कृ. र,

चूर्णेश्चम्पकपुष्पाचै रूक्षपिष्टिशिरोरुहाः। आस्फोटयन्तः ऋन्दन्तः श्रावयन्तोऽप्रियाणि च ॥ रथ्यासु राजमार्गेषु श्रावयन्तो यतस्ततः। कुलपुत्राः कुलस्त्रीणामनङ्गप्रकृतानि च ॥ व्यङ्गानि यानि गुह्यानि कुलाचारकृतानि च। तेषां हि सर्वसंदेहं दर्शयन्तः पदे पदे ॥ गायन्तश्च प्रचत्यन्तः कुर्वन्तोऽविनयानि च। पूर्वं सलजीभूत्वा च निर्लज्जत्वमुपागताः ॥ लजनीयानपि गुरूनाकोशन्तः परानपि। उदसेविकया मर्त्याः करिष्यन्ति यथामनः॥ न मातुर्रुजते पुत्री न पुत्रस्य तथारणी। पितुर्न पुत्रः पौत्रस्य न पिता तु पितामहात्॥ न मातुलस्य खस्रीयः खस्रीयस्य न मातुलः। मुहूर्तेनैव खजना निर्रुज्जत्वमुपागताः॥ अन्योन्यं रूक्षवचनैस्तर्जयन्ति च मूढवत्। भसारक्षा वचोरूक्षाः श्वेताङ्गा मृदयापि च॥ भक्तिच्छेदविलिप्ताङ्गा चार्वङ्गा चारुचेष्टिताः। सारमेयाननडुह आरूढा गर्दभेषु च॥ डोम्बवेषा गोपवेषा वदुवेषधराः परे। राजवेषान्त्यवेषाश्च तरुणा वृद्धरूपिणः॥ नापितानां च वेषेण मन्दानामथ चापरे। पलाण्डुसीधुवर्षेश्च श्वासकृन्मिश्रितैर्नुप ॥ धूपं संचारियष्यन्ति घाणवैराग्यकारणम्। जलेचरमलं चान्ये नरा नृणामजानताम्॥ नासिकायां प्रदास्यन्ति दुर्गन्धमशुभैः समम्।

अन्ये तु पुरुषा देवि देववेषविभूषिताः ॥ काव्यानि श्रावयन्तो हि ते हृष्यन्ति यथामराः। यश्च नाकुइयते तत्र यश्च नाकोशते परम् ॥ बिभ्यन्ति तस्य पितरो ब्रह्महन्तुर्यथा तथा। राजनो हि यथाश्वानां क्रञ्जराणां यथा नराः॥ हिताय जायते तद्वन्नराणामुदसेविका। न तस्य देवा अश्वनित हविः पितर एव वा॥ मध्यस्थभावं क्ररुते उदसेविकया हि यः। न त्वं नन्दी न चैवाहं तस्य तुष्यामि पार्वति ॥ विरामे च महाशोकः पुत्राभावे त्वया कृतः। उदसेविकया त्वेवं भविता भैरवागमः॥ अतुला हर्षसंपत्तिः पश्चादथ तथावयोः। न भ्राजते यथा वेदं त्वच्छोकाद्भवनं तव ॥ उदसेविकया हीनं तथा तद्भविता पुरम्। नरा नार्यश्च गिरिजे भस्मना कर्दमेन च ॥ निष्प्रभाणि करिष्यन्ति गृहाण्यायतनानि च। चौरैरुद्वासितमिव पुरं देवि भविष्यति ॥ सृतिपण्डभसाविण्मूत्रैर्नरैः प्रेतैरिवावृतम् । भैरवोऽयं मृत इति घोषयन्तस्तथा नराः॥ तृणच्छन्नं नरं तत्र संवेदयाम्बरसंवृतम्। इति वाचः प्रकुर्वाणो भैरवोऽयं जहाति नः॥ निर्हरिष्यन्ति तं विप्रा¹ मृतं गुरुमिव प्रियम्। तडागकूले तं न्यस्य सरित्कूले तथापि वा ॥ स्नाननिर्भुक्तकऌषाः प्रयास्यन्ति ततो गृहम् ।

<sup>1</sup> मर्खा:--- ब, ज, द.

संसाध्य भैरवं स्नाता उत्सवोत्करखेदिताः॥

मुनिव्रता इव नरा भविष्यन्ति ¹घिया युताः॥

यथैवे ते पार्वति भैरवागमे

वनराश्च रुज्ञां मुहुरेव रुज्जिरे।

तथैव संभावितभैरवाः पुनर्वभूबुरेकान्ततपोवनावृताः॥

इमं तु यः सुन्दरि भैरवोत्सवं

पठेत विप्रो द्विजदेवसंसदि।

स पुत्रपौत्रैः सममेव तत्क्षणे

महागणेदात्वमवाप्नुयाच्छुभम्⁴॥

### ब्रह्मपुराणे⁵

अमावास्यायां तु देवा कार्तिके मासि केशवात्। अभयं प्राप्य सुप्तास्तु सुखं क्षीरोदसानुषु ॥ लक्ष्मीदैंत्यभयान्मुक्ता सुखं सुप्ताम्बुजोदरे। चतुर्युगसहस्रं तु ब्रह्मा सुप्तस्तु पङ्क्षजे॥ अतोऽर्थं विधिवत्कार्या मनुष्यैः <sup>6</sup>सुखसुप्तिका। दिवा तत्र न भोक्तव्यमृते बालातुराज्जनात्॥ प्रदोषसमये लक्ष्मीं पूजियत्वा यथाक्रमम्। दीपबृक्षास्तथा कार्याः शक्त्या<sup>7</sup> देवगृहेष्विप ॥

<sup>1</sup> क्रपायुता:--क, ज, द; कियायुता:--कृ. र.

<sup>2</sup> नवां न लजां---कृ. र.

<sup>3</sup> तपोधनावृता:--कृ. र.

<sup>4</sup> शिवम्--- कृ. र.

<sup>5-9.</sup> t., ४११-४१२.

<sup>6</sup> सप्तदीपिका:--- उ.

<sup>7</sup> भक्ता—ब, क, ज, द.

चतुष्पथरमशानेषु नदीपर्वतवेरमस् । वृक्षमूछेषु गोष्ठेषु चत्वरेषु गृहेषु च ॥ वस्त्रैः पुष्पैः शोभितव्याः क्रयविक्रयभूमयः। दीपमालापरिक्षिप्ते प्रदेशे तदनन्तरम्॥ ब्राह्मणान् भोजियत्वादौ विभज्य च बुभुक्षितान्। अलंकृतेन भोक्तव्यं नववस्त्रोपद्योभिना ॥ क्तिग्धेर्मुग्धेविदग्धेश्च बान्धवैर्निर्धृतैः सह। शङ्करश्च पुरा चूतं ससर्ज सुमनोहरम्॥ कार्तिके ग्रुक्रपक्षे तु प्रथमेऽहनि सत्यवत्। जितश्च शङ्करस्तत्र जयं छेभे च पार्वती ॥ अतोऽर्थं राङ्करो दुःखी गौरी नित्यं सुखोषिता। तसाद्युतं च कर्तव्यं प्रभाते तत्र मानवैः॥ तस्मिन् चूते जयो यस्य तस्य संवत्सरः शुभः। पराजयो विरुद्धस्तु लब्धनादाकरो भवेत्॥ श्रोतव्यं गीतवाद्यादि स्वनुलिप्तैः<sup>३</sup> खलंकुतैः। विशेषतस्तु भोक्तव्यं प्रशस्तैर्वान्धवैः सह ॥ तस्यां निज्ञायां कर्तव्यं दाय्यास्थानं सुद्योभनम् । गन्धैः पुष्पैस्तथा <sup>4</sup>वस्त्रै रत्नैर्माल्यैरलंकृतम् ॥ दीपमालापरिक्षिप्तं तथा धूपेन धूपितम्। दियताभिश्च सिहतैर्नेया सा च भवेत्रिशा॥ नवैर्वस्त्रेश्च<sup>5</sup> संपूज्या द्विजसंवन्धिवान्धवाः।

<sup>1</sup> निमृतै:--- ब, ज, द.

<sup>2</sup> प्रकर्तव्यं-ब. इ.

<sup>3</sup> सुलिप्तेश्व स्वलंकृतै:--ज.

<sup>4</sup> वस्त्रनानारलोपशोभितम्—ब, द.

<sup>5</sup> वरैर्वस्नैश्च---ज.

### ¹पद्मपुराणे

कार्तिके मास्यमावास्या तस्यां दीपप्रदीपनम्। शालायां ब्रह्मणः क्रयीत्स गच्छेत्परमं पदम् ॥ यावदीपस्य संख्या वै घृतेनापूर्य शक्तितः। तावद्यगसहस्राणि शिवलोके महीयते॥ प्रतिपदि ब्राह्मणांश्च गुडमिश्रैः प्रदीपकैः। वासोभिरहतैः पूज्य गच्छेद्वै ब्रह्मणः पदम् ॥ गन्धपुरपैर्नवैर्वस्त्रैरात्मानं पूजयेत्ततः। तस्यां प्रतिपदायां तु स गच्छेह्रह्मणः पदम् ॥ महापुण्या तिथिरियं बलिराज्यप्रवर्तिनी। ब्रह्मणस्तु प्रिया<sup>2</sup> नित्यं बालेयी <sup>3</sup>परिकीर्तिता ॥ ब्राह्मणान् <sup>4</sup>भोजयेचोऽस्यामात्मानं च विद्रोषतः। स याति परमं स्थानं विष्णोरमिततेजसः॥ चैत्रे मासि महाबाहो पुण्या प्रतिपदा परा। तस्यां यः श्वपचं स्ष्ट्रा स्नानं क्रयांत्ररोत्तमः॥ न तस्य 5दुरितं किंचिन्नाधयो व्याधयो नृप। भवन्ति <sup>6</sup>कुरुशार्द्रेल तसात्स्नानं समाचरेत् ॥ दिव्यं नीराजनं तद्धि सर्वरोगविनाशनम्। गोमहिष्यादि यत् किंचित् तत्सर्वं भूषयेन्नृप ॥ चेलवस्त्रादिभिः सर्वांस्तोरणाधस्ततो नयेत्।

<sup>1</sup> কু. र., ४१०-४११.

<sup>2</sup> ब्रह्मण: सा त्रिया—कृ. र.

<sup>3</sup> संप्रकीर्तिता-ब, क, द.

<sup>4</sup> पूजयेद्यो---ब, द, कृ. र.

<sup>5</sup> दुष्कृतं--ब, क, ज, द.

<sup>6</sup> नृपशार्दूल-ब, ज, द.

ब्राह्मणानां तथा भोज्यं कुर्यात् कुरुकुलोद्वह ॥ तिस्र एताः <sup>2</sup>पुरा प्रोक्तास्तिथयः कुरुनन्दन । कार्तिकेऽश्वयुजे मासि चैत्रे मासि तथा चप ॥ स्नान दानं शतगुणं कार्तिके या तिथिर्नृप । बिलराज्ये तु शुभदा या शुभाशुभनाशिनी ॥

# <sup>3</sup>वामनपुराणे

बिलं प्रति त्रिविक्रम उवाच—
तथान्यदुत्सवं पुण्यं वृत्ते शक्रमहोत्सवं ।
बीरप्रतिपदा नाम तव भावी महोत्सवः ॥
तत्र त्वां नरशार्दृल हृष्टा पुष्टास्त्वलंकृताः ।
पुष्पदीपप्रदानेन ह्यर्चियष्यिन्त यत्नतः ॥
तवोत्सवेषु विपुलं भविष्यति दिवानिश्रम् ।
यथैव राज्ये भवतस्तु संप्रति<sup>5</sup>
तथैव सा भाव्यतिकौमुदीति च ॥

# <sup>6</sup>ब्रह्मपुराणे

षङ्गर्भान् दानवान् पूर्वं वश्रयित्वा जनार्दनः। तां योगनिद्रामसृजदेवीं रक्षार्थमात्मनः॥ <sup>7</sup>एकां निशां भगवती सिद्धिदां कालदेवतम्।

<sup>1</sup> ततो--ब, ज, द, कृ. र.

<sup>2</sup> पुराणोक्ता:--ब, ज, द.

<sup>3 5.</sup> र., ४१२-४१३.

<sup>4</sup> तनोत्सनो मुख्यतम:---न, द, क, ज, कृ. र.

<sup>5</sup> भवतस्तु साम्प्रतं—ब, द.

<sup>6 \$.</sup> t., x93-898.

<sup>7</sup> एकां निशां भगवतीं सिद्धिमेकां तु दैवतम्—उ; एकानङ्गा भगवती सिद्धये काल-दैवतम्—कृ. र,

शुक्रपक्षे त संपूज्या कार्तिके केशवाज्ञया ॥ चतुर्ध्यामथवाष्टम्यां ¹नवम्यां वा सुसिद्धिदा। चतुर्देश्यामथ स्त्रीभिः सुस्नाताभिर्यथाक्रमम्॥ गृहाह्या तु यत्र स्यादेकान्ते तु फलद्रुमः<sup>2</sup>। तत्रार्घपुष्पधूपान्नसंपदा पूजयेतु ताम् ॥ एकपुत्रवती नारी मनोवाक्कायसंयता। पूर्वोपकरणैर्युक्तं<sup>3</sup> गृहीत्वा ग्रासमुत्तमम् ॥ ततो ददाति इयेनाय सुप्रीता प्रीतिकामिनी । इमं ग्रासं नयखार्य भगवत्यै निवेदितम्॥ इत्युक्त्वा खगृहं याति ततः पूर्णमनोरथा। कृते युगे प्रसिद्धोऽयं दासवङ्गतको यथा॥ यथोपरिचरो राजा रेतः पर्णपुटे खकम । निधाय प्रददौ नेतुं इयेनाय खां प्रियां प्रति ॥ युगेष्वन्येषु मन्त्रं वै 5पठन्त्वनल इत्यपि। जहाति भूमौ तं ग्रासं प्राग्ङ्मुखी याति वेइम च ॥ आमन्त्रणं तु यस्यापि पक्षिणो निर्मितं पुरा। स एव पक्षी गृह्णाति तं ग्रासमिति निश्चयः॥ आदौ गृहे ततो भुङ्क्ते सा नारी सुसमाहिता। पश्चाद्वहपतिर्भुङ्क्ते सभृत्यज्ञातिबान्धवः॥ गृहदेवीं त तेनैव विधिना पूजयेत् पतिः। इयेनग्रासो न देयश्च न च वृक्षं समाश्रयेत्॥ किं तु गुप्तगृहे भार्यां पूजयेत पतिव्रताम् ।

<sup>1</sup> नवम्यामाशु सिद्धिदा--ब, द.

<sup>2</sup> सफलदुम:---- ब, ज, द, कृ. र.

<sup>3</sup> सर्वोपकरणैर्युक्तं—कृ. र.

<sup>4</sup> श्रीतिकाम्यया-ज.

<sup>5</sup> पटेतु नल इत्यपि—द, ब, ज ; पटन्तु नल इत्यपि—क.

युग्मेष्वन्येषु सद्भावो¹ दम्पत्योर्नो भवेद्यदा ॥ तदा खकुलधर्मं तु तावन्मात्रं करोति सः । ²वराहपुराणे—[१२३, ८–११]

वराह उवाच-

कौमुदस्य तु मासस्य या सिता द्वादशी भवेत्। अर्चयेद्यस्तु मां तत्र तस्य पुण्यफलं श्रृणु ॥ यावल्लोका हि वर्तन्ते यावत्त्वं चैव माधवि। मद्गक्तो जायते तावदन्यभक्तो न जायते॥ कृत्वा वै मम कर्माणि द्वादश्यां मत्परो नरः। ममैव बोधनार्थाय चेमं मन्त्रमुदाहरेत्<sup>3</sup>॥

ॐ मन्त्र उच्यते—

ब्रह्मेन्द्ररुद्रैरभिप्ज्यमानो<sup>4</sup> भवान्दर्षिवन्दितवन्दनीयः। प्राप्ता तवेयं द्वादशी<sup>5</sup> कौमुदाख्या जागृष्व जागृष्व च लोकनाथ॥

मेघा गता निर्मलपूर्णचन्द्रः शारद्यपुष्पाणि च लोकनाथ। अहं ददानीति च पुण्यहेतोः प्रबुध्य<sup>6</sup> जागृष्व च लोकनाथ<sup>7</sup>॥

य यज्ञो यत्र भासि त्वं सर्वयज्ञानुभवोऽसि यज्ञा: । यजन्ति वार्तास विशुद्धसत्वा: प्रबृध्य जागृष्व च लोकनाथ ॥ and comments

यश्चान्तिमो मन्तः समयप्रदीपाद्यलिखितोऽपि वराहपुराणे कृत्यसमुचयादिषु च दृश्चनालिखितः.

<sup>1</sup> युग्मेष्वन्येष्वसद्भावो—कृ. र.

<sup>2</sup> क. र., ४२६-४२७.

<sup>3</sup> मन्त्रमुदीरयेत्—ब, ज, द, कृ. र.

<sup>4</sup> अभिनूयमनी-- कृ. र.

<sup>5</sup> किल for द्वादशी--ब, ज, द, कृ. र.

<sup>6</sup> जागृष्व--कृ. र.

<sup>7 ₹.,</sup> adds here:

एवं कर्माणि कुर्वन्ति द्वादइयां चे यशस्विनि । मम भक्त्या नरश्रेष्ठास्ते यान्ति परमां गतिम ॥

### ¹ब्रह्मपुराणे

एकादइयां तु शुक्कायां कार्तिके मासि केशवम । प्रसप्तं बोधयेद्रात्रौ श्रद्धाभक्तिसमन्वितः॥ नृत्येगीतेस्तथा वाचै ऋग्यजःसाममङ्कैः। वीणापणवदाब्दैश्च पुराणश्रवणेन च ॥ वासदेवकथाभिश्च स्तोत्रैरन्यैश्च वैष्णवैः। सुभाषितैरिन्द्रजालैर्भूमिशोभाभिरेव च ॥ पुष्पैर्धूपैश्च नैवेचैर्दीपवृक्षैः सुशोभनैः। होमैर्भक्ष्यैरपूर्पेश्च फलैः शाकिश्च पायसैः॥ इक्षोर्विकारैर्मधना द्राक्षाक्षौद्रैः सदाडिमैः। <sup>2</sup>क्रटेरकस्य मञ्जर्या माल्या लवणेन च ॥ हृयाभ्यां श्वेतरक्ताभ्यां चन्द्नाभ्यां च सर्वदा। कुङ्कमालक्तकाभ्यां च रक्तसूत्रैः सकङ्काः॥ तथा नानाविधैः पुष्पेद्रेव्यैवीरक्रयाहृतैः । तस्यां राज्यां व्यतीतायां द्वादक्यामरुणोदये॥ आदौ घृतेन तैलेन मधुना स्नापयेत्ततः। दध्ना क्षीरेण च ततो पश्चगव्येन शास्त्रवत्⁴॥ उद्वर्तनं माषचूर्णं मसूरामलकानि च । लोधं कालेयकं चैव तगरं <sup>5</sup>वर्णसंभवम् ॥

<sup>1</sup> 평. र., ४२०-४२५.

<sup>2 &#</sup>x27;कुठेरकं ' कृष्णतुलसीमाहु:--कृ. र.

<sup>3 &#</sup>x27;वीरकयो ' विकेश्वपन्यस्तमूल्यत्याजनेन कथः -- कृ. र.

<sup>4</sup> शास्त्रविदिति समन्त्रकपञ्चगन्येन स्नानोक्तपरिमाणवता घृतादिना चेत्यर्थ:--कृ. र.

<sup>5</sup> मुस्तकानि च--कृ. र.

सर्षपाश्च प्रियङ्गश्च मातुलुङ्गरसस्तथा। सर्वोषध्यः सर्वगन्धाः सर्वबीजानि काश्चनम्॥ मङ्गलानि यथाकामं रत्नानि च कुशोदकम्। हस्तिदन्तोद्धृता मृच वृषश्वङ्गोद्धृता च मृत्॥ नदीतीराद्भवां स्थानाद्वल्मीकात्संगमोद्भृतात्। इन्द्रस्थानाच सरसस्तथा पर्वतमस्तकात्॥ एताभिः <sup>2</sup>शोधयेद्देवं दद्याद्गोरोचनं शुभम् । ततस्तु कलशा देया <sup>3</sup>यथाप्रोक्ताः खलंकृताः॥ जातीपछ्ठवसंयुक्ताः⁴ सफलाश्च सकाश्चनाः। प्रण्याहवेददाब्देन<sup>ऽ</sup> वीणावेणुरवेण च ॥ शब्देन मधुरेणैव सृतमागधवन्दिनाम्। एवं संस्नाप्य<sup>6</sup> गोविन्दं खनुलिप्तं खलंकृतम् ॥ सुवाससं पूजयेच सुमनोभिः सकुङ्कमैः। दीपैर्यूपैर्मनोज्ञैश्च पायसेन च भूरिणा॥ मात्रयान्नप्रदानैश्च होमैः <sup>7</sup>पुष्पैः सुदक्षिणैः। वासोभिर्भूषणै रत्नैर्गोभिरश्वैर्मनोहरैः ॥ ब्राह्मणाः पूजनीयाश्च विष्णोराद्याश्च सूर्तयः। संविभज्याश्च दायादा ब्रात्याः सात्वतजातयः ॥ यज्ञिशिष्टासृतं पश्चाद्गोक्तव्यं ब्राह्मणैः सह।

<sup>1</sup> राजस्थानाच-कृ. र.

<sup>2</sup> शोध्य देवेशं--ब, ज, ना, द, कृ. र.

<sup>3</sup> यथाप्राप्ताः---कृ. र.

<sup>4</sup> संबद्धाः--- कृ. र.

<sup>5</sup> पुण्याहजयशब्देन—कृ. र.

<sup>6</sup> सुम्नाप्य--ब, द; संस्थाप्य--कृ. र.

<sup>7</sup> पुण्येः सदक्षिणैः--कृ. र.

<sup>8</sup> मनोजवै:--ब, ज, ना, द; मनोरमै:--कू. र.

संविभज्यास्ततः पश्चात्त्रयोदद्यां तु नर्तकाः॥ चतर्दश्यां न भोक्तव्यं <sup>1</sup>पातव्यमथवा पयः। पौर्णमास्यां तु संपूज्यो भक्त्या दामोदरः सदा॥ तस्मिन्नहनि यत्नेन कर्तव्यं नक्तभोजनम्। दौःशील्यभ्रान्तिचिकतैस्तत्र सप्तर्षिभिः पुरा ॥ मंत्रकाः कृतिकाः षट् च ऋते साध्वीमरुन्धतीम्। तत्र स्कन्दश्च भगवान् कार्तिकेयत्वमागतः॥ खडुगश्च<sup>2</sup> रुद्रवचनाद्वह्निमध्यात् समुत्थितः। रुद्वात पादादातं छेभे वरुणस्तत्र दारुणम् ॥ अग्निश्च भगुशापाच मुक्तस्तत्र महाभयात्। अहितो मनना मर्त्यो नीत्वा तत्र पयोनिधिम् ॥ . स्नातव्यं $^4$  वृष $^4$ स्तत्र प्राप्त उत्सर्ग $^5$  एव हि । इष्टिः सांग्रामिकी तत्र कृता देवैर्जिगीषुभिः॥ तसाहजात्र कर्तव्याः पौराणा उत्सवाः सकृत्। तत्र चन्द्रोदये पूज्यास्तापस्यः कृत्तिकाश्च षट् ॥ क्रार्तिकेयस्तथा खडुगो वरुणश्च हुतारानः। धान्यैः सञ्जेद्वरिश्वं भूषितव्यं निशागमे ॥ माल्यैर्धृपैस्तथा गन्धैर्भक्ष्यैस्तृचावचैस्तथा। परमान्नैः फलैः शाकैर्वहिब्राह्मणतर्पणैः॥ इक्षूणां तु विकारेण दीपवृक्षेः सुद्योभनैः।

<sup>1</sup> पातब्यमथ पायसः---क, ज ; पातब्यमथवा पुनः---ना ; पातब्यमथवाप्रतः--- ड.

<sup>2</sup> হাক্সখ--- ब, द.

<sup>3</sup> अधितो मनुना मत्स्यो—ब, द; वर्धितो मनुना मत्स्यो—ना, ज, क्र. र.

<sup>4</sup> स्वातन्त्रयं--ना, कृ. र.

<sup>5</sup> उत्सङ्ग-- ऋ. र.

<sup>6</sup> पुष्टि:--क्. र.

क्रसरेणाथ पयसा तथा रम्पेश्च गोरसै:॥ <sup>2</sup>लेपिकाभिर्विचित्राभिः खजात्युक्तैश्च पानकैः। एवं देवाः सुसंपूज्या<sup>3</sup> दीपो देयो गृहाह्नहिः॥ दीपोपान्ते<sup>4</sup> ततो गर्तश्चतुरस्रो मनोहरः। चतुर्विशाङ्गुलः कार्यः सिक्तश्चन्दनवारिणा ॥ गवां क्षीरेण <sup>5</sup>पूर्णश्च समन्तात् परिरक्षितः । तत्र हैममयो मत्स्यो सुक्तानेत्रो मनोहरः॥ संक्षेप्तच्यो विधानेन नमोऽस्तु हरये पठेत्। ब्राह्मणाय मनोज्ञाय दद्यात्तत्क्षीरसागरम्॥ <sup>6</sup>नीलं च वृषभं दद्याचतुर्वत्सतरीयुतम् । सर्वसस्यधनं<sup>7</sup> रम्यं सर्वगन्धसमन्वितम्॥ सुवाससं<sup>8</sup> ब्राह्मणाय महाकान्तारतारणम्। यावन्ति तस्य रोमाणि शरीरे सन्ति संख्यया ॥ तावद्यगसहस्राणि खर्गे वसति तत्प्रदः। पूजयित्वा ततो विष्णुं रक्तमाल्यानुलेपनैः॥ <sup>9</sup>भोक्तव्यं गोरसपायं सुप्तव्यं स्थण्डिले ततः। एकादइयादि्षु तथा तासु पञ्चसु रात्रिषु॥ दिने दिने च स्नातव्यं शीतलासु नदीष्विप ।

<sup>· 1</sup> चान्यैश्च--कृ. र.

<sup>2</sup> छेपिका पकाचिविशेष:-- कृ. र.

<sup>3</sup> एवं देवांस्तु संपूज्य-क, कृ. र.

<sup>4</sup> द्वारोपान्ते-- कृ. र.

<sup>5</sup> सम्पूर्ण:--ब, क, ज, ना, द, कृ. र.

<sup>6</sup> Line omitted by 委. र.

<sup>7</sup> सर्वसस्यधरं-क, कृ. र.

<sup>8</sup> सुधासमं-कृ. र.

<sup>9</sup> गन्बेर्धूपैस्तथा दीपैनैवेवैविविधेरिप-ना.

पूजनीयो हरिर्देवो ब्राह्मणाः सहुतादानाः॥ अभयं सर्वभृतेभ्यो दत्तं पूर्वं सुरासरैः। विष्णुप्रवोधसमये दिव्यं युगदातं क्रमात् ॥ यथावत्पालितं तच मुनिभिर्वाक्यमुत्तमम्। देवैर्विष्णुप्रबोधादि समग्रं तत्तरायणम् ॥ पालितं तच <sup>1</sup>वचनात् पश्चात्त्यक्तं विधेर्वज्ञात्। नित्यसंग्रामशीलत्वाद्धर्माद्धिसात्मकैस्तथा ॥ देवदानवयक्षेश्च पिञाचैरथ राक्षसैः। वर्जिता प्राणिहिंसा च <sup>2</sup>मासादेर्दिन्पश्चके॥ यसान्न भोजनं धात्रा तेषां मांसाहते कृतम । ततः प्रभृति यो येन धर्मश्च खयमाश्रितः॥ स तेन पाल्यते नित्यमद्यापि <sup>3</sup>प्रथितात्मना। मुनिवद्देववचाथ दैल्यदानववत्तथा ॥ देया च सर्वभृतेभ्यो नरैरभयदक्षिणा। 4मार्गशीर्षस्य मासस्य प्रारम्भे प्रतिपद्यपि ॥ नवसंवत्सरारम्भो देवैः कृतयुगे कृतः। कश्यपेन च कश्मीरा निर्मिताश्च सशोभनाः॥ तसात्तत्र नरैः कार्यः सदा पुण्यमहोत्सवः। पुष्पैर्माल्यैर्गीतवाद्यैर्मङ्गल्यैद्भेट्यशोभितैः ॥ <sup>6</sup>दानैर्वस्त्रेस्तथा रत्नैरुपर्युक्तैर्नवैः सदा।

<sup>1</sup> भुत्रनं--- ब, क, द, ज; वचनं--- ना, कृ. र.

<sup>2</sup> प्राणिभिद्निपञ्चकं—ब, क, द; मांसादैर्दिनपञ्चकम्—ना; मांसादेर्दिनपञ्चकम्—क. र.

<sup>3</sup> प्रयतात्मना—ब, क, ना, द, कृ. र.

<sup>4</sup> कृ. र. ४५२

<sup>5</sup> मङ्गलैर्दछशोभितैः—ब, ना, द, कृ. र.

<sup>6</sup> पानैरन्नेस्तथा बस्नेस्पर्युक्तेर्नरेः सदा—ब, क, ज, ना, द; यानै रह्नेस्तथा बस्नेस्प-युक्तेर्नरेः सदा—कृ. रः

<sup>1</sup>यदिष्णोर्दक्षिणं नेत्रं तदेवाकतिमत्प्रनः॥ अदितेः करुयपाजजे मित्रो नाम दिवाकरः। मार्गशीर्षस्य मासस्य शुक्रपक्षे शुभे तिथौ॥ मयम्यां तेन मा ख्याता लोकेऽस्मिन मित्रसप्तमी। षष्ठचां तु रूपनं कार्यं तस्मै मित्राय भानवे ॥ <sup>2</sup>यथा विष्णोः प्रबोधे तु क्रियते सर्वसम्पदा। तत्रोपवासः कर्तव्यो भक्ष्याण्यथ फलानि वा ॥ राचिजागरणं कार्यं अगीतवाचपुरस्कृतम् । सप्त∓यां ⁴वपनं कृत्वा ततः स्नात्वा यजेद्रविम् ॥ नानाकुसुमसम्भारैर्भक्ष्यैः पिष्टमयैस्तथा<sup>5</sup>। <sup>6</sup>मधना च प्रभृतेन होमजप्यसमाधिभिः॥ ब्राह्मणांस्तर्पयेत पश्चाहीनानाथांश्च मानवान्। अष्टम्यां संविभज्याथ तथा च नटनर्तकान् ॥ दिनद्वये च भोक्तव्यं पैष्टमन्नं मधुप्लतम्। <sup>7</sup>वामं नेत्रं तु यद्विष्णोस्तदेव <sup>8</sup>सुवनत्रयम् ॥ अनस्यात्मजश्चनद्रस्त्वमृतेनाभ्यषेचयत्। पौर्णमास्यां पौर्णमास्यां तस्मात्तं पूजवेत्सदा<sup>9</sup>॥

<sup>1</sup> कृ. र., ४६०-४६१.

<sup>2 &#</sup>x27;यथा विष्णो: ' इत्यनेन कार्तिक शुक्कैकादश्युक्तविष्णुक्रानीयद्रव्यातिदेशः -- कृ. र.

<sup>3</sup> गीतनृत्यपुरस्कृतम्---व, ज, ना, द.

<sup>4</sup> स्नपनं—कृ. र.

<sup>5</sup> शुभै:---ना, कृ. र.

<sup>6</sup> ड, ज, and ना add one line before this: रात्रिजागरणं कार्य शुभैवधिश्व नर्तनै:

<sup>7</sup> क. र., ४७१—४७२.

<sup>8</sup> नयनत्रयम्—उ.

<sup>9</sup> पौर्णमास्यां च तस्मात्तं पूजयेत्तत्र सर्वदा-व, क, ज, द, कृ. र.

शुक्कैः पुष्पेश्च पयसा ¹श्रद्धया परया युतः। रत्नैर्दीपैश्च बलिभिर्होमैर्ज्ञाह्मणतर्पणैः॥ गोभ्यश्च लवणं देयं तस्मिन्नहनि सर्वदा। यसात्तु लवणं² चन्द्रादक्षशापाद्विनिःसृतम् ॥ माता खसा च <sup>3</sup>द्दहिता पूज्याः श्रेष्ठकुलाङ्गनाः । रक्तवस्त्रद्वयेनैव सद्देशन नवेन च ॥ रूपमात्रं⁴ तु विधिवत् कर्तव्यं तत्र सद्विजैः। कान्तं रूपं भवेत्स्त्रीणां पूर्णेन्दोः पूजनादिति ॥ क्रीडन्त्याकारागङ्गायामष्टमे <sup>5</sup>चात्मवर्त्मनि । गजेन्द्राः क्रमुदाचाश्च करैस्तजाह्नवीजलम् ॥ <sup>6</sup>गृहीत्वा प्रतिमुश्रन्ति सूत्कारैर्दक्षिणामुखैः। <sup>[7</sup>प्लुष्टाः पूष्णोऽंशपातैश्च सामीप्यात सर्यरिक्मिभः॥ सम्यक् खदेहशान्त्यर्थं दाहस्य शमनाय च।] महाप्रपातान्नभसः पतमानं तु तज्जलम् ॥ वायुना ध्मायमानं तु स्थानत्वमुपगच्छति । तत्पुण्यं हिमवत्सानौ पतते च यदा हिमम्॥ प्रथमं तत्र संपूज्यो हिमवान् शिशिरस्तथा। हेमन्तश्च तथा नागो नीलो नीलाब्जसन्निभः॥ स्थाननागश्च संपूज्यः फलैः पत्रैर्नमेरुजैः। बकपुष्पाणि देयानि धूपो गुगगुल्हसंभवः॥

<sup>1</sup> नैवेदौः श्रद्धयान्वित:--कृ. र.

<sup>2</sup> तस्मात्सलवणं-- ज ; तस्मात्तलवणं-- कृ. र.

<sup>3</sup> सम्पूज्यास्तथा च स्वकुलाङ्गनाः—व, द.

<sup>4</sup> रूपक्षत्रं--- ज ; रूपशस्त्रं--- कृ. र.

<sup>5</sup> वातवर्त्मनि-- ज ; चाभवत् मणि: ?-- कृ. र.

<sup>6</sup> The following two verses are omitted by 3.

<sup>7</sup> Omitted by all MSS. but supplied by F. T.

मध्वाज्यतिलसंमिश्रं पितृभ्यश्च हिमं बह । यस्मिन देशे हिमं न स्यात्तत्र ब्रयाद्विमं हिमम्॥ घताक्तं ब्राह्मजेभ्यश्च देयं <sup>2</sup>माषोदनं तथा। उत्सवश्च ततः कार्यो गीतवृत्यसमाकलः॥ विशेषतश्च भोक्तव्यं मनोज्ञं भोजनं शभम । इयामा देवी पूजितव्या भूपपुष्पानुलेपनैः॥ अन्नैर्भक्ष्यैः फलैर्मूलैः स्वनुलिप्तैः स्वलंकृतैः। हिमोपरि निविष्टैश्च गुरुपावरणाम्बरैः॥ मित्रभुत्यात्मसंबन्धिसहितैश्च यथास्रखम्। भोज्यं विद्योषवत् कार्यं श्रोतव्यं गीतवादितम् ॥ दष्टव्यं पुंखलीवृत्यं पुजनीयास्तथा स्त्रियः। नवं च मद्यं पातव्यं मद्यपैश्च यथाक्रमम् ॥ ब्रह्मलोके तपस्तप्त्वा पितरो छेभिरे वरम्। <sup>3</sup>पौषे कृष्णाष्टकायां तु शाकैः श्राद्वं सुभोजनम् ॥ <sup>4</sup>पौषमासस्य <sup>5</sup>क्रष्णायामेकादञ्चामपोषितः। द्वादश्यां पूजयेद्विष्णुं देवं नारायणं हरिम् ॥ यात्रा कार्या त्रयोदर्यां चतुर्दर्यासपोषितम्।  $^6$ पौर्णमास्यां यजेद्विष्णुं यावद्विभवविस्तरम् ॥ इदं जगत्पुरा लक्ष्म्या व्यक्तमासीत्ततो हरिः। प्ररंदरश्च सोमश्च तथा ग्रुषा बहस्पतिः॥

<sup>1</sup> घृता**न्नं**---उ.

<sup>2</sup> मांसोदनं---ना.

<sup>3</sup> कृ. र., ४७८.

<sup>4</sup> इ. र., ४८२.

<sup>5</sup> शुक्रायां---ना, कृ. र.

<sup>6</sup> The following eleven lines are omitted by 3.

<sup>7</sup> पुष्यबृहस्पती—कृ. र.

पश्चैते पुष्ययोगेन पौर्णमास्यां तपोबलात । अलंकृतं पुनश्चकुः ¹सौभाग्योत्साहलक्ष्मिभिः॥ तसान्नरैः पुष्ययोगे तत्र सौभाग्यवृद्धये। गौरसर्षपकल्केन समालभ्य खकां तनुम् ॥ कृतस्नानैस्ततः कार्यमलक्ष्मीनादानं परम्। उद्वर्त्य देहं च तथा सर्वीषिध्युतैर्जलैः॥ स्तानं कृत्वा नवं वस्त्रं गृहीत्वाच्छादनं ततः। द्रष्टव्यं मङ्गलशतं धूपस्रग्धान्यशोभितम् ॥ तत्र नारायणः शकश्चन्द्रः <sup>2</sup>पूषा बहस्पतिः। संपूज्याः पुष्पधूपाद्यैनैवेद्यैश्च पृथक् पृथक् ॥ प्रशस्तैवैदिकैर्मन्त्रैः कृत्वाग्निहवनं शुभम्। धनैर्विप्राश्च संतप्यों नवैर्वस्त्रैश्च शोभिताः॥ ततः प्रष्टिकरं हृद्यं भोक्तव्यं घृतपायसम्। पुष्ययोगे च कर्तव्यं राज्ञा स्नानं च सर्वदा ॥ <sup>3</sup>कृष्णाष्टम्यां तु माघस्य मांसश्राद्धं महाफलम् । पितृभिः प्रार्थितं पूर्वं तस्मात्तत्तत्र कारयेत् ॥ ⁴माघे तु कृष्णद्वादइयां यमोऽपि भगवान् पुरा। तिलानुत्पादयामास तपः कृत्वा सुदारुणम् ॥ राजा दशरथो भूमौ तसात्तानवतारयत्। तिलानामाधिपत्ये तु विष्णुस्तत्र कृतः सुरैः॥ तस्यामुपोषितः स्नातः तिलैस्तसाद्यजेद्धरिम । तिलतेलेन दीपाश्च देया देवगृहेषु च ॥

<sup>1</sup> सौभाग्योत्साहलक्ष्मीभि:—कृ. र.

<sup>2</sup> पुष्यबृहस्पती-कृ. र.

<sup>3 ₹. ₹.,</sup> ४९५.

<sup>4</sup> कृ. र., ४९६.

निवेदयेत्तिलानेव होतव्याश्च तिलास्तथा। तिलान दद्याच विश्रेभ्यो भक्षयेच तथा तिलान ॥1 <sup>2</sup>माघकृष्णचतुर्देइयां विष्णोर्देहान्मरीचयः । निश्चेरुस्तिलकाकाराः<sup>3</sup> दातद्योऽथ सहस्रदाः ॥ <sup>4</sup>सप्तस्य भोगिशयने योगनिद्रागतस्य च। उदानपवनोद्धता रोमकूपेषु सर्वतः॥ तारणाचोगिमुख्यानां भिन्ने वैकारिके सति। विनाशिन्यः शरीरे ताः सिद्धाः सक्ष्मत्वमागताः ॥ तिलकाकृतयो जाताः संस्थिताश्च सुधातमनः। तारकास्त महाघोरात संसारगहनार्णवात ॥ तरितः ष्ठवने धातुस्तसात्तासां निगचते। अनर्काभ्यदिते काले ⁵सत्स्र तारांशकेष्वपि॥ राजा च तत्र संप्रज्यो यमः प्रलयभास्करः। सर्वाङ्गसन्धिसंभृता नचो विष्णोश्च नित्यदाः॥ अरुणोदयवेलायामारटन्ति च सर्वदा। नियुक्ता विष्णुना सर्वाः कस्य पापं पुनीमहे ॥ निमित्तं पश्चतारेयं तत्र प्रोक्तं यतो भवि। तदा सा तु निशा ज्ञेया तारारात्री सदारूणा ॥

<sup>1</sup> इदं तु भूपालकृत्यसमुचये माघकृत्योपसंहारे द्वादश्यां तिलद्वादशीवतमिति वत-रूपतयोपसंहतम् । कल्पतरुपारिजातादिषु नैयतकालिके लिखितमिति भावनीयम् —क्. र.

<sup>2 ₹.,</sup> ४९६–४९८.

<sup>3</sup> निश्चेरुश्वलिताकारा:---व, ज, द.

<sup>4</sup> The following seven lines are omitted by all MSS, but supplied by  $\overline{z}$ ,  $\overline{\zeta}$ .

<sup>6</sup> निमित्तं पश्चता वेयं -- कृ. र.

<sup>7</sup> ताराधात्री-- कृ. र.

तत्रोपोष्य त्रयोद्रयां संप्राप्ते त निशाक्षये। वितस्तायां विशोकायां विन्द्रवत्यामथापि वा॥ तथा हर्षपथायां च <sup>2</sup>त्रिकोट्यां वा यथाक्रमम्। सिन्धौ कनकवाहिन्यां तीर्थेष्वन्येषु तत्र वा ॥ स्नात्वा प्रच्यो जगद्धर्ता हरिः प्रच्याश्च तारकाः। यमो नद्यश्च तीर्थानि देवताः पितरस्तथा ॥ अर्घैः पुष्पैस्तथा ध्रुपैदीपमाल्यानुलेपनैः। नैवेचैर्विविधाकारैः कसरेण तु भूरिणा ॥ वहिः पूज्यश्च भगवान् घृताक्तेस्तिलतण्डुलैः। नमःप्रणवसंयुक्तान् सतिलांश्च जलाञ्जलीन् ॥ यमाय सप्त वितरेत धर्मराजाय सप्त च। मृत्यवे सप्त देयाश्च तथा सप्तान्तकाय च ॥ वैवखताय सप्तान्याः सप्त कालाय चैव हि। सप्त देयाश्च विधिवत सर्वप्राणहराय च ॥ क्रसरं भोजनीयाश्च ब्राह्मणास्तदनन्तरम्। श्राद्धं कृत्वा पितृभ्यश्च विमुक्तः सर्वपातकैः ॥ ततो विभज्य बन्धुभ्यः कसरं भक्षयेत खयम्। <sup>3</sup>उमाचतुर्थ्यां माघे तु शुक्कायां योगिनीगणैः <sup>4</sup>॥ <sup>5</sup>प्राग्भक्षयित्वा सृष्टा च भृयः स्वाङ्गाङ्गजैर्गुणैः । सहिताः सम्रजुर्यस्मात्तस्मात्त्रोक्ता ह्युमा सती॥

<sup>1</sup> इन्द्रवत्यां—कृ. र.

<sup>2</sup> त्रिनद्यां---कृ. र.

<sup>3</sup> कृ. र., ५०३.

<sup>4</sup> कृ. र., adds one line after this: अर्थै: पुष्पैस्तथा धूपैदीपैनेलिभिरेन-च.

<sup>5</sup> प्राक् पूजियत्वा<del>--- कृ</del>. र.

<sup>6</sup> कल्पतरौ प्राग्भक्षयिखेति पठितम् । अर्थै: पुष्पेरिस्यादि स्ठोकार्धं न लिखितम् — कृ. र.

तस्मात्सा तत्र संपूज्या नरैः स्त्रीभिर्विशेषतः। क्रन्दपुष्पैः प्रयतेन ¹सपद्मकुसुमाक्षतैः॥ कुङ्कमालक्तकाभ्यां च रक्तसूत्रैः सकङ्कणैः। अर्धैः पुष्पैस्तथा धूपैर्दीपैर्वतिभिरेव च॥ ग्रहाईकाभ्यां पयसा लवणेनाथ <sup>2</sup>पानकैः। पुज्याः ३स्त्रियश्चाविधवास्तथा विप्राश्च भोजनैः ॥ सौभाग्यबृद्धये ⁴चाथ भोक्तव्यं बन्धुभिः सह। <sup>5</sup>श्रुक्कायां माघसप्तभ्यां पूषा नाम महारविः ॥ अदिलां कर्यपाजज्ञे सहस्रकिरणो महान्। तसात्तं पूजयेत्तत्र सोपवासो जितेन्द्रियः॥ अर्घैः पुष्पैस्तथा ध्रपैर्दीपैर्भक्ष्यैर्मनोहरैः । नृत्येगीतस्तथा वाचैहीमैब्रीह्मणतर्पणैः॥ अष्टम्यां च पुनर्भक्ष्यैः पुज्यो घृतमधुप्त्रतैः। भक्ष्याणि तानि देयानि भक्षितव्यानि तानि च॥ <sup>7</sup>पौर्णमास्यां मघायोगे वायसाः पश्च जज्ञिरे। इन्द्राच वरुणाद्वायोर्यमाद्य च नैर्ऋतेः॥ श्राद्धं पितृभ्यः कर्तव्यं तिलैः पूज्यास्तथा किल । ऐन्द्रवारुणवायव्या याम्या नैर्ऋतिकाश्च ये ॥ वायसाः पुण्ययशसस्ते मे गृह्णन्त भोजनम् ।

<sup>1</sup> सम्यग्द्रात्समाहितैः—ना, ब, क, द; सम्यग्द्रात् समाहतैः—ज; सम्यग्भावा-त्समाहितैः—क. र.

<sup>2</sup> यावँकै:-- कृ. र.

<sup>3</sup> स्त्रियश्च विविधाः--- ब, क, द.

<sup>4</sup> पश्चाद्भोक्तव्यं मधुभि: सह—द, ब ; पश्चाद्भोक्तव्यं बन्धुभि: सह—ना. कृ. र.

<sup>5</sup> æ. र., ५०९.

<sup>6</sup> मनोऽनुगैः -- कृ. र.

<sup>7 \$.</sup> t., 492.

दचादनेन मन्त्रेण तेभ्यो भोक्तं मधुप्छतम्॥ ब्राह्मणान भोजयित्वा त भुजीरन बन्धुभिः सह। ¹फाल्गुनस्य च मासस्य कृष्णाष्टम्यां मही मिता ॥ नारद्येरितैर्विपैर्दक्षपुत्रैः सिसृक्षभिः। सब्ध्या सक्ष्ममानेन समुद्रगिरिवर्जिता ॥ अतोऽर्थं तु महीमानं खल्पं तत्र निगचते। पितभिः पूर्वदेवैस्त तत्र कृत्वा महत्तपः ॥ अपूर्वैः प्रार्थितं आद्धं मनुष्येभ्यो जनार्दनात्। अथ सस्यानि <sup>3</sup>पूर्णानि मुनिभिः <sup>4</sup>कमलोद्भवात् ॥ प्रजानां वर्धनार्थाय कदाचित्तत्र सर्वदा। जाता दाशरथेः पत्नी तस्मिन्नहनि जानकी ॥ उपोषितो रघपतिः समुद्रस्य तटे तदा। सर्वसस्यैश्रदस्तसात्तत्र कर्तव्य एव हि ॥ सापुपैस्तन्न संपुज्या विप्रसंबन्धिबान्धवाः। रामपत्नी च संप्रज्या सीता जनकनन्दिनी ॥ ततो नवम्यां लक्ष्मीश्च ब्राह्मणाश्च बहुश्चताः। हृद्येन पिष्टभोज्येन मधुयुक्तेन सर्वदा॥ बहुप्रकारैभीज्यैश्च दशम्यां मित्रबान्धवाः। तर्प्यस्त्वात्मा च संपूज्यः श्रोतव्यं गीतवादितम् ॥ मङ्गलालम्भनं कार्यं निल्यमेव दिनत्रयम्। ⁵क्रष्णायां फाल्गुने मासि द्वादइयां श्रवणे सति ॥

<sup>1</sup> g. t., 49c.

<sup>2</sup> सापूपं--कृ. र.

<sup>3</sup> सर्वाणि—ब, ज, ना, द, कृ. ₹.

<sup>4</sup> कलशोद्भवात्—ब, द, क, ज, ना.

<sup>5</sup> g. t., 498,

चकार भगवान् विष्णुः पिण्डनिर्वपणं महत्। पितामहेभ्यः श्राद्धं तु तिलैश्च कृतवान् पुरा ॥ सोपवासो हरिं तसात्तत्र संपूजयेत्तिलैः। तिलैः संपूजयेदेवीं तिलांश्च जुहुयात्तथा ॥ तिलतैलेन दीपांश्च दद्याद्देवगृहेष्वपि । तिलान् दद्याच विषेभ्यः पितृभ्यश्च तिलोदकम् ॥ तिलांश्च भक्षयेत्तत्र धर्मवृध्यर्थमात्मनः। <sup>1</sup>अथ कृष्णचतुर्दरयां फाल्गुने मासि राङ्करः॥ ब्रह्मविष्णू मोहयित्वा <sup>2</sup>ज्वालालिङ्गेन मायया। जगछिङ्गसहस्रैश्च पूरयामास तत्क्षणात्॥ ततः प्रभृति रूढा च लिङ्गपूजा कपर्दिनः। गौरमृत्तिकया लिङ्गं तस्मात्तत्र सुद्योभनम्॥ क्कर्यात् प्रमाणसंयुक्तं<sup>3</sup> त्रयोदइयामुपोषितः । देवोत्थानविधानोक्तेर्द्रव्येस्तच प्रपूजयेत् ॥ अर्घैः सुगन्धिमाल्यैश्च रत्नवस्त्रानुलेपनैः। नैवेचैविविधाकारैहोंमैर्ज्ञास्मणतर्पणैः॥ भुक्त्वा रात्रौ ततः कुर्यान्नृत्यगीतैः प्रजागरः। श्रोतव्याः शिवधर्माश्च प्रादुर्भावाश्च शाङ्कराः॥ अहिंसालक्षणं धर्मं समाश्रिलाथ राङ्करः। रम्यैः पिष्टमयैः पूज्यः पद्यभिश्च खलंकृतैः॥ <sup>4</sup>अमावास्यायां पूज्याश्च <sup>5</sup>रुद्रोऽग्निर्ज्ञाह्मणस्तथा।

<sup>1</sup> इ. र., ५२०.

<sup>2</sup> जगल्लिङ्गेन—ब, क, ज, द, कृ. र.

<sup>3 &#</sup>x27;प्रमाणसंयुक्तं' मानोन्मानसंयुक्तम्—क्ट. र.

<sup>4</sup> ছ. र., ५२२.

<sup>5</sup> रुद्रोऽभिर्वरुणस्तथा—ब, द, ज; रुद्रार्कवरुणास्तथा—ना,

मांसौदनैर्लोपिकाभिः पूज्यश्चातमा सबान्धवः॥ ¹फाल्गुने मासि शुक्कायामष्टम्यां केशवः पुरा । महीं सृष्ट्वा तु मनसा² सदौलवनकाननाम् ॥ दक्षं प्रजापतिं पाह सृष्टिमापुरयस्व मे । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा स मुनिस्तां महीं ततः॥ मापयामास विधिवद्वहन्मानेन<sup>3</sup> तत्क्षणात्। <sup>4</sup>द्वीपार्णवमरुचन्द्रनदीवर्षसमन्वितैः॥ बृहन्मानं समुद्रस्य शतयोजनमात्रकम्। चके रघुपतिस्तत्र वक्षपाषाणकर्दमैः॥ त्रिकूटशिखरपान्तसंस्थितो भगवांश्च सः। बृहच तन्महीमानं पुराणो वीक्ष्य विस्मितः॥ इयं मही मया सृष्टा पद्भचामिति विचिन्तयन्। हतस्य क्रम्भकर्णस्य महामानं सारन्निव ॥ बृहन्मानेन दीपाश्च सवाद्याभ्यन्तरे गृहे। दत्तास्तत्र महीदानं कृतं माल्यादिभिः सदा ॥ तसाद्धहन्महीमानं यथा कार्यं तथा शृणु। अनन्नभुग्भिरष्टम्यां सुस्नातैश्च स्वलंकृतैः॥ लक्ष्मीः सीता च पूज्याथ<sup>6</sup> गन्धमाल्यादिभिस्तथा। ततः प्रदोषसमये दीपाः शतसहस्रशः ॥ नरैर्गृहे गृहे देयाः सर्वदेवीभ्य एव च।

<sup>1</sup> क. र., ५२६--५२८.

<sup>2</sup> सहसा---क, ब, द.

<sup>3</sup> विधिवदगृहमानेन—उ.

<sup>4</sup> The following nine lines are omitted by all MSS. but supplied by 5. .

<sup>5</sup> गृही महीमानं---ब, द; तस्माद्गृहमहीमानं--- उ.

<sup>6</sup> सीता च सम्पूज्या—ब, ज, द, कृ. र,

देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च ततो बाह्ये च वेइमनः॥ <sup>1</sup>तेषां चोपरि देयाश्च तावत्संख्याश्च दीपकाः। अविशष्टं<sup>2</sup> ततो भोज्यं भक्षितव्यं स्वबन्धभिः॥ द्वितीयेऽहिन मध्याहे शोभनैर्माल्यदामभिः। गृहाणि <sup>3</sup>भूषणीयानि तथा देवगृहाण्यपि ॥ सीतां संपूज्य भोक्तव्यं नृत्यगीतसमाञ्जलम्। पकान्नं निखदानं च तत्र देयं तु याचते॥ नान्यत्किंचित्प्रार्थितव्यं लब्धं ग्राह्ममयस्नतः। दशम्यां वापि कर्तव्यं बलिकर्म तथाऽऽत्मनः॥ मङ्लालम्भनं कार्यमृतसवश्च विशेषतः। ब्राह्मणेभ्यो धनं देयं भृत्येभ्यश्च यथाक्रमम्॥ धान्यमन्नं सुवर्णं च वस्त्रमाभरणं तथा। गोभूमिरत्नवेइमानि देयानि प्रयतात्मने ॥ संप्राप्तान् ग्राहयेत् सम्यङ् न तत्र 'ग्लपयेन्मनः। न कश्चिद्विमुखस्तत्र कर्तव्यस्त्वागतो जनः॥ <sup>5</sup>खजातिविहितं पानं पेयं देयं च याचते। द्राय्यासने च कर्तव्ये <sup>6</sup>गन्धपुष्पादिवासिते ॥ स्त्रियः पूज्यास्त्वलंकार्याः<sup>7</sup> प्रहृष्टाश्च खरक्षिताः<sup>8</sup>।

<sup>1</sup> तुषारोपरि देयाश्र-- उ, ना.

<sup>2</sup> अन्नपिष्टं—न, क, द; अन्नं पिष्टं—ज; अनुशिष्टं—ना; दत्तशिष्टं—कृ. र.

<sup>3</sup> भूषितव्यानि—ब, ज, द.

<sup>4</sup> गोपयेन्मनः--- कृ. द ; म्नपयेन्मनः--- कृ. र.

<sup>5</sup> स्वजातिपानं पेयन्तु देयं तच्चैव याचके—ब, क, द, ना; स्वजातिपानं पेयं च देयं तच्चैव याचके—ज.

<sup>6</sup> धूपगन्धाधिवासिते—व, द, ज; गन्धपुष्पाधिवासिते—ना, कु. र.

<sup>7</sup> स्वलङ्कार्याः प्रकृष्टाश्वाऽऽशुरक्षिताः—व, द.

<sup>8</sup> सहप्राश्च सरक्षिताः—ज ; प्रहृष्टाश्च सरक्षिताः—कृ. र.

निशायां कीडमानाश्च नृत्येयुः¹ कृतभोजनाः ॥ <sup>2</sup>फाल्गुन्यामर्थमा जातस्त्वदितौ कञ्चयपादपि । अत्रेश्चाप्यनसूयायां जातः पूर्वमयं ठाठी ॥ तौ तत्र पूज्यौ विधिवत प्राप्ते चन्द्रोदये सति। गीतन्त्रयेस्तथा वाद्ये रात्रौ कार्यः प्रजागरः॥ <sup>3</sup>अथ चैत्रेषु कृष्णायां प्रतिपद्यपि सर्वदा । ⁴झञ्जमञ्जनटानां तु द्रष्टव्यं कौश्रलं महत्।। प्रतिपत्त्<sup>5</sup> समारभ्य पश्चमीं यावदेव हि । पूजाकर्म ततः कार्ये स्त्रीजनस्यात्मनस्तथा ॥ भोजनं पर्पटपायं भोज्यं देयं च याचते। चैत्रे <u>त</u> कृष्णपश्चम्यां <sup>6</sup>कइमीरा तु रजस्वला ॥ नित्यं भवति तसात्तां कृत्वा शैलमयीं स्त्रियः। अभ्यङ्गवस्त्रनैवेद्यैः पूजयन्ति दिनन्नयम् ॥ पुष्पालङ्कारधूपैश्च गोरसं वर्जयन्ति च। अष्टम्यां च ततः स्नाप्यास्ताभिरेव गृहे गृहे ॥ सुस्नाताभिः पक्रष्टाभिर्जीवपत्नीभिरेव च। भृषिताभिः द्यभैर्वस्त्रैर्माल्यैर्गन्धैर्विद्येषतः॥ अनन्तरं द्विजैः स्नाप्याः सर्वौषधियुतैर्जलैः। गन्धैर्बीजैस्तथा रत्नैः फलैः सिद्धार्थकैस्तथा ॥ स्तपयित्वा च तां देवीं गन्धैर्माल्यैश्च पूजयेत । वस्त्रालङ्कारप्रष्पेश्च तथा प्रण्येश्च गोरसैः॥

<sup>1</sup> नृत्येषु-कृ. र.

<sup>2</sup> **क. र., ५३०.** 

<sup>3</sup> क. र., ५३२.

<sup>4</sup> झल्लमल्लो संकरजातिविशेषौ---कृ. र.

<sup>5</sup> प्रतिपत्तः---ना, कृ. र.

<sup>6</sup> कश्मीरा धरित्री-- कृ. र.

मदपिष्टैस्त्रिकोणैश्च तथा भक्ष्यैश्च द्यालिजैः। पयसा पायसैई छैहीं मैब्रीह्मणतर्पणैः॥ तिन्नवेदितिशिष्टं तु प्रार्थितव्यं गृहे गृहे। ¹तन्त्रीमनोहरं वाद्यं ततः श्रोतव्यमादरात्॥ अतः परसृतुस्नाता गर्भ गृह्णाति मेदिनी। आदित्यमहिषी राज्ञी पौराणी देवपूजिता ॥ राजीस्वपनमेतस्मात्कारणात्तत्र विश्रुतम्। <sup>2</sup>ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च करुयपः सुरभी तथा ॥ इन्द्रः प्रचेताः पर्जन्यः शेषश्चन्द्रार्भवह्नयः। बलदेवो इलं भूमिईषभौ रामलक्ष्मणौ ॥ रक्षोद्यौ जानकी सीता युगं गगनमेव च। एते द्वाविंशतिः प्रोक्ताः प्रजानां पतयः ग्रभाः ॥ गोमङ्गले तु संपुज्याः कृष्यारम्भे महोत्सवे। अर्घैः पुष्पेस्तु धूपैश्च माल्यै रह्नैः पृथक् पृथक् ॥ प्रदक्षिणैर्विधानेन होमैर्ब्राह्मणतर्पणैः। ततः शक्किनसुक्तेन वाद्यशब्देन भूरिणा ॥ हलेन वाहयेद्धमिं खयं स्नातः खलंकृतः। पूर्वोत्तरां दिशं गच्छेत क्रमात पौरंदरीं श्रभाम ॥ कृत्वा प्रदक्षिणावर्तमैशान्याभिमुखौ ततः। विसुच्य वृषभौ बीजं पुरुषो लक्षणान्वितः॥ तृप्तः सुवासाः स्रग्वी च सुवर्णजलसेवितम् । सुवर्णपात्रसंयुक्तं प्राङ्मुखो निपतेद्भवि॥ उप्त्वा बीजं तु तत्रैव भोक्तव्यं बन्धभिः सह ।

<sup>1</sup> तन्त्रीवाद्यं तु मधुरं--ना.

<sup>2</sup> The following seventeen lines are omitted by all MSS. but supplied by ₹. ₹.

उत्सवश्चैव कर्तव्यो गीतनृत्यसमाकुलः॥ पूर्वं त्रेतायुगे कश्चिन्मध्यदेशोङ्गवो द्विजः। तीर्थयात्राप्रसङ्गेन चचार पृथिवीमिमाम्॥ विहाय कर्म गाईस्थ्यं तस्मिन् गेहाद्विनिःस्ति । प्रसक्ता ब्राह्मणी शुद्धे इमश्रुकर्मकरे रहः॥ तस्याः कदाचित्प्रत्रस्त तसाज्ञातो विधेर्वशात । शालिकीर्तिर्विवृद्धश्च सविवेकश्च मातरम्॥ पप्रच्छ जातसन्देहः पितुर्जन्मात्मनस्तथा। वकोक्ला स तया प्रोक्तो गिरितः सरितस्त्विमाः॥ निम्नं प्रयाता निम्नेषु जाताः पुण्याश्च ज्ञालयः। स तु तद्वचनं श्रुत्वा दृष्ट्वा सूर्यं च दुर्मनाः॥ तपश्चचार सुमहन्मरणे कृतनिश्चयः। प्रयाणकाले ब्रह्माणमपद्यतपुरतः स्थितम् ॥ दुर्लभं ब्राह्मणत्वं च न च तस्मात्स लब्धवान्। मृदग्राहः खमात्मानं पीडियत्वा विचेतनः॥ निष्फलं तु ततस्वागं परपीडार्थमाचरेत्। एकादइयां तु चैत्रस्य कृष्णायां निर्जने मृतः॥ यक्षात्पिशाच्यां मत्तायां छेभे जन्माथ तामसम्। जघन्यां यक्षजातिं च गौह्यकीं तां समाश्रितः ॥ अद्यापि तत्फलं भुङ्क्ते तावन्मात्रं तु तामसम्। तस्मात्स तत्र संपूज्यः स्त्रीभिश्च प्रातरेव हि॥ पाषाणे वर्तुलप्राये मृन्मये वापि चित्रितः। अर्घैः पुष्पैस्तथा धूपैः कुङ्कमेन सुगन्धिना ॥ औरभ्रलोमभिर्मत्स्यैर्भक्ष्यैरुचावचैरपि।

<sup>1</sup> मात्रस्तद्वचनं---ना.

तज्ञ विप्रेरनध्यायः कर्तव्यो वाचि संयमः ॥ ततो मध्याह्रसमये मृन्मये च विचित्रितः। क्षिप्त्वा द्वारेण निष्कास्य स्त्रीभिरेव सुभाषितैः॥ क्षिप्त्वा गवाक्षरन्ध्रेण प्रवेइयश्च पुनर्गृहे ।  $^{1}$ चैत्रकृष्णे चतुर्देश्यां निकुम्भः शङ्करं सदा ॥ <sup>2</sup>पूजयति च धर्मात्मा पिशाचैः सहितो बली। तस्यां निजायां कर्तव्यो नरैर्नित्यं प्रजागरः ॥ शम्भुः पूज्यो निकुम्भश्च पिशाचेभ्यो बलिं हरेत्। वीपिकास्तिलतैलस्य कल्केनोक्ताः सुद्योभनाः॥ मत्स्यमांसानि भूरीणि तथा <sup>3</sup>माषोदनं ग्रूभम्। भक्ष्याणि परमाञ्चानि पानकानि श्रभानि च ॥ वृक्षमुलेषु गोष्ठेषु तथा शून्यगृहेषु च। चतुष्पर्थेषु रथ्यासु चत्वरेषु नदीषु च ॥ देवालयेषु पुण्येषु वृक्षकोटरकेषु च। अद्दालकदमद्यानेषु राजमार्गेषु सर्वदा ॥ तस्यां निशायां रक्ष्यास्त्र पिशाचेभ्यश्च बालकाः। द्रष्टव्यं पुंश्वलीनृत्यं न कुर्यात्स्त्रीनिषेवणम् ॥ अमावास्यां तु चैत्रे सारमेयैश्च काठ्यपैः। वासुदेवाद्वरो लब्धः प्रभृतं भोजनं त्विति ॥ वैवखतकुले जातौ द्वौ इयावशवलौ शभौ। वरं यसाच छेभाते यमद्वारनिवासनम्॥ तसात्तत्र पितृन् देवान् तर्पयित्वा द्विजैः सह। शुनामन्नं प्रभृतं तु पश्चादेयं यथेप्सितम् ॥

<sup>1</sup> चैत्रकृष्णे तु द्वादश्यां--- ब.

<sup>2</sup> संपूजयति धर्मात्मा--ज.

<sup>3</sup> मांसोदनं--ज.

प्रतिमासाचिदिवसे सर्वैः कार्यो महोत्सवः। अल्पन्तदुष्टे सौराह्ने मङ्गलालम्भनं तथा॥ ¹सर्वैश्च जन्मदिवसे स्नातैर्मङ्गलपाणिभिः। गुरुदेवाग्निविपाश्च पूजनीयाः प्रयन्नतः॥ खनक्षत्रं च पितरौ तथा देवः प्रजापितः। प्रतिसंवत्सरं यसात् ²कर्तव्यस्तु महोत्सवः॥

<sup>3</sup>इति राजाधिराजश्रीमद्गोविन्द्चन्द्रदेवमहासान्धिविश्रहिकेण भट्टहृद्य-धरात्मजेन भट्टश्रीमहक्ष्मीधरेण विर्चिते कृत्यकरूपतरी नियतकालकाण्डे तिथिकृत्यानि<sup>4</sup> ॥

<sup>1</sup> कृ. र., ५४०.

<sup>2</sup> कर्तव्याश्व महोत्सवा:--ब, ज, द.

<sup>3</sup> इति भष्टश्रीहृदयधरात्मजभष्टश्रीलक्ष्मीधरिवरिचिते कल्पतरौ नियतकलकृत्यकाण्डे तिथिकृत्यानि । ग्रुभं भूयात् । लिपिरियं ग्रुभङ्करपुरेवासि पं. श्रीरघुनाथशर्भणः ।—ब, द ; इति श्रीभष्टश्रीलक्ष्मीधरिवरिचिते नैयतकालिके तिथिकृत्यानि—ज ; इति तिथिकृत्यानि— द, ब.

<sup>4</sup> द and ब MSS. end here,

# अथ कान्तारदीपदानादिविधिः

### अथागस्त्यादेरर्घदानविधिः

## मत्स्यपुराणे<sup>1</sup>

#### नारदोवाच-

कथमर्घप्रदानादि कर्तव्यं तस्य वै <sup>2</sup>विभो। विधानं यदगस्यस्य पूजने तद्वदस्व मे॥

#### ईश्वरोवाच--

पत्यूषसमये विद्वान् कुर्यात्तस्योदये निशि ।
स्वानं ग्रुक्कतिलैस्तद्वच्छुक्कमाल्याम्बरो गृही ॥
स्थापयेदव्रणं कुम्भं माल्यवस्त्रविभूषितम् ।
पश्चरत्नसमायुक्तं घृतपात्रेण संयुतम् ॥
नानाभक्ष्यफलैर्युक्तं ताम्रपात्रसमन्वितम् ।
अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं तथैव
सौवर्णमत्यायतबाहुदण्डम् ।
चतुर्मुखं कुम्भमुखे निधाय
धान्यानि सप्ताम्बरसंयुतानि ॥

<sup>1</sup> कृ. र., २९४-२९६.

<sup>2</sup> प्रभो--ज, क, कृ. र.

<sup>3</sup> चतुर्भुजं---क, ज, कृ. र,

सकांस्यपात्राक्षतशुक्तंयुक्तं मन्त्रेण दचाहिजपुंगवाय। उत्क्षिप्य लम्बोदरदीर्घबाह-मनन्यचेता यमदिङ्मुखस्थः॥ श्वेतां च दद्याद्यदि शक्तिरस्ति रौप्यैः खरैहेंममयीं सवत्साम्। धेनं नरः क्षीरवतीं प्रणम्य सवस्त्रघण्टाभरणां द्विजाय ॥ आसप्तरात्रादुदयेऽर्घमस्य दात्रवयमेत्रतस्यकलं नरेण । यावत्समाः सप्त दशाथवा स्यु-रथोध्वमप्येव वदन्ति केचित् ॥ काशपुष्पप्रतीकाश अग्निमारुतसन्निभ। मित्रावरुणयोः पुत्र क्रम्भयोने नमोस्तु ते ॥ प्रत्यब्दं च फललागमेवं क्रवंत्र सीदित । होमं कृत्वा ततः पश्चाद्वर्जयेन्मानवः फलम् ॥ अनेन विधिना यस्तु पुमानर्धं निवेदयेत्। इन्द्रलोकमवाभोति रूपारोग्यसमन्वितः॥ सप्रैव लोकानामोति सप्तार्घान् यः प्रयच्छति । <sup>2</sup>यावदायुश्च यः कुर्यात् परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ इति पठति शृणोति वा य एत-द्वस्युगलप्रभवस्य संप्रदानम् ।

<sup>1</sup> हेममुखीं---क, ज, ना, कृ. र.

<sup>2</sup> The following five lines are omitted by all MSS. but supplied by 5. 3. 384.

सकृदिप च ददाति सोऽपि विष्णो-र्भवनगतः परिपूज्यते नरौधैः॥

#### ब्रह्मपुराणे<sup>1</sup>

अगस्त्यो दक्षिणामाञ्चामाश्रित्य नभसि स्थितः। वरणस्यात्मजो योगी विनध्यपादविमर्दनः ॥ कन्यांत्रोभ्यः पश्चिमेभ्यः षड्भ्यः प्रारभ्य संख्यया। अंशान् द्वासप्ततिं<sup>2</sup> यावद्गङ्क्ते सूर्यस्तु राशिषु ॥ उदेति ताबद्धगवानगस्त्यो व्योम्नि तोयभुक्। ऋक्षांद्रोभ्यः पि्चमेभ्यः षड्भ्यः प्रारभ्य पूर्ववत् ॥ षट्त्रिंशतिं च यावच सुङ्क्ते भानुर्यथाक्रमम्। तावच्छान्तस्तु पातालं प्रयात्यस्तमुपैति च ॥ कृतोपवासः संपद्येदगस्त्यमुदितं मुनिम्। सर्वकामप्रदं पुण्यं सर्वभाग्यप्रवर्धनम् ॥ अर्चितव्यश्च भगवान् श्रद्धाभक्तिसमन्वितः। पूर्णकुम्भैः सुकूष्माण्डैर्यवैर्धान्यैर्धृतेन च ॥ जातीपद्मोत्पलैः <sup>3</sup>शुद्धैश्चन्दनेन <sup>4</sup>शुभेन च। गव्यैर्वतस्तथा वस्त्रे रहीः सागरसंभवेः॥ उपानच्छत्रदण्डैश्च पादुकाजिनवल्कलैः । भूरिणा परमान्नेन फलैः पुष्पेश्च शोभनैः॥ अन्नप्रकारेभेक्ष्येश्च होमैर्ज्ञाह्मणतर्पणैः। आञास्य च शुभं काममुद्दिश्य च मनोगतम् ॥

<sup>1 5.</sup> र., २९७-२९८.

<sup>2</sup> द्वाविंशतिं--ज, कृ. र.

<sup>4</sup> सिवेन च--ज, ना, कृ. र.

यचहं प्राप्तुयां कामं भगवन् मनसेप्सितम् ।
त्वत्प्रसादादविव्रेन भ्यस्त्वां पूजयाम्यहम् ॥
इत्युक्ता पूजयेत्पश्चादैवज्ञांश्च तथा गुरून् ।
ब्राह्मणान् भोजयित्वा तु ततो भुज्जीत वाग्यतः ॥

### ¹नरसिंहपुराणे—[६७, १२]

यदागस्त्योदये प्राप्ते तदा सप्तसु रात्रिषु । अगस्त्याय ददात्यर्घं महापुण्यविवृद्धये<sup>2</sup> ॥ शङ्के तोयं विनिक्षिप्य सितगन्धाक्षत्रैर्युतम्<sup>3</sup> । मन्त्रेणानेन वै दद्याच्छ्वेतपुष्पसमन्वितम्<sup>4</sup> ॥

'<sup>5</sup>काशपुष्प' इत्यादिमन्त्रः पठनीयः 'आतापी भक्षित' इति च ॥

एवं तु यो ददात्यर्घमगस्त्याय महामुने । सर्वपापविनिर्भुक्तः सदा तरित दुर्गतिम् ॥

मत्स्यपुराणे—[७३, १-११]

पिप्पलादोवाच-

अथातः शृणु भूपाल प्रतिशुक्तं प्रशान्तये। यात्रारम्भेऽवसाने च तथा शुक्रोदयेष्विह ॥

<sup>1</sup> कृ. र., २९८.

<sup>2</sup> अर्घ्य दद्यात्समभ्यर्च्य अगस्त्याय महामुने-मुद्रितपाठ:.

<sup>3</sup> पुष्पाक्षतेर्युतम् —मु, पाठः, कृ. र.

<sup>4</sup> पुष्पादिनार्चितम् —मु, पाठः.

<sup>5</sup> काश पुष्पप्रतीकाश अग्निमारुतसम्भव ।

मित्रावरुणयो: पुत्र कुम्भयोने नमोस्तु ते ॥

आतापी भक्षितो येन वातपी च महासुरः ।

समुद्र: शोषितो येन सोऽगस्त्यः प्रीयतां मम ॥

एवं तु द्यायो सर्वमगस्त्ये वै दिशं प्रति ।—इति मुदितकोशे कृत्यरङ्गाकरे च पाठः

राजते वाथ सौवर्णे कांस्ये पान्नेऽथवा प्रनः। शुक्रपुष्पाम्बरयुते सिततण्डुलपूरिते॥ निधाय राजतं शुक्रं शुचिमुक्ताफलान्वितम्। महाश्वेतगवा युक्तं सामगाय निवेदयेत ॥ नमस्ते सर्वलोकेश नमस्ते भृगुनन्दन। मिय सर्वार्थसिध्यर्थं गृहाणाद्यं नमोऽस्तु ते॥ यः स शुकोदये कुर्याचात्रादिषु च भारत। सर्वान् कामानवामोति विष्णुलोके महीयते ॥ तद्वद्वाचस्पतेः पूजां प्रवक्ष्यामि युधिष्ठिर । सुवर्णपात्रे सौवर्णममरेदापुरोहितम्॥ पीतपुष्पाम्बरयुतं कृत्वा स्नात्वा च सर्षपैः। पलाशाश्वत्थभृङ्गेन पश्चगव्यतिलेन च ॥ पीताङ्गरागवत्सर्वं घृतहोमं तु कारयेत्। प्रणम्य च गवा सार्धं ब्राह्मणाय निवेदयेत्॥ नमस्तेऽङ्गिरसां नाथ वाक्पतेऽथ बृहस्पते। क्र्यहैः पीडितानाममृतौघ नमो नमः॥ संक्रान्तावपि कौन्तेय यात्राखभ्युदयेषु च। कुर्वन् बृहस्पतेः पूजां सर्वान् कामान् समइनुते ॥

#### अथ कान्तारदीपदानविधिः

#### तत्र मत्स्यपुराणे<sup>1</sup>

पूर्वमाश्वयुजे मासि पौर्णमास्यां समाहितः।
प्रथमे च निशारम्भे मनोवाकायसंयुतः॥
नमः पितृभ्यः प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे।

<sup>1</sup> पद्मपुराणे---क; ब्रह्मपुराणे---कृ. र., ३८२-३८६.

नमो धर्माय रुद्राय कान्तारपतये नमः॥ दचादनेन मन्त्रेण दीपं अद्धासमन्वितः। यः कार्तिकं समग्रं तु वर्धते तस्य संपदः॥ दिवाकरेऽस्ताचलमौलिभ्रते गृहाददूरे पुरुषप्रमाणम्। पूषाकृतिं यज्ञियवृक्षदारु-मारोप्य भूमावथ तस्य मूर्धि ॥ पश्चाङ्गुला मध्यकेन्द्रेण युक्ता द्विहस्तदीर्घा अथ पहिकास्तु। कृत्वा चतस्रोऽष्टदलाकृतीश्र याभिभवेदष्टमार्गानुसारः॥ तत्कर्णिकायां तु महाप्रकाशा दीपास्तु देया दलगास्तथाष्टौ। उदङ्मुखान् दीपवरांश्च तैल-घृतार्धयुक्तांश्च यथोपलब्धान् ॥ अनङ्कलग्नं त्वथ वस्त्रखण्डं नवं सुरक्तं त्वथवा सुशुक्कम्। वर्ला प्रयोज्यं चषकं च हृद्यं क्तिरघं त्वखण्डेन्द्समं प्रशस्तम्॥ तच्छालिपिष्टोपरि संनिधाय यथा न नइयेन्न च कम्पयेत वा। सर्वं प्रकुर्यात्त्रिगुणप्रमाणं मध्ये स्थितस्याप्यथ दीपराज्ञः॥ 🕆 दलेषु शोभार्थमतीव कुर्या-न्मनोरथप्राप्त्युपलब्धये च।

घण्टाष्ट्रकं लम्बितपुष्पदाम-वस्त्रोपशोभान्वितमत्र पश्चात्॥ संयोज्य भूमिं त्वथ गोमयेन मचन्दनाक्तेन जलेन लिप्त्वा। अनेकवर्णेरथ मण्डलं तु कृत्वाष्ट्रपत्रं कमलप्रमाणम्॥ फलानि मूलानि तथैक्षवं च लाजा दिध क्षीरमथान्नपानम्। नानाविधं भक्ष्यविशेषकं च सन्त्यगीतं मधुरं च वाद्यम्॥ निवेद्य धर्माय हराय भूमौ दामोदरायाप्यथ धर्मराजे। प्रजापतिभ्यस्त्वथ सतिपत्रभ्यो मेतेभ्य एवानुमतः स्थितेभ्यः॥ नैर्ऋत्यकोणादथ दक्षिणान्तं धर्मादिभ्यः प्रेतपर्यन्तकेभ्यः। ततो जलं शीतलमानयित्वा सर्पिःसमायुक्तमतीव हृद्यम् ॥ आपूर्य चाष्टौ कलशांश्च तेन नैर्ऋखकोणादथ संनिधाय। होमादिपाञ्चं तिलपूर्णमेव¹ दचात्पिधानं च स दक्षिणां च ॥ गोभृहिरण्यं रजतं च वस्त्रं फलानि मूलानि यवानि घान्यम् । गृहं रथं शयनं वाहनं च यचाथ किंचिद्धृदये मनोज्ञम्॥ 1 जलपूर्णमेव---कृ. र.

निवेदयेद्वाह्मणसत्तमेभ्यो नैर्ऋत्यकोणादथ संस्थितेभ्यः। एकैकशः प्रीणनं चात्र कुर्या-द्धर्मादिभ्यः प्रेतपर्यन्तकेभ्यः॥ एतत्समग्रं विधिवच क्रयात खशक्तिमादौ स्वधनं विचार्थ। दीपान समग्रानथ वर्जियत्वा सर्वं नयेयुस्त्वथ विप्रमुख्याः॥ प्रदक्षिणीक्रत्य चिरं गताश्च ततो भवेत्संयतनकभोजी। इतीदमीदृग्वयवहारयुक्तं निशामुखे प्रसहमेव कुर्यात्॥ मासं समग्रं परया च भक्त्या समाप्यते कार्तिकपौर्णमास्याम् । एवं कृते नाकलोकाद्विशिष्टं सुखं भवेत् प्रेतलोकस्थितेभ्यः॥ अथेहरां चाश्वयुज्यां सक्रद्वा पुनस्त्वमायां दिवसेऽथ पैत्र्ये । क्रयांत्रतः कार्तिकपौर्णमास्यां दिनत्रयं दीपमहोत्सवं च॥ एकोऽथवा दीपवरश्च देयो राज्यागमे कार्तिकपौर्णमास्याम् । दरिद्रवेइमखथ गोकुलेषु<sup>1</sup> इमशानदेवायतनेषु चैत्ये ॥ नदीतटे चित्रगुहान्तरे वा-प्यथैकलिक्नेप्यथ चैलावक्षे।

1 काननेषु---कृ. र,

अष्टाधिकं तेन सहस्रमात्रं
विधाय पात्रे सुद्धुमे दातं वा॥
पलैरथाधैरथवा तदधैः
प्रमाप्य रिक्तस्त्वथ माषकैर्वा।
हस्तार्धमात्रेश्च चतुर्दद्याख्यैः
प्रमाप्य वस्त्रं त्वथ सूत्रकं वा॥
पज्वालयेत्तत्र निरूप्य धीमान्
स्त्रीणामलंकारदातैः प्रपूज्य।
देया महावर्तिरतीव हृचा
पुण्या च सा स्याद्भवनप्रकाद्या॥
एतन्न कुर्याद्थ यस्तु मन्दस्तस्यान्धकारस्य कुतः प्रद्यान्तिः।

# अथ गोपरिचर्या

¹तत्र विष्णुः—[२३, ५७–६१]

गावः पवित्रं मङ्गल्यं गोषु लोकाः प्रतिष्ठिताः।
गावो वितन्वते यज्ञं गावः सर्वाघसूदकाः॥
गोमूत्रं गोमयं सिपः क्षीरं दिध च रोचना।
षडङ्गमेतत्परमं माङ्गल्यं सर्वदा गवाम्॥
श्रङ्गोदकं गवां पुण्यं सर्वोघविनिसृदनम्।
²गवां कण्डूयनं चैव सर्वकल्मषनाद्यानम्॥
गवां ग्रासप्रदानेन खर्गलोके महीयते।
गवां हि तीर्थे वसतीह गङ्गा
पुष्टिस्तथासां रजसि प्रसिद्धा॥
लक्ष्मीः करीषे प्रणतौ च धर्मस्तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्।

### <sup>3</sup>वराहपुराणे

प्रस्तवे यो गवां स्नायाद्रोहिण्यां यो नरो द्विजः। स सर्वपापजातानि दहत्याद्यु न संदायः॥

<sup>1</sup> हेमाद्रौ दानखरडे, (हे. दा.) ९६२.

<sup>2</sup> हे. दा., ९७१.

<sup>3</sup> हे. दा., ९७३.

लाङ्ग्लेनोद्धृतं तोयं मूर्झा गृहाति यो नरः। सरित्खनुप्रयान्तीनां स पापेभ्यः प्रमुच्यते॥ धेनुस्तनाद्विनिष्कान्तां धारां क्षीरस्य यः पिवेत्। शिरसा प्रतिगृह्णाति स पापेभ्यः प्रमुच्यते॥

#### <sup>1</sup>ब्रह्मपुराणे

गावः स्तुत्याश्च<sup>2</sup> पूज्याश्च गावः सेव्याश्च नित्यकाः । गवां गोष्ठस्थितानां तु यः करोति प्रदक्षिणम् ॥ प्रदक्षिणीकृतं तेन जगत्सदसदात्मकम् ।

#### तथा

यज्ञोपवीतं तद्वालैः पुच्छोत्थैर्मुनिभिः कृतम् ॥
युद्धे भग्नं तु यच्छृङ्गं दक्षिणं पतितं भुवि ।
निर्मांसं प्राप्य विधिवत् पूरियत्वा जलेन च ॥
स्नानं कृतं च मुनिभिदेंवैः सिद्धैश्च सर्वदा ।
अलक्ष्मीनाद्यानं धन्यं सर्वसौभाग्यवर्धनम् ॥
अों तृणोदकाद्येषु वनेषु मत्ताः

कीडन्तु गावः सष्टृषाः सवत्साः।
क्षीरं प्रमुश्चन्तु सुखं स्वपन्तु
श्रीतातपव्याधिभयैर्विमुक्ताः॥
इमं मन्त्रं सुग्नुद्धात्मा जपेक्तित्यं समाहितः।
गच्छन् तिष्ठन् स्वपञ्जिघन् मुजन् कीडन् समुच्छ्वसन्॥
पश्चविंशो महामन्त्रः पठितस्तु सुरासुरैः।
श्चतोऽनुमोदितो ध्यातः कीर्तितः पूजितः क्रमात्॥

<sup>1</sup> हे. दा., ९६१--९६२.

<sup>2</sup> वन्दनीयाश्र—हे. दा.

<sup>3</sup> हे. दा., ९६५.

तदा रसातलाङ्गावः पश्चपुण्याः समुत्थिताः । नन्दा सुनन्दा सुरभी सुशीला सुमना तथा ॥ रह्नान्यनेकान्यादाय कौस्तुभप्रभृतीनि च। पदक्षिणीकृतास्ताश्च सर्वेदेवासुरैः क्रमात्॥ संस्कृताः पूजिताः सम्यग्दष्टाः स्पृष्टाश्च वन्दिताः। कस्यचित्त्वथ कालस्य दिव्यास्ताः कामधेनवः॥ ब्रह्मस्थानार्चितास्तुष्टा विवरे वरमुत्तमम्। दक्षात्प्रजापतेर्जन्म मरीचं कश्यपं प्रति॥ शिवलोके च गमनं न भूयो जन्म क्रत्रचित्। वने वासस्तृणं तोयं भोजनं निष्परिग्रहम्॥ दृढेन सृदुना बन्धः पाद्योनास्तृतवेदमनि। <sup>1</sup>घासग्रासादिकं भूरि निकाि दीपं तु भास्तरम्॥ इतिहासपुराणानां श्रवणं सोपवीणनम्। अन्नमुष्टिर्यथाशक्ला परिचर्या यथाक्रमम्॥ ताडनाक्रोशखेदाश्च खप्रेऽपि न कदाचन । तासां मूत्रपुरीषेषु नोद्वेगः क्रियते कचित्॥ शोधनीयश्च गोवाटः शुष्कैः क्षारादिभिः सदा। ग्रीष्मे वृक्षाकुले वेइम शीततोयविकर्दमे ॥ वर्षासु वाथ शिशिरे सुखोष्णे वातवर्जिते। गोकुले रुद्रमुख्याश्च प्रतिष्ठाप्या गणैः सह ॥ जापकैः सर्वमन्त्रैश्च जप्तव्यास्त्वात्मशुद्धये । उच्छिष्टमूत्रविद्श्हेष्ममलं जह्यान्न तत्र च ॥ रजखला न प्रवेदया नान्यजातिनी पुंश्रली। न ताः परिभवेत्तोये गोकुछे तु विद्रोषतः ॥

<sup>1</sup> हे. दा., ९६५.

न लङ्घयेद्वत्सतरीन् कीडयेद्गोष्ठसिन्नधौ । न गन्तव्यं गवां मध्ये सोपानत्कैः सपादुकैः ॥ हस्त्यश्वरथयानैश्च संवितानैः कदाचन । दक्षिणोत्तरतः प्रह्वैर्गन्तव्यं च पदातिभिः ॥ गावः कृशातुराः पाल्याः श्रद्धया पितृमातृवत् । गिरिप्रपातसिंहर्क्षशीतातपभयात्तथा ॥ महाकोलाहले घोरे दुर्दिने देशविष्ठवे । गवां तृणानि देयानि शीतलं च ततो जलम् ॥

#### तथा

गावः संवत्सरं रक्ष्याः सर्वपापप्रशान्तये। ब्राह्मणैः क्षत्रियैवैंद्यैः शुद्रैश्च सुसमाहितैः॥

#### <sup>1</sup>हारीतः

द्रौ मासौ पाययेद्वत्सं तृतीये द्विस्तनं दुहेत्। चतुर्थे त्रिस्तनं चैव यथान्यायं यथावलम्॥

#### <sup>2</sup>ब्रह्मपुराणे

आषास्थामाश्वयुज्यां च पौष्यां चैत्र्यां च सर्वदा।
न गृहीयाद्गवां क्षीरं सर्वं वत्साय निक्षिपेत्॥
न षण्डं वाह्येद्धेनुं न गां भारेण पीड्येत्।
युगायेषु युगान्तेषु षडशीतिमुखेषु च॥
दक्षिणोत्तरगे सूर्ये तथा विषुवतोर्द्वयोः।
संक्रान्तिषु च सर्वासु ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः॥
पश्चदश्यां चतुर्दश्यां द्वादश्यामष्टमीषु च।

<sup>1</sup> हे. दा., ९६३-९६४.

<sup>2</sup> हे. दा., ९६४.

उपचारो गवां कार्यो मासि मासि यथाक्रमम् ॥
लवणस्य च चत्वारि पलान्यष्टौ घृतस्य वा ।
परकीयस्य दुग्धस्य तथा देयानि षोडदा ॥
द्वाचिंदाच्छीतलस्यापि जलस्यापि पलानि च ।
आदौ विचार्य वै सर्वं परिणामं बलं रुचिम् ॥
आकस्मिकं तु दातव्यं पुण्यार्थं तु गवाहिकम् ।
प्रभाते लवणं तत्र दीयते च ततो जलम् ॥
ततस्तुणानि भोज्यं च पोषणं मांसवर्जितम् ।
निद्या दीपः सतन्त्रीको दिव्या पौराणिकी कथा ॥
एवं कृते रलपूर्णां महीं दत्वा भवेत्फलम् ।
गोप्रदानाचु यत्पुण्यं गवां संरक्षणाद्भवेत् ॥
मनुष्येस्तुणतोयाद्यैर्गावः पाल्या विद्योषतः ।
देयाः पोष्याश्च रक्ष्याश्च पुज्या ग्राह्याश्च सर्वदा ॥
देयाः पोष्याश्च रक्ष्याश्च पुज्या ग्राह्याश्च सर्वदा ॥

#### <sup>1</sup>पद्मपुराणे

सदा गावः प्रणम्यास्तु मन्त्रेणानेन पार्थिव।
नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च॥
नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः।
मन्त्रस्य स्मरणादेव गोदानफलमाप्रुयात्॥

#### <sup>2</sup>आदित्यपुराणे

लवणं च यथादाकत्या गवां यो वै ददाति च।
तेषां पुण्यकृतां लोका ब्रह्मलोकं व्रजनित ते॥
योऽग्रं भक्ला किंचिदपाइय दयाद्रोभ्यो नित्यं गोवती सल्यवादी।

<sup>1</sup> हे. दा., ९६२.

<sup>2</sup> हे. दा., ९६२-९६३.

१२

#### शान्तो बुद्धो गोसहस्रस्य पुण्यं संवत्सरेणाञ्जयाद्धर्मशीलः॥

#### <sup>1</sup>भविष्यपुराणे

गामालभ्य नमस्कृत्य कृत्वा चैव प्रदक्षिणम् । प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा॥ गवामस्थि न लङ्केत मृतगन्धं न वर्जयेत्। यावदाघाति तं गन्धं तावत्पुण्येन युज्यते॥

#### <sup>2</sup>देवीपुराणे

गोरूपाणां गवां गोष्ठे यस्तु धूमं न कारयेत्।

³मक्षिकाणां च नरके मक्षिकाभिः स भक्ष्यते॥

मृतवत्सां तु गां यस्तु दिमत्वा पिषते नरः।

⁴ताडिताभिश्चिरं तिष्ठेत् श्लुधार्तो वै नराधमः॥

#### ⁵महाभारते

गोकुलस्य तृषार्तस्य जलान्ते वसुधाधिप । उत्पादयति यो विद्यं तमाहुर्ब्रह्मघातकम् ॥ कृत्वा गवार्थे द्यारणं द्यीतवातक्षमं महत्। आसप्तमं तारयति क्रलं भरतसत्तम ॥

#### श्चापथेषु सुरभीवाक्यम्

बल्वजेन निवापेन कांस्ये भवतु दोहनम्।

<sup>1</sup> हे. दा., ९७१, ९७२.

<sup>2</sup> हे. दा., ९६३.

<sup>3</sup> मक्षिकानीलनरके-है. दा.

<sup>4</sup> वाहितास्याश्चिरं—हे. दा.

<sup>5</sup> हे. दा., ९६३.

दुच्चेत परवत्सेन यो मे हरति दुष्कृतम्॥

#### स्कन्दपुराणे

कपिला यस्य गोष्ठे स्यादनग्नेर्ज्ञास्यणस्य च। स याति दुस्तरं घोरं नरकं तत्तमोमयम्॥

#### ¹ब्रह्मपुराणे

सदोषा गौर्ग्रहे जाता परिपाल्या सदा खयम्।
दुःशीलोऽपि द्विजः पूज्यो न तु श्रुद्रः सुसंयतः॥
अनाथानां गवां यत्नात् कार्यस्तु शिशिरे मठः।
पुण्यार्थं यत्र दीयन्ते तृणतोयेन्धनानि च॥

# अथ वृषोत्सर्गः

## तत्र विष्णुः¹—[८६, १-२०]

١

कार्तिक्चामाश्वयुज्यां वा तत्रादौ वृषभं परीक्षेत्। जीवद्वत्सायाः पयस्विन्या वित्सम्। सर्वलक्षणोपेतम्। नीलम् । लोहितं वा मुखपुच्छपादेषु सर्वशुक्तम्। यूथस्याच्छादकम्। ततो गवां मध्ये सुसमिद्धाग्नं परिस्तीर्य पौष्णं चरुं अपित्वा पूषा गा अन्वेतु न इह रितरिति च हुत्वा वृषमयस्कारस्त्वाह्ययेत् । एकस्मिन् पार्श्वे चक्रेणापरिसन् शुलेनाङ्कितं च हिरण्यवर्णा इति चतस्रभिः शत्रो देवीरिति च लापयेत्। लातमलंकृतं लातालंकृताभिश्चतस्रभिर्वत्सतरीभिः सार्धमानीय रुद्रान् पुरुष-सूक्तं क्रुष्माण्डीश्च जपेत्। पिता वत्सानामिति वृषभस्य दक्षिणे कर्णे पठेत्। इमं च।

वृषो हि भगवान् धर्मश्चतुष्पादः प्रकीर्तितः। वृणोमि तमहं भक्तचा स मां रक्षतु सर्वतः॥

- 1 हेमाद्रौ व्रतखण्डे द्वितीयभागे, (हे. व्र.) ९८३-९८४.
- 2 तत्रादावेव-मु. वि. स्मृ.
- 3 पुत्रम्—क, ज, ना, मु. वि. स्मृ., हे. ब्र.
- 4 नीलग्रीवम्—ज.
- 5 मुखपुच्छपादश्ङ्गश्चक्रम्—मु. वि. स्मृ.
- 6 अङ्कयेत्—मु. वि. स्मृ.

एतं युवानं पितं वो ददामि
तेन कीडन्तीश्चरथ प्रियेण।
मा हासाहि प्रजया मा तनूभिमा रधाम द्विषते सोम राजन्॥
वृषं वत्सतरीयुक्तमैशान्यां कारयेदिशि।
होतुर्वस्त्रयुगं दद्यात्सुवर्णं कांस्यमेव च॥
अयस्कारस्य दातव्यं वेतनं मनसेप्सितम्।
भोजनं बहुसर्पिष्कं ब्राह्मणांश्चात्र भोजयेत्॥
उत्सृष्टो वृषभो यस्मिन् पिबस्थ जलाशये।
शृङ्गायेणोल्लिखेद्भुमिं यत्र कचन दर्पितः॥
पितृणामन्नपानं तत् प्रभृतसुपतिष्ठति।

## ब्रह्मपुराणे<sup>2</sup>

अथ चैत्र्यां वृषोत्सर्गः कार्तिक्यां वा विशेषतः। कर्तव्यस्त्वथ रेवत्यां त्रिभिवंणेंद्विजातिभिः॥ वृषभः कृष्णसारस्तु प्रत्यग्रस्तु त्रिहायनः। मनोज्ञो दर्शनीयश्च सर्वत्रक्षणसंयुतः॥ <sup>4</sup>अष्टाभिधंनुभिर्युक्तश्चतुभिरथवा क्रमात्। त्रिहायनीभिर्धन्याभिः सुरूपाभिश्च शोभितः॥ सर्वोपकरणोपेतः सर्वसस्यचरो महान्। उत्सृष्टव्यो विधानेन श्चुतिस्मृतिनिदर्शनात्<sup>5</sup>॥ प्रागुदक्षयवणे देशे मनोज्ञे निर्जने वने।

<sup>1</sup> श्रङ्गेणोल्लिखते भूमिं—हे. व.

<sup>2</sup> हे. त्र., ९८४-९८५.

<sup>3</sup> कर्तव्यः श्वक्षणशश्चेत:-हे. व.

<sup>4</sup> श्रेष्टाभिः—उ.

<sup>5</sup> उत्सृष्टो विधिनानेन अपि स्मृतिविधानत:—हे. व.

न वाद्यों न च तत्क्षीरं पातव्यं केनचित् कचित् ॥
स्वधा पितृभ्यो मातृभ्यो बन्धुभ्यश्चापि ¹तर्पयेत् ।
²पितृपक्षास्तु ये केचिये चान्ये ³मातृपक्षजाः ॥
गुरुश्वशुरबन्धूनां ये कुलेषु समुद्भवाः ।
ये प्रेतभावमापन्ना ये चान्ये श्राद्धवर्जिताः ॥
वृषोत्सर्गेण ते सर्वे लभन्ते तृप्तिमुत्तमाम् ।
दिवादनेन मन्त्रेण तिलाक्षतयुतं जलम् ॥
पितृभ्यश्च समासेन ब्राह्मणेभ्यश्च दक्षिणाम् ।
ततः प्रमुदितास्तेन वृषभेण समन्विताः ॥
वनेषु गावः कीडन्ति वृषोत्सर्गप्रसिद्धिषु ।
अप्रवृत्ते वृषोत्सर्गे दाता वक्षोक्तिभिः पदैः ॥
ब्राह्मणानाह यत्किचियेनोत्सृष्टं तु निर्जने ।
तत्कश्चिदन्यों न नयेद्विभाज्यं च यथाक्रमम् ॥
वृषोत्सर्गादते नान्यत् पुण्यमस्ति महीतले ।

## मत्स्यपुराणे •—[२०७, २-४१]

धेनुमादौ परीक्षेत सुक्तीलां लक्षणान्विताम् । अव्यङ्गामपरिक्किष्ठां<sup>7</sup> जीवद्वत्सामरोगिणीम् ॥ स्विग्धवर्णौ स्विग्धखुरां स्विग्धशृङ्गां तथैव च । मनोहराकृतिं सौम्यां सुप्रमाणामनुद्धताम् ॥

<sup>1</sup> तृप्तये--हे. म.

<sup>2</sup> मातृपक्षास्तु—हे. त्र.

<sup>3</sup> पितृपक्षजा:-हे. ब्र.

<sup>4</sup> वृषोत्सर्गप्रसिद्धये—हे. ब्र.

<sup>5</sup> यतिंकचिन्मयोत्सष्टं—हे. व.

<sup>6</sup> है. ब्र., ९८५-९८९.

<sup>7</sup> अपरिक्षिषां—हे. व.

आवर्तेर्दक्षिणावर्तेर्युक्ता दक्षिणतश्च या। वामावतैवीमतश्च विस्तीर्णज्ञचना तथा ॥ मुद्रसंहतताम्रोष्टी रक्तजिह्वा सुपूजिता। आस्यावदीर्घा स्फ्रिटितरक्तजिह्ना तथा च या॥ ताम्राभाविलनेत्रा च राफैरविरलैईहै:। वैडूर्यमधुवर्णेश्च जलबुद्बुदसन्निभैः॥ रक्तिरुपैश्च नयनै रक्तैश्चेव च नीलकैः। सप्तचतुर्दशदन्ता भवेदश्यामतालका ॥ उरः पृष्ठं शिरः कक्षिः श्रोणी च वस्रधाधिप। षडुन्नतानि धेनुनां पूजयन्ति विचक्षणाः॥ कणौं नेन्ने ललाटं च पश्च भास्करनन्दन। समायतानि शस्यन्ते प्रच्छं <sup>2</sup>सास्ता च सक्थिनी ॥ चत्वारश्च स्तना राजन्नेवमष्टौ मनीविभिः। शिरोग्रीवायुतास्त्वेते अभूमिपाल स्मृता दश ॥ तसात्तु तं परीक्षेत वृषभं लक्षणान्वितम्। उन्नतस्कन्धककुदं <sup>4</sup>मृदुलाङ्गूलभूषितम् ॥ महाकटितटस्कन्धं वैड्रर्थमणिलोचनम्। प्रवालवर्णशृङ्गाग्रं सुदीर्घऋजुवालिधम् ॥ नवाष्ट्रदशसङ्ख्यैस्तु तीक्ष्णाग्रैर्दशनैः शुभैः। मछिकाक्षश्च <sup>6</sup> मोक्तव्यो गृहेऽपि धनधान्यदः॥

<sup>1</sup> विस्तीर्णजघनस्तना—हे. व.

<sup>2</sup> शस्तं च चामरम् —हे. ब.

<sup>3</sup> शिरोग्रीवा पुनन्त्येते —क, ज, ना.

<sup>4</sup> ऋजुलाङ्गूलकम्बलम् —हे. व.

<sup>5</sup> सुदीर्घमणिवालिधम् —हे. व.

б माक्षिकाख्यश्र—ज ; मालकाख्यश्र—ना.

१३

वर्णस्तु ताम्रः कपिलो ब्राह्मणस्य प्रदास्यते । श्वेतो रक्तश्च कृष्णश्च गौरः पाटल एव च ॥ इन्द्रनीलाभपृष्ठश्च<sup>1</sup> श्वाचलः पश्चकालकः। पृथुकर्णो महास्कन्धः श्रक्षणरोमा<sup>2</sup> च यो भवेत ॥ रक्ताक्षः कपिलो यश्च रक्तशृङ्गतलो<sup>3</sup> भवेत्। श्वेतोदरः कृष्णपृष्ठो ब्राह्मणस्य च शस्यते ॥ स्निग्धरक्तेन वर्णेन क्षत्रियस्य प्रशस्यते। काञ्चनामेन वैश्यस्य कृष्णेनाप्यन्त्यजन्मनः॥ यस्य प्रागायते श्रङ्के खमुखाभिमुखे सदा। मर्वेषामेव वर्णानां स च सर्वार्थसाधकः॥ मार्जारपादः कपिलो धन्यः कपिललोचनः । श्वेतो मार्जारपादस्तु धन्यो मणिनिभेक्षणः ॥ करटः पिङ्गलश्चैव श्वेतपादस्तथैव च। स्वच्छपाद्शिरो यश्च द्विपादश्वेत एव च ॥ कपिञ्जलिमो धन्यस्तथा तित्तिरिसन्निभः। आकर्णमुलाच्छ्रेतं तु सुखं यस्य प्रकादाते ॥ ⁵नन्दीमुखः स विज्ञेयो रक्तवर्णो विशेषतः। श्वेतं च जठरं यस्य भवेत्प्रष्टं च गोपतेः॥ वृषभः स समुद्रास्यः <sup>6</sup> सततं क्रलवर्धनः । महिकापुष्पचित्रस्तु धन्यो भवति पुंगवः॥

<sup>1</sup> मद्री नततटितपृष्ठ:---क, ज; मद्रिण: स्थूलपृष्ठश्र--- उ.

<sup>2</sup> चक्ष्रोमा—हे. व.

<sup>3</sup> रक्त**श्टङ्ग**श्च—हे. व.

<sup>4</sup> कपिलपिङ्गलः—हे. न.

<sup>5</sup> नान्दिमुख्यः—उ; नान्दीमुखः—हे. ब्र.

<sup>6</sup> समुद्राक्ष:-हे. ब्र.

कमलैर्मण्डलैश्चापि चित्रो भवति ¹भाग्यतः। अतसीपुष्पवर्णस्तु तथा धन्यतरः स्मृतः॥ एते धन्यास्तथाऽधन्यान् कीर्तयिष्यामि ते नृप । कृष्णताल्वोष्ठदद्याना रूक्षश्रङ्गनखाश्च<sup>2</sup> ये ॥ अव्यक्तवर्णा हस्राश्च व्याघ्रभसानिभाश्च ये। ध्वाङ्क्षग्रध्रसवर्णाश्च तथा मूषिकसन्निभाः॥ कुण्ठाः काणास्तथा खङ्जाः केकराक्षास्तथैव च । विषमश्वेतपादाश्च उद्घान्तनयनास्तथा ॥ नैते वृषा विमोक्तव्या न च धार्यास्तथा गृहे। मोक्तव्यानां च धार्याणां भूयो वक्ष्यामि लक्षणम्॥ खस्तिकाकारश्रङ्गाश्च मेघौघसददास्वनाः<sup>3</sup>। महाप्रमाणाश्च तथा मत्तमातङ्गगामिनः॥ महोरस्का महोच्छासा महाबलपराक्रमाः। **चिारः कर्णौ ललाटं च वालधिश्चरणानि च**॥ नेत्रपार्श्वे च कृष्णानि तस्यान्ते चन्द्रमास्त्विषः । श्वेतान्यन्यानि द्यस्यन्ते कृष्णस्य तु विद्योषतः॥ भूमौ कर्षति लाङ्ग्लं प्रलम्बस्थूलवालिधः। पुरस्तादुन्नतो नीलो<sup>©</sup> वृषभस्तु प्रवास्यते ॥ राक्तिध्वजपताकाभा येषां राजी विराजते। अनड्वाहश्च ते धन्या वित्तसिद्धिजयावहाः ॥

<sup>1</sup> गोप्रदः-हे. ब.

<sup>2</sup> शफाश्व for नखाश्व—हे. व.

<sup>3</sup> दुर्गावत् सदद्यस्वनाः---ज.

<sup>4</sup> महापुण्याश्च तथा--ज ; महाप्राणाश्चेव तथा-हे. व.

<sup>5</sup> नेत्रे पार्श्वे च कर्णान शस्यन्ते चन्द्रसिन्नभा: हे. ब्र.

<sup>6</sup> पुरस्तादुचतो नाल:--हे. ब्र.

प्रदक्षिणं निवर्तन्ते खयं ते तु निवर्तिताः।
समुन्नतिशासीवा घन्यास्ते यूथवर्धनाः॥
रक्तश्रङ्गाग्रनयनः श्वेतवर्णो भवेद्यदि।
शक्तः प्रवालसहशैर्नास्ति घन्यतरस्ततः॥
एते घार्याः प्रयक्षेन मोक्तव्या यदि वा वृषाः।
घारिता यदि वा मुक्ता धनधान्यविवर्धनाः॥
चंरणानि मुखं पुच्छं यस्य श्वेतानि गोपतेः।
लाक्षारससवर्णश्च तं नीलमिति निर्दिशेत्॥
वृष एव स मोक्तव्यो न संधार्यो गृहे वसेत्।
तद्रथमेषा चरति लोके गाथा पुरातनी॥
एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत्।
गौरीं वाष्युद्धहेद्भार्यां नीलं वा वृषमुतस्रजेत्॥
एवं वृषं लक्षणसंप्रयुक्तं

गृहोद्भवं क्रीतमथापि राजन् । मुक्त्वा न शोचेन्मरणं महात्मा मोक्षे मिंतं चाहमतोऽभिधास्ये ॥

## <sup>2</sup>आदित्यपुराणे

### भानुरुवाच—

मुञ्जन्ति वृषभं ये तु नीलं चैव सुशोभनम्। लाङ्ग्लाकर्षसर्वाङ्गं शृङ्गयुक्तं मनोहरम्॥ कार्तिक्यां मुञ्जते यस्तु दत्वा पूजां न संशयः। त्रिवर्षास्त्वथ गुर्विण्यो दद्याद्गावो वृषस्य च॥

<sup>1</sup> नो वा विधि वै महतोऽभिधास्ये—हे. व.

<sup>2</sup> हे. ब्र., ९८९-९९०.

सावित्रीं च जपेत्तत्र तथा चैवाघमर्षणम्। कर्णजाप्यं<sup>2</sup> प्रदद्यात्तु वृषभस्य न संदायः॥ घण्टां लोहकृतां दचाच्छुङ्गैश्च पटलैः शुभैः। रुद्रस्याग्रे भोजयेच ब्राह्मणान्वे यथाविधि ॥ यावन्ति रोमकूपानि वृषभस्य भवन्ति वै। गवां चैव तु रोमाणि यावत्तिष्ठन्ति वै मुने। तावत्कोटिसहस्राणि रुद्रलोके महीयते॥ यर्तिकचित् कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकर्षितः। <sup>3</sup>ते सर्वे विलयं यान्ति गोपतेः परिमोचनात्॥ वृषभस्य तु शब्देन पितरः सपितामहाः। अवऌम्बमाना⁴ दृइयन्ते खर्गलोके न संदायः॥ जले प्रक्षिप्य<sup>5</sup> लाङ्ग्लं तोयं चोद्रहते बुषः<sup>6</sup>। दशवर्षसहस्राणि पितरस्तेन तर्पिताः॥ क्ले समुद्धता यावच्छ्ङे तिष्ठति मृत्तिका । भक्ष्यभोज्यमयैः शैलैः पितरस्तेन तर्पिताः॥ गवां मध्ये यदा चैवं वृषभः क्रीडते तु यः। अप्सरौघसहस्रेण कीडन्ते नित्यमेव तु ॥ लाङ्ग्लमुचम्य यावत्तोयेषु कीडते तु सः। अप्सरोगणसङ्गैश्च तृप्यन्ति पितरः सदा॥

<sup>1</sup> गायत्रीं च जपेत्तत्र--ज, ना.

<sup>2</sup> कर्णे जाप्यं--ना.

<sup>3</sup> Line omitted by all MSS., but supplied by हे. ब.

<sup>4</sup> आवर्तमाना दश्यन्ते-क, ज, ना ; आखण्डलेन-हे. ब.

<sup>5</sup> जलेषु क्षिप्य---- उ.

<sup>6</sup> चोद्धरते वृष: --- क, ज, ना, हे. ब्र.

<sup>7</sup> लिखति मृत्तिकाम्—हे. व.

सहस्रदत्तमात्रेण कनकेन¹ यथाविधि । तृप्तिस्तु या पितृणां वै सा वृषेण समोच्यते ॥ एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत् । यजेत वाश्वमेधेन नीलं वा वृषमुतस्रुजेत् ॥

## शङ्खाः

लोहितो यस्तु वर्णेन मुखे पुच्छे तु पाण्डुरः। श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते॥

## 11 88 11

# अथ पुराणश्रवणविधिः

## तत्र भविष्यपुराणे

### शतानीक उवाच-

भगवन् केन विधिना श्रोतव्यं भारतं नरैः। चरितं रामभद्रस्य पुराणानि विशेषतः॥ कथं च वैष्णवा धर्माः शिवधर्मा विशेषतः। सौराणां वापि विभेन्द्र <sup>2</sup>श्रवणे उच्यतां विधिः॥

### सुमन्तुरुवाच-

हन्त ते कथयिष्येऽहं पुराणश्रवणे विधिम् । इतिहासपुराणानि श्रुत्वा भक्त्या विद्यांपते ॥ मुच्यते सर्वपापेभ्यो ब्रह्महत्यादिभिर्विभो । सायं पातस्तथा रात्रौ शुद्धो भृत्वा श्रणोति यः ॥ तस्य विष्णुस्तथा ब्रह्मा तुष्यते शंकरस्तथा ।<sup>3</sup>

<sup>1</sup> हे. त्र., ९९७-१००२; वी. मि. आ., ५५०-५५४.

<sup>2</sup> उच्यतां श्रवणे विधि:--वी. मि. आ.

<sup>3</sup> है. न., adds two verses after this: प्रत्यूषे भगवान् बद्धा दिनान्ते तुष्यते हरि: । महादेवस्तथा रात्रौ श्रण्वतां तुष्टिमाग्नुयात् ॥

विधानं वाचकस्येह श्रुण तावद्विशांपते ॥ ग्रद्धवासा गृहादेख² स्थानं यत्समयान्वितम् । पदक्षिणं ततः कृत्वा या तस्मिन देवतैव हि॥ नात्युचमाह<sup>3</sup> सर्वेषामशेषं गुरुवन्नप । 4नमस्कारादथ श्राव्यं ज्ञिवमस्त्वित चान्ततः॥ नान्यतो चपशाईल सर्वैर्वर्णैर्महीपते। श्रुद्धाणां प्ररतो वैदया वैदयानां क्षत्रियास्ततः॥ क्षत्रियाणां तथा विप्रा श्रुण्वन्त्वेतेऽग्रतः सदा । मध्ये स्थितोऽथ सर्वेषां वाचको वाचयेन्नप ॥ ये वापि संकरा राजन्नरास्ते ग्रद्वपृष्ठतः<sup>5</sup> । ब्राह्मणं वाचकं विद्यान्नान्यवर्णजमादरात ॥ श्चत्वान्यवर्णजाद्राजन् वाचकान्नरकं व्रजेत्। इत्थं हि श्रुण्वतां तेषां वर्णानामनुपूर्वदाः ॥ मासि मासि भवेद्राजन् पारणं कुरुनन्दन । श्रेयोऽर्थमात्मनो राजन्-पूजयेद्वाचकं नृप ॥ मासि पूर्णे चपश्रेष्ठ दातव्यः खर्णमाषकः। ब्राह्मणेन महाबाहो द्वौ देयौ क्षत्रियेण तु॥ वाचकस्य नृपश्रेष्ठ वैरुयेनापि त्रयस्तथा।

पुराणानि दशाष्ट्री च तदेकं शुण्वतां विभो । भारतं राजशार्दूल शुणु तेषां च यत्फलम् ॥

<sup>1</sup> वाचकस्येदं—हे. व्र.

<sup>2</sup> गृहादेश--हे. व.

<sup>3</sup> तां विधानेन-हे. व.

<sup>4</sup> नमस्कृत्य यथा श्राव्यं—हे. व.

<sup>5</sup> दूरात्तच्छूद्रश्रष्ठतः —हे. व.

श्रद्रेणाप्यथ चत्वारो दातव्याः खर्णमाषकाः ॥1 प्रथमे पारणे राजन वाचकं पूज्य इाक्तितः। अग्रिष्टोमस्य यजस्य <sup>2</sup>फलमाप्नोति मानवः॥ कार्तिकादि महाबाहो कार्तिकं यावदेव तु। अग्रिष्टोमं गोसवं च ज्योतिष्टोमं तथा सूप ॥ सौत्रामणिं वाजपेयं वैष्णवं च तथा विभो। माहेश्वरं तथा ब्राह्मं पुण्डरीकं च भूपते॥ आदित्ययज्ञस्य तथा राजस्रयाश्वमेघयोः। फलमाप्नोति राजेन्द्र मासैद्वादशभिः क्रमात्॥ इत्थं यज्ञफलं प्राप्य याति ⁵लोकांस्तथोत्तमान् । समाप्ते पर्वणि तथा खदाक्ला <sup>6</sup>तर्पयेन्नुप ॥ वाचकं <sup>7</sup>ब्राह्मणांश्चेव सर्वकामैः प्रपूजयेत् । गन्धमाल्यानि दिव्यानि वस्त्राण्याभरणानि च॥ वाचकाय प्रदचात्तु ततो विप्रान् प्रपूजयेत्। हिरण्यं रजतं वस्त्रं गावः <sup>8</sup>कांस्योपदोहनाः ॥ दत्वा तु वाचकायेह श्रुतस्य प्राप्नुयात्फलम्।

<sup>1</sup> हे. त्र., adds a line after this: मासि मासि नृपश्रेष्ठ श्रद्धया वाचकस्य तु ।

<sup>2</sup> फलं प्राप्नोति-क, ज, ना, है. ब.

<sup>3</sup> मैत्रावरुणं—हे. व.

<sup>4</sup> विभुम्—हे. व.

<sup>5</sup> लोकाननुत्तमान्—ना; लोकानथोत्तमान्—हे. ब्र.

<sup>6</sup> तर्पयन्नृप--हे. न.

<sup>7</sup> ब्राह्मणश्चेत-हे. व.

<sup>8</sup> कांस्योपदोहनीः-हे. ब.

बाचकः प्रजितो येन प्रसन्नास्तस्य देवताः ॥ तसाहानं<sup>1</sup> सदा पूर्वं तस्य देयं विद्र्वधाः। श्राद्धे यस्य द्विजो भुङ्क्ते वाचकः श्रद्धयान्वितः॥ भवन्ति पितरस्तस्य तप्ता वर्षशतं चूप। <sup>2</sup>विस्पष्टमङ्गतं शान्तं स्पष्टाक्षरपदं तथा ॥ कलखरसमायुक्तं रसभावसमन्वितम्। बुध्यमानः सदात्यर्थं ग्रन्थार्थं कृत्स्वशो रूप ॥ <sup>3</sup>ब्राह्मणादिषु वर्णेषु ग्रन्थार्थं वाचयेत्रृप । य एवं वाचयेद्राजन् स विघो व्यास उच्यते॥ अतोऽन्यथा वाचयानो ज्ञेयोऽसौ ⁴पितृनामकः। इत्थंभूतो वसेचस्मिन् वाचको व्याससंमितः॥ <sup>5</sup>देशेषु पत्तने राजन् स देशः प्रवरः स्मृतः । प्रणम्य वाचकं भक्ला यत्फलं प्राप्यते नरैः॥ न तत्त्रतुसहस्रेण प्राप्यते क्ररुनन्दन । यथैकतो ग्रहाः सर्वे एकतस्त दिवाकरः॥ तथैकतो द्विजाः सर्वे एकतस्त स वाचकः। दैवे कर्मणि पित्र्ये च पावनं परमं नृप ॥ वाचकश्च यतिश्चैव तथा विप्रः षडङ्गवित्। एते सर्वे रूपश्रेष्ठ विज्ञेयाः पङ्क्तिपावनाः ॥

<sup>1</sup> तस्माद्धनं-हे न.

<sup>2</sup> The following three lines are omitted by है. ब.

<sup>3</sup> Line omitted by ज and वी. मि. आ.

<sup>4</sup> पितृनामत: है. ब्र.

<sup>5</sup> देशेऽथ---क, ज, ना, वी. मि. आ.

त्रिविधं वाचकं विद्यात् सदा च गुणभेदतः। श्रावकश्च महाबाहो त्रिविधो गुणभेदतः॥ द्वावेतौ कथ्यमानौ त्वं निवोध गदतो मम। अतिद्वतं<sup>2</sup> तथास्पष्टं विखरं रसवर्जितम् ॥ <sup>3</sup>पदच्छेदविहीनं च ⁴तथा भावविवर्जितम् । अवध्यमानो ग्रन्थार्थं लोल्ख्रोत्साहवर्जितः ॥ ईदृशं वाचयेद्यस्तु वाचकस्तु नरेश्वर । कोधनोऽप्रियवादी चाज्ञानाद्धन्थविद्षकः॥ न च बुध्यति कष्टानि स ज्ञेयो वाचकाधमः। विस्पष्टमद्भुतं<sup>6</sup> ज्ञान्तं स्पष्टाक्षरपदं तथा ॥ कल्स्वरसमायुक्तं<sup>7</sup> रसभावविमश्रितम् । अवुध्यमानो ग्रन्थार्थं वाचयेचस्तु वाचकः ॥ स ज्ञेयो राजसो<sup>8</sup> राजन्निदानीं सात्विकं श्रृण । प्रन्थार्थं बुध्यमानस्तु समग्रं कृत्स्नशो चप ॥ ब्राह्मणादिषु वर्णेषु अर्पयन् विधिवन्नृप । य एवं वाचयेद्राजन् स ज्ञेयो सात्विको बुधैः॥

<sup>1</sup> द्वाविमौ--ज, वी. मि. आ.

<sup>2</sup> अभिद्वतं-वी. मि. आ.

<sup>3</sup> Line omitted by बी. मि. आ.

<sup>4</sup> रसभावविवर्जितम्—क, ज; तत्तद्भावविवर्जितम्—हे. व.

<sup>5</sup> लोभिष्ठोत्साहवर्जितः—उ; लोभिष्ठो मोहवर्जितम्—वी. मि. आ.

<sup>6</sup> विश्रान्तमञ्जूतं-वी. मि. आ.

<sup>7</sup> तारस्वरसमायुक्तं—हे. ब्र.

<sup>8</sup> मध्यमो—क, ज, वी. मि. आ.; राक्षसो—हे. व्र.

श्रद्धाभक्तिविहीनोऽसौ लोभिष्ठो दषकस्तथा<sup>1</sup>। हेतुवादपरो राजन् तथासूयासमन्वितः॥ नित्यां नैमीत्तिकीं काम्यामददहक्षिणां चप। वाचकाय महाबाहो श्रृणुयाद्यस्तु मानवः॥ स जेयस्तामसो राजन श्रावको मानवः सदा। न तस्य प्रतो वीर वाचयेत् प्राज्ञ एव हि॥ प्रसंगाच्छृणुयाचस्तु <sup>2</sup>श्रद्धाभक्तिविवर्जितः। श्रोता कौतुकमात्रस्तु स ज्ञेयो राजसो बुधैः॥ <sup>3</sup>संत्यज्य सर्वकर्माणि भक्तिश्रद्वासमन्वितः। सततं पूजयानस्तु वाचकं श्रद्धया ऋप ॥ नित्ये नैमित्तिके काम्ये गुरवे च ददत्तथा। य एवं शृणुयाद्वीर स ज्ञेयः सात्विको बुधैः॥ व्यासः पूज्यः आवकाणां यथा व्यासवचो चप । तस्मात्पूज्यो चपश्रेष्ठ प्रथमं वाचको बुधैः॥ आपत्काले च वृद्धी च यतश्चासौ गुरुः सदा। वैशाख्यां समये वीर तृतीयायां च सुप्रभ ॥ कार्तिक्यामथ माघ्यां च संपूज्यः प्रथमो भवेत्। पर्वस्वेतेषु च विभो संपूज्यो धर्मतः स्मृतः ॥ हिरण्यं च सुवर्णं च घनं घान्यं तथैव च। अन्नं वापि तथा पक्षं मांसं च कुरुनन्दन॥

<sup>1</sup> दूषकस्ततः ॥ इति भट्टह्दयधरात्मजमहासान्धिविद्य ............ भट्टश्रीमह्रक्ष्मीधरविरचिते कृत्यकल्पतरौ नियतकालकृत्यकाण्डं समाप्तमिति— आश्विनस्य ... शतिदि ... वास ... म ... —क.

<sup>2</sup> श्रद्धाभक्तिसमन्वित:-वी. मि. आ.

<sup>3</sup> Rest of the verses of Bhavişyapurāṇa are not found in नी. सि. आ.

दातव्यं प्रथमं तस्मै श्रावकैः सर्वभक्तितः 1। दत्वा पुष्पं फलं तोयं पत्रमिन्धनमेव च ॥ सारभृतं व यचान्यत्तस्मै देयं समन्ततः । अथ सर्वेस्तथा कार्यं श्रावकैः पूजनं रूप 🔢 वाचकस्तु यथा नित्यं सुखमास्ते नराधिए । न पीड्यते यथा द्रन्दैस्तथा कार्यं वरानन।। हैमन्ते लोमशं देयं छत्रं प्रावृषि सत्तम। उपानहौ कालयोगे काले $^{
m 3}$  वै क्रदालोमशौ $^{
m 1}$ । यदा दातं न दाक्रोति माषकं काश्चनस्य त। ततस्तस्य तदा दद्याद्वाजतं श्रेयसेऽनघ ॥ तदभावे हिरण्यं तु वित्तशाठचं विवर्जियेत्। मृत्तिकापि हि दातव्या क्वर्वता सफ्लं श्रुतम् ॥ इत्येषा कथिता निला मासि मासि अवेन्तदा। नैमित्तिकी भवेद्राजन् ग्रहणादिषु पर्वसु ॥ अमले वाससी राजन् गन्धमाल्यविभ्रुषणाम् । समाप्ते पर्वणि विभो दातव्यं भृतिमिच्छता ॥ ज्ञात्वा पर्वसमाप्तिं तु पूजयेद्वाचकं बुधः। आत्मानमपि विकीय य इच्छेत्सफ्लं श्रुतम् ॥ नैमित्तिकीं च नित्यां च दक्षिणां न ददाति यः। श्वणोति च सदा तात तस्य तन्निष्फलं श्चतम् ॥ चतुर्गुणा भवेद्राजन् या नित्यं दक्षिणा विभो।

<sup>1</sup> श्रावकैस्तत्र भक्तित:-- ज ; श्रावकैरतिभक्तित:-- हे. त्र.

<sup>2</sup> सारस्वतं च-हे. व.

<sup>3</sup> कालौ—हे. व.

## समाप्ते पर्वणि विभो इत्याह भगवान् शिवः॥ इत्येष कथितो राजन् पुराणश्रवणे विधिः।

<sup>2</sup>इति महाराजाधिराजश्रीमद्गोविन्दचन्द्रदेवमहासान्धिवित्रहिकेण <sup>3</sup>भट्टहदय-धरात्मजेन श्रीछक्ष्मीधरेण विरचिते कृत्यकरूपतरौ नियतकालकाण्डं समाप्तम् ॥

## ॥ श्रीशुभमस्तु 4॥

1 ऐच्छिकं भोगमाप्रोति-है. म.

2 इति श्रीमदृहृदयधरात्मजमहासान्धिवित्रहिकभदृश्रीलक्ष्मीधरविरिचते कृत्यकल्पतरौ नियतकालकृत्यकाण्डं समाप्तम् ॥ ९ ॥ ग्रुभमस्तु सर्वजगताम् ॥

> मङ्गलं लेखकानां तु पाठकानां तु मङ्गलम् । मङ्गलं सर्वभूतानां भूमौ भूपतिमङ्गलम् ॥ श्रद्धया साध्यते धर्मौ महद्भिर्नार्थराशिभिः । अकिंचना हि सुनयः श्रद्धावन्तो दिवं गताः ॥

> > ॥ ओं तत् सत् ॥

मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वजः । मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः ॥

ग्रुमं भूयात् ॥ श्रीरघुनाधाभ्यां नम: ॥--ज.

3 भट्टश्रीहृदयधरात्मजभट्टश्रीलक्ष्मीधरिवरिचिते कृत्यकल्पतरौ नियतकालकाण्डं समाप्त-मिति—॥ शुभम् । श्रीपरमात्मने नमः ॥ श्रीरामचन्द्राय नमः । संवत् । १७३६ ॥ शिवाय नमः ॥ रामाय नमः । भास्कराय नमः । द्विज्येष्ठयां पौर्णमास्यां च तथा वारे बृहस्पतौ । काण्डं नियतकालं च व्यलिखद्गोविन्दः सुधीः ॥ रामाय नमः । शिवाय नमः । चनद्राय नमः ॥—ना.

4 There is a footnote at the end of the 3 MS:

काण्डस्यास्यान्तर्गतानि पद्यानि गद्यविषयध मूलप्रत्या संशोध्य कुत्रचित्स्थलेषु पाद-पूर्तिरिप यावच्छक्यं कृतास्ति । तथापि विलम्बितत्वेन बहुषु स्थलेषु यद्यशुद्धयो भवेयुश्चेत्तान् संशोध्यानुकम्पनीयोऽयं सकलशास्त्रनिष्णातैर्मनीषिभि: । इत्यलम् । लिखी ज्यो, भीमशंकरजी । भवदीयानुमहाकाङ्की मु. निवाहेडा पं. शोभालाल शम्मी ।

#### APPENDIX A

### Index of Smrti-authors and Works cited

अङ्गिराः, ८०, १००, १५∙, २४९, **२५५**, २५६, २५८, २६९ अत्रि:, ९४ अत्रिस्मृति:, ९४ आपस्तम्बः, २२, २६, २७, ३७, ८०, 900, 942, 948, 948, 988, 9६८, १७०, १८०, १८५, १९१, २०२, २०४, २०७, २०८, २१७, २२२, २३६, २३८, २४१, २५१, २५३, २५७, २६५, २६६, २६८, २७३, २८०, २८३, २८४, २८६, २९०, २९६, ३०२, ३०६, ३०८, ३१९, ३३८, ३४३, ३४४, ३५५ आपस्तम्बर्मृति:, ८० आयुर्वेद:, २८० उशना, १२,१३४,२४८,२८०,३३२,३३८ कपर्दिभाष्यम् , २३९ कपदीं, २३९, ३०६ कात्यायन:, १०, १७, ४६, ७२, १११, १४५, १४९, १५४, १५५, १६२, १६९, २२४, ३५५ गौतमः, २९, १४१, १४९, १५०, १५५, १६०, १६३, १८६, १९२, २०३, २०५, २१०, २१२, २३७, २४८, २५२, २५७, २६४, २७९, २८२, २८९, २९५, ३०१, ३०२, ३०४, ३११, ३१८, ३३२, ३३८, ३४३ ३४५, ३४७, ३५२

चरकः. २४४ छागलेय:, ३० जमदिम:, २५२, २७५ जयस्वामी, ९८, २३१, २५२ जाबालि:, ३५, ३६, ५७, १४३, १४७, २१७, ३६२, ३६८ ज्योतिःशास्त्रम् , ३६२ दक्षः, ३, ४, ६, १८, १९, २०, २३, २९, ३३, ४९, ८०, १०१,१४१,१९५, २१०, २१७, २१९, २२४, ३३३,३३४ देवलः, ३९, १४२, १४५, १९९, २११, २१४, २१९, २४१, २५७, २६३, २६७, २७९, २८०, २८२, २८८, ३००, ३०३, ३१०, ३१४, ३२१. ३३३, ३४०, ३४२, ३४३, ३४५, ३४७. ३५७ नारद:, १०, २४, ३१ नारदशिक्षा, ११ पराशर:, ३७, ८४, १४७, १९४, १९९, २००, २०३, २१८, २५८, ३४५ पैठीनसि:, ४०, ४१, ४२, ७९, १०७, १३३, १८८, २१०, २१५, २५२, २५५, २७१, २८०, ३०४, ३०८, ३०९, ३१७, ३२८, ३३८, ३४२, ३५०, ३५२, ३५३, ३५६ बुधः, २११ बृहस्पति:, ७९, १९७, २१०, २४८,

२८८, २९१, ३१५, ३२६, ३३२,३४२

बौधायनः. ३७. ४१, ४२, ७०, ८८, ११९, १२३, १२४, १६६, १९१, २०१, २०७, २०८, २१२, २१४, २१६, २२०, २३२, २३७, २७२, २७८, २९६, ३०३, ३०७, ३१०. 336, 386, 340, 344 भर्त्यज्ञ:, २०३, २५६, ३३८ भाउल्लस्मृति:, ३६९ मझरीकार:, २६१ मतुः, ४, २५, २७, २९, ३४, ४०, ४३, ५७, ६९, ८५, ९४, ९९, १०३, १३४, १३५, १४३, १४५, १४७, १४८, १५०, १५४, १५७, १५८, १६६, १६९, १७५, १८७, १९४, १९८, २००, २०१, २०३, २०६, २०८, २०९, २११, २१२, २१३, २१४, २२१, २२४, २२५, २४०, २४१, २४७, २४९, २५४, २५६, २५९, २७०, २७१, २७३, २७४, २७५, २८५, २९२, २९४, २९८, ३०६, ३०७, ३०८, ३१०, ३११, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३२२, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३८, ३३९, ३४२, ३४६, ३४९, ३५४, ३५९ मरीचि:, १३२ मस्करी, २०३, २४८, २५७ मेधातिथिः, ३५, २०२ मैत्रायणिः, २२९ यमः, ७, ११, २१, २८, ३०, ९९, १००, १०१, १०३, १०८, १३३, १३४, १४५, १५८, १६७, १६८, १९६, १९८, २००, २०२, २०८, २१२, २१४, २१५, २१७, २२३,

२४५, २५२, २५३, २५४, २५८,

२७३, २७४, २७८, २८२, २८३, २८६, २९१, २९२, ३०२, ३०४, ३०८, ३०९, ३१३, ३१५, ३१७, ३१८, ३२०, ३२१, ३२२, ३२८, ३३०, ३३१, ३४०, ३४५, ३५६. 399 याज्ञवरुक्यः, ६, २३, २७, ४२, ५९, ६०, ९८, ११०, १५७, १६७, १९०, २०१, २०४, २०७, २११, २१८. २२६, २४८, २५६, २६२, २७५, २७७, २८१, २८५, २९२, २९९, ३११, ३१४, ३२३, ३२९, ३३४, 389 याज्ञवल्क्यसंहिता, ११५ योगियाइवल्क्यः, १८, ३७, ४५, ५२, ५३, 49, 60, 69, 63, 66, 68, 903, 906, 992, 994, 938, 934, 936, 948 लक्ष्मीधरः, १, २ लघुहारीतः. १०८ वसिष्ठ:, ७४, ९१, १०३, १०८, १५६, 9६८, 9७५, १८६, १९०, २०९, २१३, २३९, २४९, २५४, २६३, २६४, २६८, २७१, २७३, २७४, २८४, २९०, २९३, ३००, ३०५, ३०९, ३२८, ३४७, ३४९, ३५१ वाक्यकारः, २३१ वाचस्पति:, ३३३, ३९२ विश्वरूपाचार्यः, २५९, २६१ विश्वामित्र:, २८४, ३१४ विष्णु:, ८, १२, १९, २१, ४०, ४३, ४४, ७९, ८५, ९९, ११०, १३४, १४५, १५५, १६०, १६७, १७५, १८८, १९८, २०१, २०३, २११, २४०, २४५, २४७, २८२, ३१६, ३१९, ३२८, ३३२, ३३६, ३४८, ३५४, २६२, २६८, २६९, २७१, २७२, ३६९, ३७३, ३८९, ४५७, ४६४

विष्णुस्मृति:, २२, ९४ वृद्धद्वविडविवरणकारः, २३१ बुद्धबृहस्पतिः, २६१ बृद्धशातातपः, ६, १३४, २२६, ३४४, संवर्तः, १४२ ३४५, ३५६ व्यास:, १४१ शङ्घः, ४४, ४९, ५७, ८४, ८६, ८७, १०१, १२४, १३४, १६९, २६८, स्मृखन्तरम्,३१६ ३०३, ३१०, ३५४, ४७२ शङ्खलिखितौ, ३८, ४२, ४३, ९१, १४२, १५२, १६२, १७६, १७७, १९२, २१५, २२८, २४४, २६६, २६७, २८७, २८९, ३३५, ३३७, ३४८ शब्दार्णवः, ३३, २९२ शातातपः, ३३, ११०, १३८, १४९, १५६, १६७, १६८, १६९, १९३,

३३१, ३३७, ३४१, ३५०, ४६०

### APPENDIX B

## Index of Puranas cited

आदिखपुराणम्, २७३, ४६१, ४७२ कालिकापुराणम् , ३६६ देवीपुराणम्, २९३, ३६०, ३६२, ३६४, ३७०, ४६२ नन्दिपुराणम्, ३२३, २५९ **९१, १०७, १०९, १४०, १७१, ४५**१ पद्मपुराणम्, ७६, ११५, ११६, १३९, १७१, १७२, ४२३, ४६१ ब्रह्मपुराणम्, २६, ४९, १७२, १७३, १९०, २२०, २२४, २२५, २२६, २२७, २४०, २४१, २४३, २४९, २५०, २५२, २७७, २८३, २९३, २९४, २९७, ३०५, ३६५, ३६६, ३६७, ३७०, ३७२, ३७७, (३७७-४१०, (४१०-४१३), ४२१, ४२४, ४२७, (४२७-४४७) ४५०, ४५८, ४६०, ४६३, ४६५ भविष्यपुराणम् , ४६, १७४, २१६, २५५,

२६९, २७६, २९४, २९७, ३५८, ३७४, ४०८, ४६२, ४७३, (४७३-860) मत्स्यपुराणम् , २२, १७१, ३७४, ४४८. ४५१, ४५२, ४६६ (४६६-४७०) नरसिंहपुराणम् , १२, २३, ६६, ७८, ८३, महाभारतम् , १३, १४, ८५, १७३, २४३, ३०७, ३१३, ३१७, ३२४, ३४२. ४६२ मार्कण्डेयपुराणम्, ५७, १६४, १७३, २१५, २२५, २९३ वराहपुराणम्, २४, ३१, ५६, ३५८, ३५९, ३९२, ४२६, ४५७ वामनपुराणम् , ३२, २२२, ३५८, ४२४ विष्णुपुराणम्, १३, २५, ४३, ५५, ११७, १३९, १६३, १६५, १६६, १७१, **३८९), ३९२, ३९३, (३९३-४०८)** १७४, २२३, २२७, २४०, २४३, २५०, २५५, ३३४, ३३६, ३५६, 340 स्कन्दपुराणम्, ५४, ४१३, (४१३-४२१), 863

#### APPENDIX C

## Index of Vedic works cited

आपस्तम्बग्ह्यम् , ३४२ कठशाखा, ५९ छन्दोगपरिशिष्टम्, १०, १७, ४६, ११०, मैत्रायणीयम्, ५९ १११, १४५, १४९, १५४, १५५, वाजसनेयकम्, २४९ १६२, १६९, २२४, ३५५ छन्दोगोपनिषत्, २३१ तैत्तिरीयश्चिति:, ५९, ३४४, २७८, ३५३ श्चिति:, १५१

ब्रह्मदत्तभाष्यम् , ८० ब्राह्मणम् , १६८ शतपथश्रुति:, ४८ शाङ्कायनगृह्यम् , ८०

#### APPENDIX D

## Index of Citations in the footnotes

आग्निपुराणम् , ३८८ अथर्वणवेद:, (अ. वे.) ५८, ६२, ६७, ७३, ७४, ७९, ९०, ९२, ९३, ९७, ९८ अपरार्क:, २५४ आपस्तम्बः, (मु. आप.=मुद्रितापस्तम्बः) १८३, २०८, २३६, २५१, २६५, २८३, २८६, ३०८ आपस्तम्बगृह्यसूत्रम्, ३४२ आपस्तम्बधर्मसूत्रम् , २०१, २८४ आपस्तम्बश्रौतसूत्रम्, (आप. श्रौ. सू.) ६०, ६५, ७३, ७६, ८२, ९८२ आह्रिकतत्त्वम्, १७६ उज्ज्वला, १५३ ऋक्संहिता, (ऋ. सं) ५८, ५९, ६०, ६१, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ६२, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७१, ७३, ७४, ७८, ७९, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, १०९, ११४, ११५, १३३, १३६, १३७, १४०, १५२ ऋग्वेदिखलानि, (ऋ. खिल.) ५८, ६१, ६२, ६३, ६७, ६८, ७३, ९२ ऐतरेयबाह्मणम्, (ए. ब्रा.) १८२ कठसंहिता, (कठ. सं.) ५८, ५९, ९०, ९५, **5**8, 938, 989 कल्पतरुः, ८०, ८६, १२१, २३३, २६२, २६३, ३०४, ३०६, ३१२, ३१६, कौशिकसूत्रम्,६०,६५,७६,८२ ३३६, ४३७

काल्यायनः, ४३ कात्यायनश्रीतसूत्रम्, (का. श्री. सू.) ६०, ६५, ७३, ७६, ८२ कुल्छकः, १५७, १७६, १८७, २०६, २११, २१४, २२५, २५९, २७०, १५३, १५९, १८०, १८१, १८२, २७४, २९२, २९५, २९८, २९९, ३१०, ३१२, ३१८, ३२७, ३३०, ३४६ कृत्यरमाकर:, (कृ. र.) ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६८, ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३. ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८. ३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८. ३८९, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९९, ४००, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०६, ४०७, ४०८, ४०९, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४१६, ४१७, ४१८, ४२१, ४२३, ४२४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, ४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ४३७, ४३८, ४३९, ४४०, ४४१, ४४२, ४४३, ४४४, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०, ४५१, ४५२, ४५४, ४५५ कौषीतक्युपनिषत्, १५१

गृहस्थरत्नाकर:, (गृ. र.) १४८, १५८, गोविन्दराजः, ३१० १७३, १७४, १७५, १७६, १७७, 964, 966, 980, 989, 982, 984, 984, 986, 986, 988, २००, २०१, २०२, २०३, २०४, २०५, २०६, २०७, २०८, २०९, २१०, २११, २१३, २१४, २१५, २१६, २१७, २१८, २१९, २२०, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५, २२६, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१. २३२. २३३. २३५. २३६. २३७, २३८, २३९, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४, २४५, २४६, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१, २५२, २५३, २५४, २५५, २५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६२, २६३, २६४, २६५, २६६, २६७, २६८, २६९, २७०, २७१, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६, २७७, २७८, २७९, २८०, २८१, २८२, २८३, २८४, २८५, २८६, २८७, २८८, २८९, २९०, २९१, २९२, २९३, २९४, २९५, २९६, २९७, २९८, २९९, ३००, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६, ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४४, ३४५, ३४६. ३४७, ३४८, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९ गोभिलस्मृतिः, ४३, ४६, १९९

गोविन्दस्वामी, १९१, २०७, २१२, २१६, २३२, २३३, २३४, २३५, २३६, २३७, २९६, ३०३, ३०७, 344 गौतम:, (मु. गौ.=मुद्दितगौतम:) २११, २५७, ३०१, ३५२ गौतमधर्मसूत्रम् , २६५ चण्डेश्वर:, २३३, ३६८ चित्रस्वामी, १८२ छन्दोगपरिशिष्टम् , ४३ जयादित्यः, २०६ जोलिः (Jolly) १८७ तारानाथतर्कवाचस्पति:, ३३३ तैत्तिरीयबाह्मणम्, (तै. बा.) ५८, ६१, ६२, ६३, ६७, ६८, ७१, ७३, ७४, ७९, ८९, ९२, २२९, २३५ तैत्तिरीयसंहिता, (तै. सं.) ५८, ५९, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७३, ७४, ७५, ७८, 69, 67, 66, 66, 69, 90, 89, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, १०९, ११४, ११५, १३३, १३६, १३७, १४०, १५०, १५२, २७८, २९८, ३४३, ३४४ तैत्तिरीयारण्यकम्, (तै. आ.) ६२, ६३. ६७, ६८, ७०, ७१, ७२, ७३, ७५, ७७, ७९, ८७, ८९, ९१, ९२, ९३. ९६, ९७, १०९, २२९ दक्षः, ३५, १९६, २१० दक्षस्मृतिः, १९५, १९६ देवीपुराणम् , ३८७ नरसिंहपुराणम् , ६६, १७२ पद्मपुराणम् , ११७ पराशर:, २००, ३४५ पराशरस्मृति:, ८४, १९४

पारस्करगृह्यस्त्रम् , ७२ ३१९, ३२०, ३२३, ३२० वैटीनसिः, ३३७ ३२८, ३४६, ३४९, ३५९ वैटीनसिः, १३७ ३२८, ३४६, ३४९, ३५९ कौधायनः, [मु. बो.=मृद्रितबौधायनः] ११९, मैन्नायणीयसंहिता, (मै. सं.), ५१९, १२०, १२२, १२३, १२४, १९४, ९५, ९५, ९५, २२८, २३१ १९१, २०१, २०१, २०४, २०६, २३५, २३६, २३७, याज्ञवल्क्यः, २७७, ३०३, ३१४ व्याज्ञवल्क्यस्मृतिः, ३१६ मह्यन्द्तः, ८०

ब्रह्मदत्तः, ८० ब्रह्मपुराणम् , ३८७ भविष्यपुराणम् , ३९८ भीमशंकरः, ४८० भूपालकृत्यसमुच्चयः (कृत्यसमुच्यः), ४२६, ४३६

मतः, १०३, १०६, १३४, १३५, १४५, १५०, १६९, १७५, १७६, १९४, २०१, २०३, २०९, २११, २१४, २२२, २२४, २४७, २७३, ३०८, ३१३, ३१६, ३१९, ३२७, ३२८,

मनुस्मृतिः, १६९, २६०, २०५, ३२२ मस्करी, १८७, **१**९२, २०३, २११, २३७, २४८, २५२, २९५, ३०१, ३०३, ३०४, ३०५, ३११, ३४५,

महानारायणोपनिषत्, (महा. ना. डः), ७०, ७१, ७२, ७५, ७७, ८७, ९३, २२९, २३०

माधवः, ३३३
मानवश्रौतसूत्रम्, (मा. श्रौ. सू.), २३०
मार्कण्डेयपुराणम्, २९४
मिताक्षरा, १५७, ३१४
मित्रमिश्रः, ९१, २३३, ३६८
मुण्डकोपनिषत्, (म्र. डप.), ९३
मेधातिथः, १८७, १८८, २०६, २८५, २९८, २९८, ३०८,

३१९, ३२०, ३२३, ३२६, ३२७, ३२८, ३४६, ३४९, ३५९
मैत्रायणीयसंहिता, (मै. सं.), ५८, ५९, ९५, ९६, ९७, २२८, २३१
यमः, ३२२
याज्ञवल्क्यः, २७७, ३०३, ३१४
याज्ञवल्क्यस्पृतिः, ३१६
रघुनन्दनः, ८०
रघुनाथशर्मा, ४४७
छक्ष्मीधरः, २०३
वराहपुराणम्, ५६, ४२६
वसिष्ठः, १०३, २०९, २६३, २७३, २८५, २९०, २९३, ३०१, ३०९, ३४७, ३४९, ३५१
वसिष्ठस्पृतिः (वासिष्ठधर्मशास्त्रम्), ९१,

वाचस्पत्यम्, ३३३ वाजसनेयसंहिता, (वाज. सं.) ४१, ६१, ६२, ६३, ६५, ६७, ६८, ७०, ७३, ७४, ७५, ७९, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९५, ९६, ९७, ९८, १०९, ११४, ११५, १३३, १३६, १३७

वार्तिकम्, ५२ विद्यानेश्वरः, १९०, २०७, २११, २१८, २२६, २५९, २६१, ३०० विश्वरूपः, १९०, २५९, २६१, २८५,

वरूपः, १८०, २५४, २६१, २८५, २९२, ३००, ३११, ३१४, ३२९, ३३४

विष्णुः, (मु. वि.=मुद्रितविष्णुः), ८५, १७५, १८८, २०१, २०३, २११, २४०, २४५, २४६, ३१६, ३२७, ३२८, ३३२,३३७,३४८,३५४,३८९

मुण्डकार्पानषत्, (मु. डप.), ९३ विष्णुपुराणम् , ३३६ मेघातिथिः, १८७, १८८, २०६, २८५, विष्णुस्मृतिः, २२, ४०, ९४, १५५, १६१, २९२, २९५, २९८, २९९, ३०८, १७५, १८८, २११, ३२९, ४६४ ३१०, ३११, ३१२, ३१३, ३१८, विष्णुस्मृतिव्याख्या, केशववैजयन्ती, ९२,९३ वीरमित्रोदये आह्विकप्रकाशः, (वी. मि. आ.), 9, 3, 8, 4, 4, 6, 0, 6, 90, 93, 98, 94, 90, 90, 98, 20, 29, २२, २३, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, 88, 84, 84, 86, 80, 80, 89, 40, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६३, ६४, ६६, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९८, ९९, १००, १०१ १०२, १०३, १०४, १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, १११, ११२, 993, 994, 996, 990, 996, ११९, १२१, १२२, १२३, १२४, १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, 930, 939, 932, 933, 938, 934, 936, 938, 980, 989, १४२, १४३, १४४, १४५, १४७, 986, 988, 940, 942, 942, १५४, १५५, १५६, १५७, १५८, १५९, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १६९, १७१, १७२, १७३, १७४, वीरमित्रोदये समयप्रकाश:, (वी. मि. स.). १७५, १७६, १७७, १७८, १७९, १८०, १८१, १८२, १८३, १८४, 964, 966, 980, 989, 982, 983, 988, 984, 986, 988, २००, २०१, २०२, २०५, २०६, २०९, २१०, २११, २१२, २१३, २१४, २१५, २१७, २१९, २२०, २२१, २२२, २२३, २२४, १२५, २२६, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१, २३२, २३३, २३४, २३५, समयप्रदीप:, ४२६

२३६, २३७, २३८, २३९, २४०. २४१, २४२, २४३, २४४, २४६, २४८, २४९, २५०, २५१, २५२. २५३, २५४, २५५, २५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६२, २६३, २६४, २६५, २६६, २६७, २६८, २६९, २७०, २७१, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६, २७७, २७८, २७९, २८०, २८१, २८२, २८३, २८४, २८५, २८६, २८७, २८८. २८९, २९०, २९१, २९२, २९३, २९४, २९५, २९६, २९७, २९८, २९९, ३००, ३०१, ३०२, ३०३ ३०४, ३०५, ३०६, ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३११, ३१२, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८. ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३२, ३३३. ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८, ३३९, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८, ३५०, ४७३, ४७६, ४७७, ४७८ वीरमित्रोदये संस्कारप्रकाश:. (वी. मि. सं.) ३४२ ्र ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३६०, ३६८ राङ्घः, २६८, ३०३ शङ्खस्मृति:, ८६, ९१, १२४ शतपथन्नाह्मणम्, (श. न्ना.), ४८, ६२, ६७, ६८, ७३, ८९ शब्दकलपद्धमः, ३३३ शुद्धितत्त्वम् , ८० शोभालालशर्मा, ४८०

हेमादि:, ३१६

सामवेदः, (सा. वे.), ९२, ९३, ९४, ९५ हेमाद्रि:, कालनिर्णयः, (हे. का.), ३५५. सिद्धान्तकौमुदी, ७२ स्मृतिमुक्ताफलम् , ९३, ९४ स्मृतीनां समुचय:, ८६ हरदत्तः, ७२, १५४, १५६, १५९, १८०, १९२, २०३, २०४, २१७, २३७, २३८, २३९, २४१, २५३, २५७, २९०, २९१, २९६, ३०२, ३०६, ३१९, ३३८, ३४३, ३४४, ३५५ हरदत्तमिताक्षरा. १८६

३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६७, ३६८, ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४ १८१, १८२, १८३, १८७, १९१, हेमाद्रिः, दानखण्डः, (हे. दा.), ४५७. ४५८, ४५९, ४६०, ४६१, ४६२. ४६३ २६५, २६९, २७३, २८६, २८७, हेमाद्रिः, व्रतखण्डः, (हे. व्र.), ४६४. ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६९, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४, ४७५, ४७६, ४७७, ४७९, ४८०

1.

#### APPENDIX E

### Index of Half Verses<sup>1</sup>

अ \*अंशभाक् तत्र, पैठी., ४० अंशान् द्वासप्ततिं यावद्, ब्रह्मपु., ४५० \*अंग्रुम् , शङ्घः, १२९ अकार्यमन्यत्कुर्याद्वा, मनुः, हारी., ३३१ अकृतं मण्डलं ये तु, ब्रह्मपु., २२१ \*अकृतप्रातराशः, आप., १०८ अकृते वैश्वदेवे तु, नर.पु., १७१ अकृत्वा वैश्वदेवं तु, भवि.पु., २१६ अकृत्वा स्वयमाहारं, महाभा., १७३ अञ्चत्वेहात्मन: शुद्धि, यम:, ३२० अक्षताभि: सपुष्पाभि:, पद्मपु., १३९ अक्षमाला तु कर्तव्या, योगि., १०४ \*अक्षरं तर्प, बौधा., १२१ अक्षरं त्वक्षरं होयं, मनु:, ९९ अक्षरं त्वक्षरं विद्याद्, यम:, १०० अगम्यागमनात् स्तेयात्, योगि., ८२ अगस्तये नारदाय, ब्रह्मपु., ३८९ **\*अ**गस्तिरम्नि:, वि.पु., २५१ \*अगस्त्यम् , शङ्घः, १२८ अगस्त्याय ददालम्बी, नर.पु., ४५१ अगस्त्येन पुरा राजन् , महाभा., ३१४ अगस्त्यो दक्षिणामाशाम्, ब्रह्मपु., ४५० \*अम्र आयूंषि, हारी., ९५ \*अमये जातवेदसे, श.लि., १५२ \*अमये सोमाय, वि.स्मृ., १५५

अमगोऽतिथिमिच्छन्ति, यमः, १९९ \*अमावमिर्धन्व, गौत., १५५ \*अग्नि: प्रजापति:, बौधा., ११९ अमि: सन्निहित: कार्यो, ब्रह्मपु., ४१३ \*अग्निः समिद, हारी., ९६ \*अमिगुरुशुश्रूषा, हारी., १४४ अभिचित्कपिला सत्री, छाग., यम:, ३० \*अग्निरस्मि जन्मना, हारी., २२८ अग्निराप्यायतां धातून् , वि.पु., २५० \*अमिरिव ज्वलचा, आप., १८० अभिवच द्विजं प्राहु:, हारी., १८० अभिश्र मृगुशापाच, ब्रह्मपु., ४२९ \*अग्निश्च सर्वदेवानां, वि.स्मृ., २१ अग्निष्टोमं गोसवं च, भवि.पु., ४७५ अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य, भवि.पु., ४७५ अग्निष्वात्तांस्तथा सौम्यान् , पद्मपु., ११७ \*अग्निष्वात्तान्, शङ्खः, १२६ अग्निष्वात्तान् सोमपांश्व, योगि., ११३ \*अग्निसन्ताम् , शङ्कः, १२५ अग्निहोत्रं जरत्कन्या, यम:, १९९ \*अग्निहोत्रमति, आप., २६ **\*अ**शीधम्, शङ्खः, १२५ अभीन् हुत्वा विधानेन, मनुः, वि.स्मृ., १७५ \*अग्नीषोमीय, आप., २६५ अमे: सोमस्य चैवादौ, मनु: १५४ अमौ प्रास्ताहुतिः सम्यग्, मनुः, १४९

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A star indicates a prose passage.

अम्यादिगीतमेनोक्तो, छ.का., १४९ अम्रं चतुर्गुणं प्राहुः, मार्क.पु., १७३ \*अयं च देयम्, आप., १६६ अग्रमग्रं चरन्तीनां, वसि., ७५ अग्राह्यास्त्वागता ह्यापो, योगि., ८१ अग्रे मोजयेदतिथीन्, बौवा., २१२ अघं स केवलं भुङ्के, मनुः, २१४ यमः, २१५ अवमर्षणं देवकृतं, वसि., श.लि., ९२ अघमर्षणसूक्तस्य, शङ्खः, ५९ अधमर्षणस्केन, योगि., ५२, ६५ अङ्गरागै: सुगन्धैश्च, ब्रह्मपु., ३९८ अङ्गरागैश्च विविधै:, ब्रह्मपु., ४०२ **अङ्ग**वङ्गकलिङ्गेश्च, ब्रह्मपु., ४**१०** अज्ञानि समतां यान्ति, दक्ष:, १८ \*अङ्गिरसम्, शङ्घः, १२८ अङ्कञ्या दन्तकाष्ठं च, भवि.पु., २९४ अङ्क्षप्रमात्रं पुरुषं, मतस्यपु., ४४८ अङ्ग्रुष्ठमात्रः पुरुषो, बौधा., २३४ अचिन्तितमनाहूतं, परा., शाता., २०३ आच्छिन्नपद्मपत्रेण, वरा. पु., ५६ \*अजमनम् , शङ्कः, १२९ अजस्य दशवर्षाणि, भवि. पु., ४०९ \*अजाम्, शङ्कः, १२७ \*अजामहिष्योश्च, गौत., २९५ अजेन धुन्धुना चैव, महाभा., ३२५ \*अजैकपादम्, शङ्कः, १२९ अज्ञानादथवा लोभात्, दक्षः, ३ अट्टालकरमशानेषु, बह्मपु., ४४६ अतः परमृतुस्नाता, ब्रह्मपु., ४४४ अत: राणुध्वं मांसस्य, याज्ञ., ३११ अत ऊर्ध्व देवयज्ञ:, श.लि., १५२ अत एव मया तेऽद्य, स्कन्दपु., ४१७ अतसीपुष्पवर्णस्तु, मत्स्यपु., ४६९ अतस्तदात्मको लोकः, स्कन्दपु., ४१७ अतिथिं तं विजानीयात् , परा., शाता., २०३

अतिर्थि तत्र संप्राप्तं, वि.पु., १७४ \*अतिथिं निराकृत्य, आप., १८५ \*अतिथिं पूज, बुधः, २१**१** अतिथिं पूजयेद्यस्तु, यमः, २०० अतिथि: पूजितो यतु, यम:, १९६ \*अतिथि: श्रोत्रियो, श.लि., १७६ अतिथिम्रहणार्थाय, वि.पु., १७४ **\*अ**तिथिपूजने, वि.स्मृ., २६७ अतिथिभ्योऽप्र एवैतान्, मनुविष्णू, २१२ अतिथिर्गृहमभ्येत्य, देव., १९९ अतिथिर्यत्र वै ग्रामे, यम:, १९९ अतिथिर्यस्य भमाशो, परा., १९९ यम:, १९८ अतिथिर्देश्वदेवान्ते, परा., १९९ \*अतिथिश्व यदा, हारी., १७८ \*अतिथीनेवामे, आप., १६६ \*अतिदेवा हि ब्राह्मणाः, श.सि , १७७ अतिद्वतं तथास्पष्टं, भवि.पु., ४७७ \*अतिमित्रत्र, शङ्कः, १२८ \*अतियुक्तम् , शङ्कः, १२९ अतीतानागतो भोगो, देवीपु., ३६० अतील्य सर्वदु:खानि, महाभा., ३२४ अतीर्थगमनात्पुंस:, देव., ३४३ अतुला हर्षसंपत्तिः, स्कन्दपु., ४२० \*अतृप्तिश्वान्नस्य, आप., २३६ \*अता न प्राणैः, हारी., १७९ अतोऽन्यथा तु योऽश्लीयाद्, बृह., ३१६ अतोऽन्यथा तु सब्येन, योगि., ११३ अतोऽन्यथा प्रशृत्तिस्तु, मनुः, ३१२ अतोऽन्यथा वाचयानो, भवि.पु., ४७६ अतोऽन्यथा वृथामांसम् , महाभा., ३१७ अतो राजर्षय: सर्वे, महामा., ३१४ अतोऽर्थं तु महीमानं, ब्रह्मपु., ४३९ अतोऽर्थ पूजनीया सा, ब्रह्मपु., ४०७ अतोऽर्थं महती प्रोक्ता, भवि.पु., ४०९ अतोऽर्थ विधिवत्कार्या, ब्रह्मपु., ४२१

अतोऽर्थं शङ्करो दु:खी, ब्रह्मपु., ४२२ अतोऽर्थे श्रावणे तत्र, बह्मपु., ३९५ अतोऽर्थ सा सुपका हि, बहा रू., ४०६ अखन्तदुष्टे तीसहे, ब्रह्मपु., ४४७ अखन्तमलिन: कायो, दक्ष:, १८ अखम्लं शुक्तमाख्यातं, बृह., २८८ \*अत्र च भवन्ति, शङ्खः, १०२ अत्र चैन्यां बृषोत्सर्गः, ब्रह्मपु., ४६५ अत्र दानानि देयानि, भवि. पु., ४०९ अत्र ब्रह्मापि संदिग्धम्, देशीपु., ३६५ अत्र सम्निहितं पापं, वृ. शाता., ३५७ \*अत्र हब्यकब्य, देव., १४२ अत्राश्वमेधमधिकं, ब्रह्मपु., ३७३ \*अत्रिम्, शङ्कः, १२८ अत्रेश्वाप्यनस्यायां, ब्रह्मपु., ४४३ \*अत्रैव तैत्तिरीय, पैठी., ३५३ अत्रैव परावो हिंस्या:, मनुविष्णू, ३२७ अथ किं बहुनोक्तेन, ब्रह्मपु., ३८१ \*अथ कृतापसन्यो, शङ्कः, १३० अथ कृष्णचतुर्दश्यां, ब्रह्मपु., ४४० अथ चैत्रेषु कृष्णायां, ब्रह्मपु., ४४३ अथ जाता त्रयोदश्यां, ब्रह्मपु., ४०१ \*अथ तर्पणविधिः, शङ्कः, १२४ अथ तौ दम्पती तस्य, स्कन्दपु., ४१६ \*अथ दक्षिणतः, बौधा., १२२ #अथ निवीती, बौधा., १२२ अथ पुष्पाञ्जलिं दत्वा, नर. पु., ९१, १०९ \*अथ प्राचीनावीती, छ. का., १११ अथ फुळां तुतां दृष्ट्वा, ब्रह्मायु., ३८६ \*अथ ब्राह्मणानां, हारी., २२८ \*अथ भगवन्तं, शङ्कः, १२८ \*अथ भाद्रपदे कृष्ण, ३७२ अथ भाद्रपदे मामि, ब्रह्मपु., ३९५ अथ भुज्ञीत मोहात्मा, आदिखपु., २७३ \*अथ मैत्रायणेः, हारी., २२९ \*अथ रजस्वलां, पैठी., ३५२

अथ रुद्रेन्द्रचन्द्रार्क, बह्मपु, ३८६ \*अथर्ववंदं, बौधा., १२२ \*अथववेदम् , ङङ्खः, १२७ अथर्ववेदे यत्त्रोक्तं, बौधा., १२२ \*अथर्वाङ्गिरसं, बौधा., १२२ अथवा मासमप्येकं, महाभा., ३२४ अथवाश्वयुजं मासं, नन्दिपु., ३६० अथ वृश्चिकसंकान्त्याम् , ब्रह्मपु., ३७२ \*अय शालीन, बौधा-, २३२ \*अथ श्लोक:, छ. का., ११२ अथ संतर्पयंद्देवान्, योगि., ५१२ अथ सर्वेस्तथा कार्य, भवि. पु, ४७९ अथ सस्यानि पूर्णानि, ब्रह्मपु., ४३९ \*अथ सूना व्याख्या, हारी., १४३ \*अथ स्नातक, आप., २२ अथ स्नानविधिं कृत्स्नं, वसि., ७४ \*अथ स्नानविधि:, पैठी., ४० \*अथ हस्तौ प्रक्षाल्य, बौधा., ७० \*अथ हैके बुवते, बौधा., ७० \*अथारिंन परि, वि. स्मृ., १५५ \*अथाञ्जलिनाप, बौधा., ७० अथात: श्रृण भूपाल, मत्स्यपु., ४५१ \*अथातो नित्य, कात्या., ७२ \*अथादित्यमुप, बौधा., ८८ अथान्नदानाद्भगवान्, ब्रह्मपु., ४०० \*अथाप उपस्2**र**य, बौधा., ७० \*अथापि ब्राह्मणाय, वसि., १९०, ३२८ \*अथापोऽभिप्रपद्यते, बौधा., ७० \*अथाप्यत्रात्र, बौधा., २१६ \*अथाप्युदाहरन्ति, बौधा., ४१, ८८, २३३, २३५

\* ,, ,, विस., २६४
\*अथास्मे दद्यात्, आप., १९२
\*अथास्याः सविता, शङ्कः, १०१
अथेदशं चाश्व, मत्स्यपु., ४५५
अथोपतिष्ठेदादिल्यम्, योगि., ८९

अदत्ते तु निराशास्ते, हारी., १३४ अदत्वा तु य एतेभ्यः, मनुविष्णू, २१२ अदत्वा न च भोक्तव्यं, मार्क. पु., १७३ अदत्वा वैश्वदेवं तु, यमः, शाताः, २१७ **\***अदिति चेत्तयेति, हारी., ९७ \*अदितिम् , शङ्खः, १२७ अदितेः कश्यपाजाज्ञे, ब्रह्मपु., ४३२ अदित्यां करयपाजज्ञे, ब्रह्मपु., ४३८ अदश्रमस्येति मन्त्रे:, योगि., १३६ अदैवं तद्विजानीयात् , मत्स्यपु , १७१ अदैवं नास्ति चेदन्यो, छ. का., १६९ अद्भिरातपवर्षाभः, हारी., ५१ अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति, शङ्खः, ५० अद्भिर्मृद्भिश्व गात्राणि, योगि., ६१ अद्भिर्मद्भिश्व चरणौ, योगि., ६० \*अद्भिर्वा सायम् , बौधाः, २३५ \*अद्भाश्च उदकुम्मे, गौत., १६० **\*अद्यादुद**ड्मुखः, वि. स्मृ., ९ **अद्यापि गू**ढः सुतरां, ब्रह्मपु., ३७७ अद्यापि तत्फलं भुङ्के, ब्रह्मपु., ४४५ अद्रोहेण च भूतानां, मनुः, ९४ अद्वेषरागिभिर्युक्तः, ब्रह्मपु., ३९० \*अधः शयीत, वसि., ३५१ अधमोत्तममध्यानाम्, योगि., ६० अधर्माद्वयाधिशोकादि, देवीपु., ३६१ अधश्वतस्रभि: कायं, वसि., ७४ \*अधिकमहरहः, आप., १५३ अधीत्य चतुरो वेदान् , यम:, २६९ \*अधृष्यम् , शङ्खः, १२९ \*अध्ययनसांत्रत्ति, आप., १८१ अध्यातमविद्या विविधा, योगियाः, ९० अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः, छ. का., १४५ मनुः, १४५ अध्वनीनोऽतिथिज्ञेयः, याज्ञ., २०१ अध्वनोऽभ्यागतं विष्रं, यमः, २०० अनमममृतं चैव, याज्ञ., २२६

अनङ्गलग्नं त्वथ, मत्स्यपु., ४५३ अनड्वाहश्च ते धन्याः, मत्स्यपु., ४६९ \*अनन्तम्, शङ्खः, १२६ अनन्तरं द्विजैः स्नाप्याः, ब्रह्मपु., ४४३ अनन्त्रभुभिरष्टम्यां, ब्रह्मपु., ४४१ अनभ्यर्च्य पितॄन् देवान् , मनुविष्णू , ३२० अनभ्यच्ये यदा याति, मरी., १३२ अनभ्यासेन वेदानाम् , मनुः, २७५ अनभ्रगतमेवोव्यां, वि. पु., ५५ अनर्काभ्युद्ति काले, ब्रह्मपु., ३८४, ४३६ यम:, १३३ अनर्चितं वृथामांसं, मनुः, २६० \*अनर्हद्भिर्वा, आप., २८६ \*अनलम् , शङ्खः, १३० अनश्रतापि सततं, छ. का., १४९ \*अनश्रनमः, श. लि., ३८ अनस्यात्मजथन्द्रः, बह्मपु., ४३२ अनाथानां गवां यहात् , ब्रह्मपु., ४६३ अनायासप्रदायीनि, वि.पु., २५.१ \*अनायुष्यं त्वेवं, आप., २२२ अनाहितारनेरप्येष, छ.का., १४९, ३५५ अनित्यं हि स्थितो यस्मात्, मनुः, वि.स्मृ., २०१

\*अनिन्दितानि, पैटी., १८९

\*अनिरुद्धम्, शङ्कः, १३०
अनिर्गतदशाहास्तु, छ.का., ४७
अनिर्दशं च प्रेतान्नम्, मनुः, २६०
अनिर्दशाया गो: क्षीनम्, मनुः, २९४

\*अनिर्दशादा, बौधा., २९६
अनिर्दशाहे परशवे, वसि., २६८
अनिर्दशाहे परशवे, वसि., २६८
अनिर्दशाहे परशवे, वसि., २६८
अनिर्दशाहे परशवे, वसि., २६८
अनिर्दशाहे करामन्, मनुः, २९८

\*अनिल्मम्, शङ्कः, १३०

\*अनिष्क्रिया, हारी., १४४
अनीहमानाः सततं, मनुः, १५०
अनुमहार्थ मर्ल्यानां, ब्रह्मपु., ३९८

\*अनुतीर्थमपः, बौधा, ४१, १२३

\*अनुद्दिष्टास्तथा, वसि., ३०५ अनुद्धृतैरुद्धृतैर्वा, पद्मपु., ७६ अनुपाकृतमांसानि, याज्ञ., २८१ अनुब्रृहि मया कार्य, स्कन्दपु., ४१४ अनुमन्ता विशसिता, मनुः, ३२० अनुमन्ता विशस्ता च, यम:, ३२१ अनुलिप्तेन विधिवत्, ब्रह्मपु., ४०६ \*अनुष्ट्रभम् , शङ्घः, १२७ अनृतौ तु सदा कार्य, वृ. शाता., ३४४ अनेकवर्णेरथ, मत्स्यपु., ४५४ अनेन विधिना यस्तु, मत्स्यपु., ४४९ अनेन विधिना स्नातः, शङ्घः, ५९, ८४ अनेन विधिना स्नात्वा, शह्वः, ५९ अनेनैव तु मन्त्रेण, ब्रह्मपु., ३८२ \*अन्त:शवे च, आप., २६८ अन्तरा प्रातराशं च, बौधा., २३७ **\***अन्तरा**लेऽ**पि च, आप., ३४३ \*अन्तरिक्षान्, शङ्कः, १२६ \*अन्तर्जले चाघ, कात्या., ७४ अन्तर्जले जपेन्मन्त्रं, योगि., ६३ अन्तर्जले त्रिरावर्ख, बृह., ८० अन्तश्चरसि भूतेषु, शङ्खः, ८७ हारी., २२९ \*अन्तश्ररसीत्यभि, हारी., २३० \*अन्ते चैतन्नि, कात्या., ७३ अन्ते पुनर्द्रवाशी च, वि.पु., २४० अनं चैव यथाशक्ति, मनुविष्णू, १७५ अर्घ तस्य न भोक्तव्यं, भवि.पु., २६९ अनं रष्ट्रा प्रणम्यादी, ब्रह्मपु., २२५ \*अबं पर्युषितं, वसि., २९० अन्नं पर्युषितं भोज्यं, याज्ञ., २९२ अत्रं पितृमनुष्येभ्यो, याज्ञ., १५७ अन्नं पुष्टिकरं चास्तु, वि.पु., २५० अञ्चं बलाय में भूमेः, वि.पु., २५० अनं भूमी श्रचाण्डाल, याज्ञ., १५७ अनं वापि तथा पक्कं, भवि.पु., ४७८

अन्नं विष्णुं स्वयं प्राह्, ब्रह्मपु., २२५ अन्नद: प्राणदो होयो, यम:, १९६ अन्नप्रकरवत्तस्य, योगि, १३५ अन्नप्रकारैभेक्ष्येश्र, ब्रह्मपु., ४५० अज्ञमश्रद्द्यानस्य, यमः, २७२ अञ्चमुष्टिर्यथाशक्त्या, ब्रह्मपु., ४५९ **\*अन्नसंस्कर्ता, आप., १८९** अन्नस्य जन्मकालुष्यं, ब्रह्मपु., २४२ अन्नादे भ्रूणहा मार्छि, मनुः, यमः, वसि., २७३ \*अन्नामावे केन, हारी., १४६ अन्नावशेषमिश्रं वै, मार्क.पु., १६५ अन्नैर्भक्ष्यै: फलैर्मूलै:, नहापु., ४३४ 🕶 अन्यं वा समु, आप., २०४ \*अन्यतरोऽभि, आप., १८० अन्यत्तव प्रवक्ष्यामि, वरा.पु., ३९२ \*अन्यत्र गुड, हारी., २८९ **\*अन्यत्र दधिमधु, वि.स्मृ., २४६** \*अन्यत्र देव, हारी., ३९ अन्यत्र मधुमक्तुभ्यां, देव., २८८ \*अन्यत्र राग, श.लि., २८९ \*अन्यत्र वर्षाभ्य:, वसि., १८६ अन्यथा प्राङ्मुख: कुर्याद्, योगि., १०४ \*अन्यद्वामेध्यम्, आप., २८६ \*अन्यांश्च क्षीर, वसि., २९३ अन्यानि चैव सूक्तानि, योगि., ६३ \*अन्यान् भृत्यै:, गौत., १९२ अन्यान्वा वारुणान्मन्तान् , योगि., ६५ अन्ये तु पुरुषा देवि, स्कन्दपु., ४२० अन्योन्यं गुरवो विप्रा:, शाता., १९३ अन्योन्यं पातयिष्यन्ति, स्कन्दपु., ४१७ अन्योन्यं रूक्षवचनैः, स्कन्दपु., ४१९ अन्योन्यमुपकुर्वन्त:, शाता., १९३ अन्वारब्धेन सब्येन, योगि., १९३ \*अप:, शङ्घ., **१३०** 🕶 अप आचम्य, बौधा., ८८ अपचन्तमतिकम्य, यमः, २०८

•अपन्नदद, गौत., ३०४ अपराह्ने तत: स्नातान्, ब्रह्मपु., ४१३ अपराह्ने तथा वैरया:, देवीपु., ३६४ अपराह्ने तु तत्रैव, ब्रह्मपु., ३८४ \*अपरेणागिन, आप., १५९ अपवर्गे तु सर्वत्र, शाता., १६८ अपवित्रीकृते ते तु, परा., ८४ अपसब्यं तत: कृत्वा, पद्मपु., ११७ अपां द्वादशगण्ड्रवै:, नर.पु., १३ अपां मध्ये स्थितस्येवं, योगि., ६३ \*अपाङक्तयानां प्राग्, गौत., २६४ \*अपानम्, शङ्कः, १२९ \*अपानमन्नेना, बौधा:, २३४ अपाने तृपे तृप्यन्ते, ब्रह्मपु., २२७ \*अपाने निविष्टो, बौधा., २३३ अपामार्गश्च बिल्वश्च, नर.g., १२ अपास्य देहाँदेवेम्य:, ब्रह्मपु., ३६६ \*अपि च काठके, वसि., ३५० \*अपि चाष्टमीष्वेव, आप., १५३ अपि जन्मसहस्रेषु, योगि., ८२ \*अपि नः श्वो, वसि., १३४ अपि न: स कुले भूयाद्, यम:, १३४ अपि प्रयाणसमये, ब्रह्मपु., २९७ अपि भ्रूणहनं मासात , शङ्कः, १०२ **\*अ**पि वा लेपान्, आप., ३४४ अपि शाकं पचानस्य, यम:, १९९ \*अपि है व्वेत्रंविध, आप., १६८ अपूजितं तु तद्भुक्तं, मनुः, २२५ \*अपूपधाना, वसि., २९.३ अपूपान् भक्षयेच्छूदाद्, अङ्गि., २५८ अपूपाश्च करम्भाश्च, यम:, २९२ अपूपै: प्रार्थितं श्राद्धं, ब्रह्मपु., ४३९ अपूपैर्विविधाकारै:, ब्रह्मपु., ३८३ अपूर्वमग्निहोत्र च, वि.पु., १६३ \*अपेयम् , आप., २९६ अपो देवी: पावमान्यः, योगि., ६३

अपोशानं न गृहीयात्, ब्रह्मपु., २२६ अपोशानेनोपरिष्टाद् , याज्ञ., २२६ अप्युद्धन्य यथाशक्ति, छ. का., १६९ अप्येकपङ्कत्यां नाश्रीयात् , बह्मपु., २४३ अप्येकमाशयेद्विप्रं, छ. का., १६९ अप्रजानां तु नारीणां, अङ्गि., २६९ अप्रजायां तु कन्यायां, आदित्यपु., २७३ अप्रणोद्योऽतिथि: सायं, मनुः, १८७ \*अप्रतिभायां, आप , १८५ \*अप्रयतेन, आप., २८६ \*अप्रयतोप, आप., २८६ अप्रवृत्ते वृषोत्सर्गे, ब्रह्मपु., ४६६ अप्रशस्तं निशि स्नानं, परा., ३७ अप्रायत्ये समुत्पन्ने, योगि., ५२ अप्राशितेषु तत्पूर्वम् , देव., २११ अप्तरोगणसङ्घेश्व, आदित्यपु., ४७१ अप्सरोभ्यः सोमपेभ्यो, ब्रह्मपु., ३८० अप्सरीवसहस्रेण, आदित्यपु., ४७१ \*अप्सु जपेद्**ष्ट्**तं, हारी., ९५, ९६, **९७** \*अ**८**सु निमज्योन्मज्य, बौधा., ७१ अबुध्यमानो प्रन्थार्थ, भवि. पु., ४७७ अब्जै: क्रीडनकैरन्यै:, ब्रह्मपु., ३८३ अब्लिङ्गा बाईस्पत्यं च, वसि., श. लि., ९२ अभक्षणे तु धर्म: स्याद् , यम:, ३२२ अभक्षणेन मांसानां, यम:, ३२२ \*अमस्यश्वेटो, आप., ३०८ अभक्ष्याः पशुजातीनां, देव., ३०३ अभक्ष्याणि द्विजातीनाम् , मनुः, २७६ \*अभक्ष्या मकर, यम:, ३०९ अभयं प्राप्य सुप्तास्तु, ब्रह्मपु, ४२९ अभयं सर्वभूतेभ्यो, बह्मपु., ४३१ \*अभाव उदक्रम् , आप., २०७ अभावे त्वक्षनालाया:, योगि., १०४ अभावे घौतवस्नस्य, योगि., ८३ \*अभितः पूर्वेणाग्निम् , वि. स्मृ., १६० \*अभिनन्धानम् , वि. स्मृ., २४६

\*अभिवादना, आप., १९१ अभिवादयेत्ततो वृद्धान् , मनुः, ३० अभिवाद्य ततो विष्नं, योगि., १०५ \*अभिशस्तपतित, सुम., **२६३** अभिशस्तस्य षण्डस्य, मनुः, २६० अभिषिच्य तदात्मानं, योगि., ६२ अभीषज्ञा: पदस्तोभा:, वसि., श. लि., ९२ अभीष्टदेवतानां तु, वि. पु., २५० अभोज्यं तद्भवेदन्नं, भवि. पु., २५५ अभोज्यं तद्विजानीयाद् , यम:, २८६ अभोज्यं प्राहुराहारं, देव., २८८ अभोज्यं ब्राह्मणस्यात्रं, भवि. पु., २५५ \*अभोज्यस्याचं, हारी., २३१ अभ्यङ्गवस्त्रनैवेद्यैः, ब्रह्मपु., ४४३ अभ्यागतोऽतिथिश्वाग्निः, दक्षः, २९ अभ्युत्थानिसहागच्छ, दक्ष:, १९५ अमले वाससी राजन्, भवि. पु., ४७९ \*अमात्यपत्नीः, बौधा., १२३ \*अमालान्, बौधा., १२३ अमावास्यां चतुथ्यों च, वरा. पु., ३५९ अमावास्यां च नाश्रीयाद्, वि. स्मृ., १२ अमावास्यामध्मी च, मनुः, ३४९, ३५९ अमावास्यायां तु चैत्रे, ब्रह्मपु., ४४६ अमावास्यायां तु देवा:, ब्रह्मपु., ४२१ अमावास्यायां पित्रये तु, ब्रह्मपु., ३९६ अमावास्यायां पूज्याश्व, ब्रह्मपु., ४४० अमावास्यायां संभूतः, ब्रह्मपु., ३८२ \*अमुक्तयोरस्तं, वि. स्मृ., ३६९ अमुध्मै नम इत्येवं, छ. का., १६२ अमृतं ब्राह्मणस्याचां, यमः, हारी., जम., २५२ अमृतं यज्ञशेषं तु, यमः, २१४ \*अमृतापिधान, बौधा., २३४ \*अमृताशिनम् , शङ्कः, १२९ अमृताशी भवेजित्यं, यम:, २१४ \*अमृतोपस्तरणम् , हारी., २२९ अमृतोपस्तरणमसीति, ब्रह्मपु., २२६

\*अमेध्यपतित, श. लि., २८७ अमेध्यानि दशैतानि, वि. समृ., ३३२ अमेध्ये वा पतेन्मत्तो, मनुः, हारी., ३३१ अमेच्येषु च ये बृक्षाः, बौधा., २७८ **\*अमे**ध्यैरेव, आप., २८६ \*अमेध्योदकं, श. लि., ३८ \*अम्बानामासीति, वि. स्मृ., १६० अम्बिका भवमथाह, स्कन्दपु., ४१६ **\*अम्बु**शाकफला, पैठी., १८९ अम्मात्रेणाभिषिक्तस्य, वि. स्मृ., २० \*अयं वां मित्रा, हारी., ९५ अयनादौ सदा देयं, शाता., ३६५ अयनाभ्यां च पद्यभ्यो, बह्मपु., ३७८ अयने विषुवे चैव, शाता., ३६९ अयनेषु विकल्पो यः, देवी., ३६२ अयस्कारस्य दातव्यं, वि. स्मृ., ४६५ अयाचिताहृतैईव्यै:, जाबा., १४७ अयाज्यासु च घोरासु, यमः, २६८ अयातयामं रसवत्, देव., ३३३ अयुग्मेनावपेत् , पैठी., ३५० \*अरिष्टनेमिं, शङ्खः, १२७ **\***अहं हीति, कात्या., ७३ अरुग्दिवाचरेत्स्नानं, वसि., ७४ अरुणम् , शङ्खः, १२७ अरुणाय नमस्तुभ्यं, ब्रह्मपु., ३७९ अरुणोदयवेलायां, ब्रह्मपु., ३९६, ४३६ \*अर्कसावर्णिम् , शङ्खः, १२८ अर्कस्त्रिधातु रजसो, हारी., २२९ अर्घपादादिभि: सम्यग्, ब्रह्मपु., ४०३ अर्घादिपूजितं सम्यक् , ब्रह्मपु., ३८४ अर्चै: पुष्पैर्भक्ष्यभोज्यै:, ब्रह्मपु., ३८६ अर्घे: पुष्पेश्च धूपेश्च, ब्रह्मपु., ३८२, ३९४, अर्चै: पुष्पैस्तथा धूपै:, ब्रह्मपु., ४३७, ४३८, अर्चे: पुष्पेस्तु घूपेश्च, ब्रह्मपु., ४४४

अर्चै: सुगन्धिमाल्यैश्व, ब्रह्मपु., ४४० अवैंमल्यैश्व वस्नेश्व, ब्रह्मपु., ३८३ अर्घ्यपात्रे प्रयत्नेन, पद्मपु., १३९ अर्चयेयस्तु मां तत्र, वरा. पु., ४२६ अर्चितं स्याज्ञगदिदं, योगि , १३६ अर्चितव्यश्च भगवान् , ब्रह्मपु., ४५० \*अर्थम्, शङ्कः, १२६ अर्घरात्रे त्वसंपूर्णे, देवीपु., ३६२ अर्धरात्रे व्यतीते तु, देवीपु., ३६३, ३६४ \*अर्थमणम्, शङ्कः, १२९ अविक् षोडश विज्ञेया:, शाता., ३६१, ३६५ अर्हयेन्मधुपर्केण, मनुः, २०६ अर्हितो मनुना मत्थीं, ब्रह्मपु., ४२९ अलंकारेस्तथा माल्यै:, ब्रह्मपु., ४०१ अलंकृतं पुनश्रकः, बह्मपु., ४३५ **\*अलंकृतस्ति, वि. स्मृ., ३५४** अलंकृतेन भोक्तव्यं, ब्रह्मपु., ४२२ अलक्ष्मी: कालकर्णी च, वि.स्मृ., २० अलक्ष्मी: कोविदारेषु, ब्रह्मपु., २९७ अलक्ष्मीनाशनं धन्यं, ब्रह्मपु., ४५८ अलाभे दन्तकाष्ठानां, नर.पु., १३ अलामे देवखातानां, वसि., ७४ अल्पत्वाद्धोमकालस्य, छ.का., १७ अल्पदोषमिह होयं, महाभा., ३१७ अवतारं वितस्ताया:, ब्रह्मपु., ४०१ अवधूतं यदुच्छिष्टं, यम:, २७२ अवधूनमविज्ञातं, यम:, २७२ अवलम्बमाना दश्यन्ते, आदिल्यपु., ४७१ अवलिप्तस्य मूर्खस्य, यम:, २७२ अवलीढं श्वमार्जार, देव., २८८ अवशिष्टं ततो भोज्यं, ब्रह्मपु., ४४२ अविकारि भवेन्मेध्यम् , बृहः, २९१ \*अविधिना च, आप., २६५ अवेक्षेत च तां नित्यं, देव., ३४७ \*अवेलाविस्पष्ट, हारी., १४३ \*अव्यक्तं पुरुषं, शङ्खाः, १३०

अन्यक्तवर्णा हस्वाश्च, मतस्यपु., ४६९ अव्यङ्गामपरिक्लिष्टां, मत्स्यपु., ४६६ अशिरस्कं भवेत्स्नानं, जाबा., ५७ अशुद्धदिवसेष्वेतां, देव., ३४७ अग्रत्यो तु करो कुर्यात् , ल.हारी-, १०८ अशेषपर्वस्वेतेषु, वि.पु., ३५८ अशोध योगिनी सिद्धा, ब्रह्मपु., ४०४ अशौचे यस्तु शृदस्य, वसि., २६८ अश्राति यो मृत्यजनस्य, यम:, २४५ अश्रीयात्तन्मना भूत्वा, वि.पु., २४० अश्रद्धया हुतं दत्तम् , यमः, २७२ \*अश्रोत्रियस्या, गौत., २०६ अश्लीक्रमेतत्साधूनां, मनुः, २५९ अश्लीलान्यपि जलपद्भिः, ब्रह्मपु., ४१३ अश्वकान्ते रथकान्ते, पद्मपु., ७७ वसि., ७५ \*अश्वत्थप्रमुखान् , शङ्कः, १२५ अश्वत्थवृक्षं च, वाम.पु., ३२ अञ्चयशुचिना दत्तम् , छ.का., ४**७** अश्वमेधसहस्रेण, यम:, १९७ अष्टभ्यो लोकपालेभ्यः, ब्रह्मपु., ३८१ अष्टमे लोकयात्रा तु, दक्ष:, ३३३ अष्टम्यां च चतुर्दश्यां, वरा.पु., ३५९ अष्टम्यां च तत: स्नाप्याः, ब्रह्मपुः, ४४३ अष्टम्यां च पुनर्भक्ष्यैः, ब्रह्मपु., ४३८ अष्टम्यां संविभज्याथ, ब्रह्मपु., ४३२ अष्टा**ङ्क**लेन मा**ने**न, नर.पु., १२ अष्टाधिकं तेन, मत्स्यपु., ४५६ अष्टाभिर्धेनुभिर्युक्तः, ब्रह्मपु., ४६५ अष्टाविंशतिमे जातः, ३९५ अष्टाविंशतिमे प्राप्ते, ब्रह्मपु., ३८८ अष्टाविंशतिसंख्येभ्यो, ब्रह्मपु., ३७८ असंख्यातं च यज्जप्तं, अङ्गि., ८१ असंभवे सदा दद्याद् , शाता , परा., १९४ असंस्कृतप्रमीतानां, मनुः, १३५ असंस्कृतान्पश्रन्मन्तै:, मनुविष्णू, ३१६

असंस्कृतो निराशश्च, देव., २०० असपिण्डेर्न भोक्तव्यं, अङ्गि., २६९ \*असमानव्यामो, गौत., २०३ \*असमुदेत:, आप., १८३ असवर्णिक्रया सार्ध, ब्रह्मपु., २४९ असामध्यच्छिरीःस्य, योगि., ५३ असामध्यन्नि कुर्यचित्, योगि., ६४ अमुतानं च योऽश्रीयात्, यम:, २७२ असोमपेभ्यश्च नमः, ब्रह्मपु., ३८१ अस्कन्दयंस्तनमनाश्च, बौधा., २३३ \*अस्तमिते च, आप., ३७ \*अस्त्राणि, शङ्खः, १२७ अस्नातस्तु पुमान्नाहीं, शङ्कः, ४९ अस्नातानां गतिं यास्ये, वरा.पु., ३५८ अस्नाताशी मलं भुङ्के, जाबा., २१७ अस्नात्वा चाप्यहुत्वा च, दक्ष:, २१७ अस्नात्वा नाचरेत्कर्म, दक्ष:, १९ अस्नेहा अपि गोधूम, याज्ञ., २९२ अस्माकं नित्यमस्त्वेतद्, ब्रह्मपु., २२५ अस्मिन्नेव प्रयुक्तानो, दक्षः, ३३४ अहं ददानीति च, वरा.पु., ४२६ अह:शेषं सहासीत, याज्ञ., २०४ अहनि च तथा तमस्वि, छ.का., २२४ अहन्यहान कर्तव्यं, जाबा., १४३ अहमस्मि प्रथमजा, हारी., २२९ \*अहवियाजी, आप., २६५ अहविष्यमनृतं कोघं, आप., २८३ \*अहविष्यस्य, आप., १५६ अहस्ताश्च सहस्तानां, मनुः, ३१२ अहिंसामेव तां विद्याद्, मनुविष्णू, ३२८ अहिंसालक्षणं धर्म, ब्रह्मपु., ४४० \*अहिर्बुध्न्यम् , शङ्कः, १२९ अहुतं च हुतं चैव, मनुः, १४६ अहुत्वा तु कृमीन् भुङ्के, जाबा., २१८ अहोरात्रं तु नाश्रीयात्, शाता., ३६९ अहोरात्रकृतात्पापात्, शङ्कः, १०२

अहोरात्रोषित: स्नातः, ब्रह्मप्., ३७० ,, ग़ताता., ३६९

आ

आकर्णमूलाच्छ्वेतं तु, मतस्यपु., ४६८ आकस्मिकं तु दातव्यं, ब्रह्मपु., ४६१ आकस्मिकीं तु तां लब्ध्वा, ब्रह्मपु., ३९८ आकाशगङ्गासलिलं, वि.पु. ५५ \*आकाशम्, शङ्खः, १३० \*आकाशायान्त, गौत., १६० \*आकृतिम् , शङ्खः, १२७ \*आकृष्णेनेत्यादि, हारी.**, ९**७ आकेशादानखात्राच, योगि., ९० \*आक्रमणघर्षण, हारी., १४४ आखुमूषिकमार्जार, देव., ३०३ आगत: सोदपात्रस्तु, योगि., १३८ आगतस्यासनं दद्याद्, बृह., १९७ आप्तेयं तुयदा ऋक्षं, ब्रह्मपु., ३७२ आन्नेयं भस्मना स्नानं, योगि., ५३ हारी., ५१ ,, आमेयं वारणं ब्राह्मं, हारी., ५१ आचम्य गोमयेनापि, योगिया., ६२ आचम्य च ततो द्यात् , वि.पु., १३९ आचम्य तु तत: पश्चाद्, शङ्खः, ८७ \*आचम्य नमस्यो, कात्या., ७३ आचम्य पाव्य चात्मानं, योगि., ८९ आचम्य प्रयत: पश्चात् , योगि., ८१ आचम्य प्रयतो नित्यं, योगि., १०६ आचम्य विधिवत्सम्यग्, पद्मपु., १३९ आचम्यैवं पुरा प्रोक्ताः, शङ्कः, ८६ \*आचम्योध्वीं पाणी, आप., २३८ आचरन्नभिषेकं तु, योगि., ६४ \*आचरेद्वा पञ्च, वि.स्मृ., ४० आचान्त: पुनराचामेत्, वि.पु., २५० आचान्त: पुनराचामेद्, योगि., ८९ आचान्तोऽप्यशुचिस्तावद्, ब्रह्मपु., २५०

\*आचार्यऋत्विक्, आप., २०७ \*आचार्यपत्नी:, बौधा., १२३ \*आचार्यपितृ, आप., २०४ आचार्यांश्च पितृन् स्वांश्च, योगि., ११४ आचार्याञ्चेव गन्धर्वान् , छ.का., ११२ **\***आचार्यान् स्वधा, बौधा., १२३ \*आचार्याय मात्रे, पैठी., १३३ \*आचार्यार्यीर्द्विजे, आप., २०७ भाच्छाद्य घृतवस्नाभ्यां, ब्रह्मपु., ३६६ आजं गव्यं च यन्मांसं, महाभा., ३०७ \*आज्यपान् , शङ्कः, १२६ आत्मतीर्थप्रशंसायां, योगि., ५४ आत्मपूजा च कर्तव्या, ब्रह्मपु., ३८४ आत्मशोभा तत: कार्या, ब्रह्मपु., ३८२ भात्मानं च पश्चंश्चैव, मनुविष्णू , ३२८ आत्मानं तर्पयेत्पश्चात्, यमः, २१२ \*आत्मानम् , शङ्खः, १२९ आत्मानमपि विकीय, भवि.पु., ४७९ आत्मार्थ भोजनं यस्य, हारी., २४४ आत्मार्थं खादुकामित्वाद्, देव., ३२१ आददीताममेवास्माद, मनुः, २५४ आदशक्षिनमाङ्गल्य, वि.पु., २५ आदावन्ते च कुत्रीत, योगि., ६३ आदावारभ्य वेदं तु, योगि., ९० आदित्यमहिषी राज्ञी, ब्रह्मपु., ४४४ आदित्ययज्ञस्य तथा, भवि. पु., ४७५ \*आदित्यांश्च, बौधा-, ११९ आदित्याजायते वृष्टिः, मनुः, १४९ आदित्येभ्यो नमो नित्यं, ब्रह्मपु., ३८१ \*आदीपनतापन, हारी., १४४ आदौ गृहे ततो भुङ्के, ब्रह्मपु., ४२५ आदौ घृतेन तैलेन, ब्रह्मपु., ४२७ \*आदौ देवतामार्षं, शङ्कः, १०१ आदौ पुण्यं विजानीयाद्, देवीपु., ३६३ आदौ विचार्य वे सर्वे, ब्रह्मपु., ४६९ \*आदौ स्ववंश्यानां, वि.स्मृ., १११

आनीय चाथ मैत्राणि, ब्रह्मपु., ४१२ आपः पुण्याः पवित्राश्च, शङ्कः, ५८ \*आप: पुनन्तु, बौधा., ७१ आपत्काले च बृद्धौ च, भवि.पु., ४७८ आपद्यपि हि कष्टायां, व्यास:, १४१ ेआपम्, शङ्कः, १३० \*आपस्तम्बं सूत्र, वौधा., १२२ **\***आपस्तम्बम्, शङ्कः, १२८ आपूर्य चाष्टौ कलशांश्च, मत्स्यपु., ४५४ \*आपो अस्मानिति, कात्या., ७३ \*आपो ज्योति, शङ्कः, १०**१** आपो ज्योती रसोऽमृतं, हारी., २२९ **\***आपोदशम् , शङ्घः, १२८ \*आपो वा इदम्, वौधा., ७१ आपो हिष्ठेति च बाह्मं, हारी., ५१ आपो हिंछेति तिस्रिभः, योगि., ६२ शङ्खः, ५८ ,, आपो हिष्टेति वे मान्त्रं, योगि., ५३ आपो हिष्ठेदमापश्च, वसि., ७६ \*आप्यायनम् , शङ्कः, १२९ आप्छत: साधिवासेन, महाभा., ८५ \*आभाखरम्, शङ्खः, १२६ आभ्यः कुर्याद्देवताभ्यो, मनुः, १५४ आमन्त्रणं तु यस्यापि, बह्मपु., ४२५ आमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे, यमः, ३१८ आमिषैर्विविधै: शाकैः, ब्रह्मपु., ४०७ **आ**मुिक्सिकान्यिप सुखा, छ.का., ४७ आप्रपौनाशबिल्वानाम् , नार., ११ यम:, ७ \*आयतिम्, श**ङ्ख**ः, १२७ आयसेन तु पात्रेण, भवि.पु., २९४ आयाति सेनया साधे, बह्मपु, ४११ आयुः प्रज्ञाच धर्मश्च, देव., ३४७ आयुःप्रदा पुष्टिकरी, ब्रह्मपु., ३७७ \*आयुः प्राणं मा, हारी., ९५ आयुः सुवर्णकारात्रं, मनुः, २७०

\*आयुधम् , शङ्कः, १२६ आयुधेभ्यो वाहनेभ्य:, ब्रह्मपु., ३८१ आयुर्वेर्विविधाकारै:, ब्रह्मपु., ३८५ आयुर्बलं यशो वर्च:, छ.का , ११ \*आयुर्वेदम् , शङ्कः, १२७ आयुषा चानरण्येन, महाभा., ३२५ \*आयुषे स्वाहेति, हारी., २२९ \*आयुषो नामा, शङ्खः, १२५ आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्के, ब्रह्मपु., २२१ आरण्याः सर्वदैवत्याः, महाभा., ३१३ आरण्यानां च सर्वेषां, मनु:, २९५ आरम्भे चावसाने च, स्कन्दपु., ४१७ आरामे बृक्षबहुले, ब्रह्मपु., ३९७ आरह्य मम गात्राणि, पद्मपु., ७८ आरोग्यकामैबीलानां, ब्रह्मपु., ३८३ \*आरोग्यम्, शङ्घः, १२६ भाईपादस्तु भुज्ञानः, यमः, २२३ \*आर्पादो, वि.स्पृ., ३३६ आर्द्रेण वाससा वापि, जाबा., ५७ \*आर्या: प्रयता:, आप., १५२ \*आर्याधिष्ठिता वा, आप., १५३ आलमेत मुदाङ्गानि, योगि., ६१ आलभेन्मृत्तिकां गात्रे, नर.पु., ७८ आलस्यादन्नदोषाच, मनुः, २७६ आवर्तयेत्तदुदकं, योगि., ६० आवर्तयेद्वा प्रणवं, योगि., ६४ आवर्तैर्दक्षिणावर्तै:, मत्स्यपु., ४६७ \*आवसथं दद्याद् , आप., १८१ आवाहनादिकं कर्म, योगि., १३६ आवाह्य पूर्ववन्मन्तैः, योगि., ११३ आविकं सन्धिनीक्षीरं, मनु: २९५ आवृत्य तु नमस्कुयाद्, योगि., १३६ आशासते कुटुम्बिभ्य:, मनु:, १४८ आशास्य च शुभं कामम् , ब्रह्मपु., ४५० \*आश्रमधर्मावि, श.लि., १५२ आश्रमाणां समुत्पत्तिः, बृहः., २१०

आश्रमे तु यतिर्यस्य, दक्षः, १९६ आश्रयस्थं ततः पूज्य, पद्मपु., १४० आश्वयुक्शुक्लनवमी, मत्स्यपु., ३०४ आश्वयुक्शुक्र क्षेतु, बहापु., ४०६ आश्वयुज्यां पुरा विष्ठै:, ब्रह्मपु., ४१० आश्र्यज्यां पौर्णमास्यां, ब्रह्मपु., ४११ आश्विने सरयूः श्रेष्ठा, देवीपु., ३७१ आषाढमासे द्वादश्यां, वरा.पु., ३९३ आषाढराक्रपक्षे तु, ब्रह्मपु., ३९१ आषाढस्यापि दशमी, मत्स्यपु., ३७४ आषाढान्ते वैश्वदेवे, ब्रह्मपु., ३९३ आषाढे शुक्कसप्तम्यां, ब्रह्मपु., ३९० आषाढ्यामाश्वयुज्यां च, ब्रह्मपु., ४६० आसनं पादशौचं च, यम:, १९६ आसनं शयनं यानं, यमः, ११ \*आसनम्, शङ्घः, १३० आसनस्थस्तु यो दर्पात्, ब्रह्मपु., २२० आसनान्यथ भाण्डानि, ब्रह्मपु., ४०० आसनावसथौ शय्याम् , मनुः, १८७ आसनाशनशय्याभि:, शाता., १९३ \*आसने शयने, आप., २०४ आसप्तमं कुलं हन्ति, यम:, ३५६ आसप्तमं तारयति, महाभा., ४६२ \*आसप्तमात्, शङ्कः, १३१ आसप्तरात्रादुदये, मत्स्यपु., ४४९ \*आसां क्रमेण सर्वासां, मनुः, १४३ आसीन: प्राङ्मुखोऽश्रीयाद्,

आस्तां किमेभिर्बहुभिः, ब्रह्मपु., १७३ आस्फोटयन्तः क्रन्दन्तः, स्कन्दपु., ४१९ आस्यावदीर्घा स्फुटित, मत्स्यपु., ४६७ \*आहननप्रहण, हारी., १४३ आहरेत्स्नानकाले तु, योगि., ६० \*आहितामिं, आप., १८२ आहितामिस्तथा यज्वा, यमः, २५५ आहूयासनपुण्याह, ब्रह्मपु., ३९८ इ

इक्ष्णां तु विकारेण, ब्रह्मपु., ४२९ इक्षोर्विकारैर्मधुना, ब्रह्मपु., ४२७ इक्ष्वाकुणा शम्भुना च, महाभा., ३२५ इडावृत्ताय च नमो, ब्रह्मपु., ३७९ इतरानिप सरूयादीन्, मनुविष्णू, २०३ \*इति दश विश्वान्, शङ्कः, १३० \*इति दशाङ्गिरस:, शङ्कः, १३० \*इति द्वादश मृगून्, शङ्कः, १२९ \*इति द्वादश साध्यान् , शङ्कः, १२९ \*इति द्वादशादित्यान्, शङ्खः, १२९ \*इति पश्चभि:, बौधा., २३४ \*इति पञ्चान्नेन, बौधा., २३३ इति पठित श्रणोति, मत्स्यपु., ४४९ इति लक्ष्मीधराख्येन, लक्ष्मीन, २ इति वाच: प्रकुर्वाणो, स्कन्दपु., ४२० \*इति वेदपवित्रा, शङ्खः, १०१ इतिहासपुराणादौ:, दक्ष:, ३३३ इतिहासपुराणानां, ब्रह्मपु., ३८२, ४५९ इतिहासपुराणानि, भवि.षु., ४७३ \*इतिहासपुराणान्, बौधा., १२२ \*इतिहासम् , शङ्खः:, १२७ इतीदमीहग्व्यव, मत्स्यपु., ४५५ इत्थंभूतो वसेद्यस्मिन्, भवि.पु., ४७६ इत्थं यज्ञफलं प्राप्य, भवि.पु., ४७५ इत्थं हि शृण्वतां तेषां, भवि.पु., ४७४ \*इत्यन्नमभि, हारी., २२९ \*इत्यष्टौ वसून् , शङ्कः, १३० इत्युक्त्वा पूजयेत्पश्चाद् , ब्रह्मपु., ४५१ इत्युक्त्वापो नमस्कृत्य, योगि., १३७ इत्युक्तवा स्वगृहं याति, ब्रह्मपु., ४२५ इत्युचार्य नरो दद्याद् , वि.पु., १६६ इत्युचार्य स्वहस्तेन, वि.पु., २५१ \*इत्येकादश, शङ्खः, १२**९** \*इत्येकोनपञ्चा, शङ्खः, १२९ इत्येवमुक्त्वा कर्तव्यं, शङ्काः, ५८

इत्येषा कथिता नित्या, भवि.पु., ४७९ इत्येष कथितो राजन्, भवि.पु, ४८० \*इदं चान्ते प्रत्यृचं, शङ्कः, १३० इदं चापि जपेदम्बु, वि.पु., ११८ इदं जगतपुरा लक्ष्मया, ब्रह्मपु.. ४३४ इदमापः प्रवहत, शङ्खः, ५९ इदमाप: प्रवहता, योगिन, १३७ \*इन्द्रं तर्पयामि, बौधा., १२१ इन्द्रः प्रचेताः पर्जन्यः, ब्रह्मपु., ४४४ \*इन्द्रतीर्थम् , शङ्कः, १२५ इन्द्रनीलाभ2ृष्टश्च, मत्स्यपु., ४६८ \*इन्द्रम् , शङ्घः, १२५, १२८, १२९ इन्द्रलोकमवाप्नोति, मत्स्यपु., ४४९ \*इन्द्रस्त्रिशीर्षाणां, वसि., ३५१ इन्द्रस्थानाच सरस:, ब्रह्मपु., ४२८ \*इन्द्रामी, शङ्खः, १२८ इन्द्राच वरुणाद्वायो:, ब्रह्मपु., ४३८ इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्य:, मनु:, १५७ इन्द्राय धर्मराजाय, वि.पु., १६३ \*इन्द्रायेन्द्रपुरु, वि.स्सृ., १६१ इन्द्रियप्रीतिजननं, यम:, २१५ \*इन्द्रियाणि, शङ्कः, १२६ \*इन्द्रियाथन्, शङ्कः, १२६ इन्द्रो भाद्रपदे मासि, ब्रह्मपु., ४०२ इमं प्रासं नयस्वार्य, ब्रह्म., ४२५ <sup>\*</sup>इमं च, वि.स्मृ., ४६४ इमं तु यः सुन्दरि, स्कन्दपु., ४२१ इमं मन्त्रं सुग्रुद्धातमा, ब्रह्मपु., ४५८ इमं मे वरुणेत्यृग्भ्यां, योगि., ६२ \*इमं स्तोममहत, हारी., ९६ \*इमां धियं शतं, हारी., ९५ इयं मही मया सृष्टा, ब्रह्मपु., ४४९ इरा नामाप्सरा: पूर्व, ब्रह्मपु., ३८६ इष्टं दत्तं तपोऽधीतं, यम:, २७५ इष्टिः सांग्रामिकी तत्र, ब्रह्मपु., ४२९ इह लोके च पुष्ट्यार्थ, ब्रह्मपु., ३८६

इहेत देवीरमृतं, वसि., ७६

ई

\*ईदक्षम्, शङ्कः, १२९ ईदशं वाचयेयस्तु, भवि.पु., ४७७ ईशः सर्वस्य जगतः, बोधा., २३४ ईश्वरं चैव रक्षार्थं, मतुः, २९ ईषदस्त्नि चान्यानि, दक्षः, १९५

उ

उक्तं कर्म कमो नोक्तो, दक्षः, ३ \*उन्नं तर्पयामि, बौधा., १२० \*उत्रम्, शङ्खः, १२९ उग्राचं स्तिकाचं च, मनुः, २६० उच्छिष्टं भागघेयं स्याद्, मनुः, १३५ उच्छिष्टं वा प्रमत्तं वा, स्कन्दपु., ५४ \*उच्छिष्टमगुरोः, वसि., २८४ उच्छिष्टमितरस्त्रीणां, अङ्गि., २४९ उच्छिष्टमूत्रविट्ऋेष्म, ब्रह्मपु., ४५९ उच्छिष्टेन तु शूदेण, ब्रह्मपु., २९३ उच्छीर्षके श्रियै कुर्याद्, मनु:, १५७ उच्छेषणं भूमिगतम्, मनुः, १३५ उत्कोशो बर्हिण: कौञ्चः, देव., ३०० उत्क्षिप्य लम्बोदर, मत्स्यपु., ४४९ <del>\*उत्तमस्</del>यैक, आप., १५३ उत्तमेषूत्तमं कुर्याद्, मनुः, १८७ **\*उत्तरपूर्व, आप., १५९** उत्तरायणमासाच, कालिकापु., ३६७ \*उत्तरेणापिधा, आप., १५९ उत्तरेभ्य: कुरुभ्यश्च, ब्रह्मपु., ३७९ \*उत्तरैर्बह्म, आप., १५९ 🗣 उत्तानपादम् , शङ्खः, १२८ उत्तानपादस्तस्याथ, वि.पु., ३३५ \*उत्तीर्याचम्य, बौधा., ७१ उत्थाय चासनं दद्यात्, यम:, १९६ उत्थाय नेत्रे प्रक्षाल्य, छ.का., १०

उत्थाय मूर्धपर्यन्तं, नर.पु., १४० डत्थाय शयनाद्देवी, स्कन्दपु., ४१४ उत्थायाऽऽवश्यकं कृत्वा, मनुः, ४ उत्पादयति यो विन्नं, महाभा., ४६२ उत्पादयेयुर्गोधूमान् , ब्रह्मपु., ३९७ उत्सवश्च तत: कार्यो, ब्रह्मपु., ४३४ उत्सवश्चापि कर्तव्यो, ब्रह्मपु., ४०६ उत्सवश्चैव कर्तव्यो, ब्रह्मपु., ४४५ उत्सवस्ते च भविता, स्कन्दपु., ४९७ \*उत्सष्टपुंश्चल्यभि, गौत., २६४ उत्सष्टच्यो विधानेन, ब्रह्मपु., ४६५ उत्सृष्टो वृषमो यस्मिन्, वि.स्मृ., ४६५ उदकं य: प्रतीच्छेच, वरा.पु., ५६ \*उदककलशम्, वि. स्मृ., १६१ उदकस्याप्रदानाद्धि, शङ्क्षः, ५९, ८४ \*उदकाङ्जलिं, वि∙स्मृ., १९१ \*उदकान्तं गत्वा, काल्या., ७२ उदके नाभिमात्रे तु, वारा.पु., ५६ \*उदकोपस्पर्श, आप., १५३, ३४४ उदक्यान्त्रासते येषां, वसि., ३५१ उदक्यास्पृष्टसंघुष्टं याज्ञ., २८५ उदङ्मुखान् दीप, मत्स्यपु, ४५३ \*उद्धानसिश्चों, आप., १५९ \*उद्धाने वरु, वि.स्मृ., १६१ उदयात्रि:सतं सूर्य, वरा.पु., २४ उदयास्तमनं यावद्, दक्षः, ३ उदसेविकया त्वेवं, स्कन्दपु**., ४२०** उदसेविकया मर्त्याः, <del>स</del>्कन्दपु<sub>.,</sub> ४१९ उदसेविकया हीनं, स्कन्दपु., ४२० उदानपवनोद्भृता:, ब्रह्मपु., ४३६ \*उदानमन्नेना, बौधा., २३४ उदाने तृप्ते तृप्यन्ते, ब्रह्मपु., २२७ \*उदाने निविष्टो, बौधा., २३३ उदीरतामङ्गिरसः, योगि., ११४ **\***उदीरतामिति, पैठी., १३३ उदुत्तममिति विशेत्, योगि., ६१

उदुत्यं च जपेन्मन्त्नं, नर.पु., ९१, १०९ \*उदुत्यं जात, श.लि., ८७, ५५२ उदेति तागद्भगवान् , ब्रह्मपु., ४५० उद्दिश्य सर्वीश्च पितृन्, ब्रह्मपु., ४०० **\***उद्धृतस्नेह, गौत., २८२ \*उद्भृताद्भृमिष्ठ, वि.स्मृ., ४४ \*उद्धृतान्यन्ना, आप., १८१ उद्भतासि वराहेण, पद्मपु., ७५, ७७ उद्भृतेऽप्यग्रुचिस्तावद् , ब्रह्मपु., २५० उद्भृत्य चतुर: पिण्डान , वसि., ७४ उद्धेख वापि त्रीन् पिण्डान् , बौधा., ४१ उद्ध्य वैश्वदेवान्नं, नर.पु., १७१ उद्दर्तनं माषचूर्णं, ब्रह्मपु., ४२७ उद्घर्त्य देहं च तथा, ब्रह्मपु., ४३५ उन्नतस्यन्थककुदं, मत्स्यपु., ४६७ उन्मत्तमिव तत्सर्व, स्कन्दपु., ४१७ रुमत्तवदनुन्मतं, स्कन्दपु., ४१७ उपकाराय भूतानां, वि.प्., ११८ उपक्षेपणधर्मेण, भवि.पु., २५५ उपघाताहते दोषं, मार्क.पु., २२५ उपचारो गवां कार्यो, ब्रह्मपु , ४६१ \*उपपतेश्रोप, वसि., २६४ \*उपरिशरणे, वि.स्मृ., १६१ उपलिप्ते ग्रुचौ देशे, देव., २१९ उपलिप्ते समे स्थाने, ब्रह्मपु., २२१ उपवासथ कर्तव्यो, ब्रह्मपु., ३९१ उपवासश्चतुर्दश्यां, ब्रह्मपु., ४१० उपवासस्तु तत्रोक्तो, भवि.पु., ३७५ उपवासात्परं किं वै, यम:, १०० डपस्थानं तत: पश्चात् , दक्षः, ८० उपस्थानादिर्यस्तासां, योगि., ८९ उपस्थितं गृहे विद्याद्, मनुः, वि. स्मृ., शाता., २०२

उपस्पृशेत्ततः पश्चात् , शङ्खः, ८७ उपहारैश्च विविधः, ब्रह्मपु., ३८९ उपांग्रुजपयुक्तस्य, योगि., १०४

उपांशु स्थाच्छतगुण:, शङ्खः, १०३ उपाकर्मणि चोत्सर्गे, छ.का., ४६, ४७ उपानच्छत्रदण्डैश्च, ब्रह्मपु., ४५० उपानच्छत्रमाल्यानि, ब्रह्मपु., ३९४ उपानद्भयां यमो गोभि:, ब्रह्मपु., ४०० उपानहीं कालयोगे, भवि.पु., ४७९ डपासते गृहस्था ये, मनुः, २७४ उपासनमनुबज्या, दक्ष:, १९५ उपास्ते यस्तु नो संध्यां, दक्ष:, २० उपास्य पश्चिमां संध्यां, याज्ञ., ३३४ उपास्यमाना गन्धर्वै:, महाभा., ३२६ उपोषितो रघुपति:, ब्रह्मपु., ४३९ उपोष्य च चतुर्दश्यां, ब्रह्मपुः, ३८४ उपोष्य सर्वमेतद्वै, कालिकापु., ३**६७** डपोष्या तु प्रयत्नेन, भवि.पु., ४०९ उप्त्वा बीजं तु तत्रैव, ब्रह्मपु., ४४४ उभयं पुण्यमत्यर्थ, वि.पु., ५५ \*उभयत: पक्षाणि, हारी., २३० \*उभयत: परि, आप., १५३ \*अभयतोदन्त, गौत., ३०४ \*डभयस्नाता:, हारी., १७९ \*उभयान् पर्यात्, आप., १७० उभयोर्धर्मलोप: स्याद, देव., ३४३ डमावेतावभोज्यान्नो, याज्ञ., २८६ डमें संध्ये तु स्नातव्यं, योगि., ३७ उमां नीचै: स्थित: प्राह, स्कन्दपु., ४१५ डमाचतुथ्यी माघे तु, ब्रह्मपु., ँ३७ उर: १ष्ठं शिर: कुक्षि:, मत्स्यपु , ४६७ उरभ्रह्मपी देवेषु, ब्रह्मपु., ४११ उरं हीति ऋचा तोयम्, योगि., ६० उल्लक्षकुररश्येन, देव., ३०० उवाच संपरिष्वज्य, स्कन्दपु., ४१४ उष:काळे तु संकान्ती, देवीपु., ३६४ उष:काले तु संप्राप्ते, दक्ष:, ६ उषसे भूतपतये, मार्क. पु., १६५ उषितैर्वस्रधूपैश्च, ब्रह्मपु., ४०७

\*उष्ट्रीक्षीरमृगी, आप., २९६ \*उब्णिहम्, शङ्खः, १२७

ऊ

\*ऊर्ज पुष्टिं प्रजां, आप., १८१ \*ऊर्जा नामाप्स, शङ्खः, १२५ **ऊ**र्ध्व यत्कुरुते कर्म, योगि., १०६ \*ऊर्ध्वमाकाशाय, वि. स्मृ., १६१ **ऊ**षरारण्यक्षेत्रेषु, देवीपु., ३७१

羽

\*ऋक्षपादम् , शङ्घः, १२९ \*ऋक्षम्, शङ्घः, १२९ ऋक्षांशेभ्य: पश्चिमेभ्य:, ब्रह्मपु., ४५० \*ऋक्षाणि, शङ्खः, १२८ \*ऋग्वेदं, बौधा., १२२ \*ऋग्वेदं, शङ्खः, १२७ ऋजीषपक मांसं च, यम:, २८२ ऋजुं वितस्तिमात्रं तु, महाभा., १४ \*ऋतम्, शङ्घः, १३० \*ऋतावुपेयात्, गौत., ३४३ ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां, मनुः, ३३९ \*ऋतुकालाभि, वसि., ३४९ ऋतुकालाभिगमनं, बृह., ३४२ ऋतुकालाभिगामी स्यात्, मनुः, ३३९ ऋतुकालेऽभिगमनं, बृह., ३४३ \*ऋतुजितम्, शङ्खः, १२८ ऋतुस्तु षोडशाहानि, यमः, ३४० \*ऋतुस्नातां तदहो, श.लि., ३४८ ऋतुस्नातां तु यो भायी, परा., ३४५ यम:, ३४५ \*ऋतौ च सन्निपाते, आप., ३४३ ऋतौ तु गर्भशङ्कित्वात , वृ शाता., ३४४ ऋतौ नोपैति यो भार्याम्, बौधा., ३४६ ऋत्विक् पुत्रो गुरुर्ज्ञाता, दक्ष:, २४ \*ऋत्विगाचार्य, गौत., २०६

\*ऋदिम्, शङ्कः, १२७ ऋषय: पितरो देवा:, मनु:, १४७ ऋषयः संशितात्मानः, योगि., ६० ऋषयो दीर्घसंध्यत्वाद् , शङ्खः, ८७ \*ऋषिकांस्तर्प, बौधा., १२२ \*ऋषिकान्, शङ्कः, १२७ \*ऋषिपत्नी:, बौधा., १२२ ,, হাক্ত্র:, ৭২৩ \*ऋषिपुत्रकांस्तर्प, बौधा., १२२ \*ऋषिपुत्रान् , श**ङ्खः, १२७** ऋषिभ्यो वालखिल्येभ्य:, ब्रह्मपु., ३८१ ऋषियज्ञं देवयज्ञं, मनुः, १५० ऋषिविद्वजृपवर, बौधा., २०७ ऋषिविद्वन्तृपा: प्राप्ता:, बौधा., २०७ ऋषीणां च यथान्यायं, वि.पु., ११८ ऋषीणां सिच्यमानानां, छ.का., ४७

Ų

एकं वेदान्तर्गं विष्रं, पद्मपु., १७१ एकतश्चतुरो वेदान्, यम:, १०० एकतश्चेव गायत्रीं, यम:, १०० \*एकदेंष्ट्रं तर्प, बौधा., १२० एकधापि कृतं यस्मिन्, देवीपु., ३६१ एकपुत्रवती नारी, ब्रह्मपु., ४२५ एकमप्याशयेद्विप्रं, मनुः, शाताः, १६९ एकया तु शिर: क्षाल्य, योगि., ६१ \*एकरात्रं चेदतिथीन्, आप., १८३ एकरात्रं तु निवसन् , मनुः, वि.स्मृ., २०१ एकवस्त्रो न भुञ्जीत, मनु:, २४७ **\*ए**कशकम्, शङ्खः, ११८ \*एकस्मिन् पार्श्वे, वि.स्मृ., ४६४ एकां निशां भगवती, ब्रह्मपु., ४२४ \*एकां शाखामधीत्य, बौधा., २०९ एकाक्षरं परं ब्रह्म, मनुः, ९९ ,, यम:, १०० एकादशभ्यो रुद्रेभ्यः, ब्रह्मपु., ३८१

एकादश्यां तत: स्त्रीभिः, बद्धापु., ३८३ एकादश्यां ततो रुद्रः, बद्धापु., ४०१ एकादश्यां तु चैत्रस्य, बद्धापु., ४४५ एकादश्यां तु शुक्कायां, बद्धापु., ३९१, ३९२, ४२७

एकादस्यादिषु तथा, ब्रह्मपु., ४३० एकादश्यामुपोष्यादी, ब्रह्मपु., ३९८ एकेन पाणिना दत्तं, ब्रह्मपु., २९४ एकैकशः श्रीणनं, मत्स्यपु., ४५५ एकोऽथवा दीपवस्त्रश्च, मत्स्यपु., ४५५ एको हि भुङ्के ह्यशनम्, दक्षः, २१७ एतं युवानं पतिं, वि.स्मृ., ४६५ एतच्छ्रवाथ वचनं, योगि., ५९ एतज्ञपेदूर्ध्वबाहु:, योगि., ८९ एतत्समयं विधि, मत्स्यपु., ४५५ एतदुकं द्विजातीनां, मनुः, ३११ एत**न कु**र्यादथ, मत्स्यपु., ४५६ एतन्मांसस्य मांसत्वं, मनुविष्णू, ३२० \*एतस्यापि धर्मो, आप., २५७ एतांश्च वक्ष्यमाणांश्च, योगि., ११४ \*एता: पश्चविधा, हारी., १४३ **\***एतादक्षम्, शङ्कः, १२९ एतानि गीतानि, वसि., श.लि., ९२ एतानि पश्चरत्नानि, कालिकापु., ३६६ एतानि पुण्यनामानि, पद्मपु., ७७ एतानि सततं पश्येद् , नार., ३१ एतानेके महायज्ञान् , मनु:, १५० \*एतान् देवगणान् , शङ्कः, १३º एतान्यनुव्रतान्याहु:, योगि., १०५ एतान्यपि सतां गेहे., मनुविष्णू, १७६ एतान्यश्रदान्त्रभुजो, हारी., २५८ एतान् व्याह्त्य रौद्रादीन्, योगि., १०६ एताभि: शोधयेद्देवं, ब्रह्मपु., ४२८ एताभ्यो देवताभ्यश्व, योगि., १३७ \*एते अनन्ते, मनुः, १५१ एते द्वाविंशति: प्रोक्ताः, पद्मपु., ४४४

एते धन्यास्तथाऽधन्यान्, मस्यपु., ४६९ एते धार्या: प्रयत्नेन, मत्स्यपु., ४७० \*एतेन हाहं, आप., २६ एते प्रशस्ताः कथिताः, नर.पु., १२ \*एतेभ्य: सावित्री, शङ्क्षः, १०१ एतेऽच्यीः शास्त्रविहिताः, बौधा., २०७ एतेष्विप त्रवहं पूर्व, देव., ३४२ एतेष्वेवावसक्तं तु, योगि., १०५ एते सर्वस्य पितरः, योगि., ११४ एते सर्वे नृपश्रेष्ठ, भवि.पु., ४७६ एतैरेव हुतं यतु, दक्ष:, २३ एतैश्चतुर्भिर्ऋङ्मन्तैः, योगि., ५२ एतैश्वान्यैश्व राजेन्द्रै:, महाभा., ३२५ एतैस्तु मन्त्रतः स्नात्वा, हारी., ५१ एभिरभ्यर्चनं कुर्याद्, वरा.पु., ३९२ एवं कर्माणि कुर्वन्ति, वरा.पु. ४२७ एवं कृते नाकलोकाद्, मतस्यपु., ४५५ एवं कृते रन्नपूर्णी, ब्रह्मपु., ४६१ एवं कृते स मुक्तः स्यात् , ब्रह्मपु., ३८९ एवं गङ्गापि द्रष्टन्या, देवी., ३७१ एवं गच्छन् स्त्रियं क्षामां, याज्ञ., ३४९ एवं गृहस्थं संपन्नं, श.लि., १७७ एवं गृहस्थमाश्रित्य, वसि., मनु:, २०९ एवं जप्यपरो नित्यं, वसि., १०८ एवं तु यो ददात्यर्घम् , मत्स्यपु., ४५१ एवं देवा: सुसंपूज्याः, ब्रह्मपु., ४३० \*एवं न नवस्, हारी., २९६ एवं नानाम्छेच्छगणैः, भवि.पु., ४१० \*एवं नित्यक्षायी, वि.स्मृ., १११ \*एवं बलीनां, आप., १५९ एवं भुजन सदा विश्रो, ब्रह्मपु., २२८ \*एवं भूमिर्वन, पैठी., ३५२ एवं यः सर्वभूतानि, मनुः, १५८ एवं युक्तो व्रजेत्स्वर्ग, यम:, १५८ \*एवं यो ब्राह्मणो, हारी., २३० \*एवं वास्तु शिवं, आप., २५१

एवंविधो य: परमान्, नन्दिपु., ३२४ एवं विष्णुपदे चैव, देवीपु., ३६१ \*एवं बृत्तावनन्त, पैठी., १८९ एवं वृषं लक्षण, मतस्यपु., ४७० एवं वै भैरवमहे, स्कन्दपु., ४१८ एवं संपूज्य देवेशं, योगि., १३६ एवं संमार्जनं कृत्वा, शङ्खः, ५९ \*एवं संवत्सरम् , आप., १७० एवं संस्नाप्य गोविन्दं, ब्रह्मपु., ४२८ \*एवं सम्यग्घविर्हुत्वा, मनु:, १५७ एवं सूर्य नमस्कृत्य, पद्मपु., १४० **\***एवं ह्याह, हारी., १३४, २४४, २९६ \*एवमाचार, वि.स्मृ., ३५४ एवमाश्रमिण: सर्वे, वसि., मनुः, २०९ एवमुक्त्वा वचसां तु, ब्रह्मपु., ४०६ एवमुत्पादिता: पुत्रा:, यम:, ३४० एवा नो दूर्ने प्र तनु, वसि., ७५ एष एव विधि: प्रोक्त:, शङ्कः, ८६, ८७ एष ते भुवि पुमान्, स्कन्दपु., ४१६ एष वोऽभिहित: कृतस्त्र:, योगि., ८३ एव साधारणो धर्मः, बृह., १९८ एष स्थूलविभागस्तु, देवीपु., ३६४ एषा श्रीपश्चमी प्रोक्ता, ब्रह्मपु., ३८२ एष्टव्या बहव: पुत्राः, आदित्यपु., ४७२ मत्स्यपु., ४७० एडवर्थेषु पश्चन् हिंसन , मनुविष्णू , ३२८

ऐ

ऐन्द्रवारुणवायव्या:, ब्रह्मपु., ४३८ **\*ऐ**रावतम् , श<del>ङ्काः</del>, १२५

ओ

\*ओं इस्यध्ययन, देव., १४२ \*ओं ईशानं देवं, बौधा., १२० \*ओं ईशानस्य, बौधा., १२० \*ओं उम्रं देवं, बौधा., १२० \*ओं उप्रस्य देवस्य, बौधा., **१२०** \*ओं ऋषींस्तर्प, बौधा., १२२ \*ऑ एकज्योतिषम्, शङ्कः, १२८ ओंकार: परमं ब्रह्म, यम:, १०० ओंकारपूर्विकास्तिस्रो, मनुः, यमः, ९९ \*ऑकारस्य प्रणवा, शङ्खः, १०१ \*ऑकारेण व्याहृति, कात्या., ७४ ओंकारेण व्याहृतिभिः, योगिः, ६३ \*ओं केशवं तर्प, बौधा., १२१ \*ओं जनस्तर्प, बौधा., १२० \*ओं तपस्तर्प, बौधा., १२० \*ऑ तिला: सोमदेवत्याः, ब्रह्मपु., ३८९ ओं तृणोदकादोषु, ब्रह्मपु., ४५८ \*ओं तेजोऽसीत्यन्न, हारी., २२८ ओं नमो नारायणायेति, पद्मपु., ७७ ओं नमो ब्रह्मणे तुभ्यं, ब्रह्मपु., ३७८ \*ऑ पशुपतिं, बौधा., १२० \*ऑ पशुपतिः, बौधा., १२० \*ओं पञ्चवते:, बौधा., १२० \*ओं पितृन्, बौधा., १२२ \*ओं भगवन्तं, शङ्कः, १२४ \*ओं भवं देवं, बौधा., १२० \*ऑ भवस्य, बौधा., १२० \*ओं भीमं देवं, बौधा., १२० \*ऑ भीमस्य, बौधा., १२० \*ओं भुव: पुरुषं, बीवा., १२० \*ऑ भुवस्तर्प, बौधा., १२० \*ओं भू: ओं भुव:, शङ्ख:, १०**१** \*ओं मू: पुरुषं, बौघा., ११९ \*ओं भूर्भुव:स्व:, बौधा., १२० \*ओं भूस्तर्प, बौधा., १२० \*ऑ मन्त्र उच्यते, वरा.पु., ४२६ \*ऑ महतो देवस्य, बौधा., १२० \*ओं महस्तर्प, बौधा., १२० \*ओं महान्तं देवं, बौधा., १२० \*ओं यमं तर्प, बौधा., १२१

भों हदं देवं, बौधा., १२०
\*ओं हद्दस्य, बौधा., १२०
\*ओं हद्दांथ्र, बौधा., १२०
\*ओं विद्यं तर्प, बौधा., १२०
ओं विद्यं तर्प, बौधा., १२०
\*ओं ह्यं देवं, बौधा., १२०
\*ओं ह्यं देवं, बौधा., १२०
\*ओं सत्यं तर्प, बौधा., १२०
\*ओं सत्यं तर्प, बौधा., १२०
\*ओं सत्यं तर्प, बौधा., १२०
\*ओं सुवः पुरुषं, बौधा., १२०
\*ओं सुवः पुरुषं, बौधा., १२०
अोजस्विनम्, ह्याः, १२८
ओषधीर्वञ्चहस्तक्ष्य, ब्रह्मपु., ४०२
ओषध्यः पहावो वृक्षाः, मनुविष्ण्, ३२७
ओष्ठस्यः पहावो वृक्षाः, मनुविष्ण्, ३२७

## ञौ

\*औत्तमम्, शङ्खः, १२८
\*औदुम्बरश्चमसः, आप., २३८
\*औपासने पचने, आप., १५३
औरभ्रलोमभिर्मत्स्यैः, ब्रह्मपु., ४४५
औरभ्रवद्भिर्वरुणो, ब्रह्मपु., ४१२
\*औशनसम्, शङ्खः, १२८
औषधार्थमशक्तौ च, देव., ३१४

## क

कद्वः सारवणो भासः, देव., ३००
\*किट वस्त्यूरु, कात्या., ७३
किटवस्त्यूरुजङ्घे च, योगि., ६१
किटुकाञ्चनवङ्गीभः, स्कन्दपु., ४१८
कण्डनी चोदकुम्भक्ष, मनुः, १४३
कथं च वैष्णवा धर्माः, भिते.पु., ४७३
कथमधंप्रदानादि, मत्स्यपु., ४४८
कदम्बः कुटजश्चेव, वरा.पु., ३९२
कतकं कुलिशं नीलं, कालिकापु., ३६६
कनीन्यप्रसमस्थूलं, वि.स्स्य., ९

कन्दमूलफलैः पुष्पैः, बृहः, २९१ कन्दुपकं स्नेहपकं, हागी., २५८ कन्यांशभ्यः पश्चिमभ्यः, ब्रह्मपु., ४५० कपालपाणयो जग्मु:, ब्रह्मपु., १७२ \*कपालिनम् , शङ्खः, १२९ कपिञ्जलिमो धन्यः, मत्स्यपु., ४६८ कपिलश्वासुरिश्वेष, पद्मपु., ११७ कपिलां यः पिबेच्छूदो, भवि.पु., २९७ कपिला यस्य गोष्ठे स्थाद, स्कन्दपु., ४६३ कपिलाशतदानस्य, भवि.पु., १७४ कमलैर्मण्डलैश्वापि, मत्स्यपु., ४६९ \*कया निश्चत्र, हारी., ९६ करटः पिङ्गलक्षेत्र, मत्स्यपु., ४६८ कर्णजाप्यं प्रदद्यातु, आदित्यपु., ४७१ कर्णपूरैः सुमाल्यैश्च, स्कन्दपु., ४१८ कर्णिकायां लिखेत्तत्र, ब्रह्मपु., ४०३ कर्णों नेत्रे ललाटं च, मतस्यपु., ४६७ कर्तव्यमानुपूर्वेण, ब्रह्मपु., २२९ कर्तव्यस्त्वथ रेवत्यां, ब्रह्मपु., ४६५ कर्बुरेण विमानेन, बह्मपु., ३६८ कर्मारस्य निषादस्य, मनुः, २६० \*कलजापलाण्डु, आप., २८० कलविक्कं स्रवं हंसं, मनु:, २९८ कलविक्कं सकाकोलं, याज्ञ., २९९ \*कलविइस्तव, गौत., ३४९

,, यमः, ३०२
कलस्वरसमायुक्तं, भवि.पु., ४७६, ४७७
\*कल्पम्, राङ्कः, १२७, १२८
कल्पिताचात्समुद्धृत्य, नर.पु., १७१
कवकानि पलाण्डुं च, यमः २७८
कव्यवाडनलं सोमं, योगि., ११३
\*कश्यपं तत्पन्नीं, शङ्कः, १२७
\*कश्यपं तपेयामि, बौधा., १२१
कश्यपेन च कश्मीगा, बह्मानु., ४३१
कश्यपेन निकुम्भस्य, ब्रह्मानु., ४११
कश्यपेन निकुम्भस्य, ब्रह्मानु., ४११

कस्यचित्रथ कालस्य, ब्रह्मपु., ४५९ कांस्यभाजनवायैश्व, ब्रह्मपु., ३९४ \*काक⊹ङ्कग्रध्न, गौत., ३०९ काककुक्कुटसंस्रष्टं, यम:, २८६ काञ्चनामेन वैश्यस्य, मत्स्यपु., ४६८ \*काण्डर्षीस्तर्प, बौधा., १२२ काण्डात्काण्डात्त्ररोहन्ती, वसि., ७५ काण्डात्काण्डादिति द्वाभ्याम्, वसि., ७५ \*काण्वं बौधायनं, बौधा., १२२ \*कात्यायनम् , शङ्खः, १२८ कान्तं रूपं भवेत्स्तीणां, ब्रह्मपु., ४३३ कान्तवेशाः पिशाचाश्व, ब्रह्मपु., ४१३ कान्तारदीपदानं च, ब्रह्मपु., ४११ \*कामं तु दभा, वसि., २९० कामं शक्यं नभो गन्तुम्, बौधा., ३३८ कामदेवाप्रतः स्थाप्यं, ब्रह्मपु., ३८४ \*कामम्, शङ्कः, १२६, १३० **\*काममात्मानं, आप., बौधा., २०८** कामामिजनकैर्वाक्यै:, ब्रह्मपु., ४१२ कामादिप हि राजन्यो, यम:, ३३१ काम्यया बाह्मणानां तु, हारी., ३१६ कारुकान्नं प्रजां हन्ति, मनुः, २७० कार्तवीर्यानिरुद्धाभ्यां, महाभा., ३२५ कार्तिकं सकलं मासं, वि.स्मृ., २१ कार्तिकादि महावाहो, भवि.पु., ४७५ कार्तिकी फाल्गुनी चैव, मत्स्यपु., ३७४ कार्तिके महणं श्रेष्ठं, देवीपु., ३७० कार्तिके पौर्णमासी च, भवि.पु., ३७५ कार्तिके मास्यमावास्या, पद्मपु., ४२३ कार्तिकेयस्तथा खड्गो, बह्मपु., ४२९ कार्तिके ग्रुक्तपक्षे तु, ब्रह्मपु., ३७२, ४२२ कार्तिकेऽश्वयुजे मासि, पद्मपु., ४२४ कार्तिक्यां मुझते यस्तु, आदिलापु., ४७० कार्तिक्यामथ माघ्यां च, भवि.पु., ४७८ \*कार्तिक्यामाश्व, वि.स्मृ., ४६४ <sup>≇</sup>काळं तर्पयामि, बौधा., **१**२१

काल: पुण्योऽर्कसंकान्ते:, शाता , ३६५ काल: पुण्योऽकसंकान्तो, शाता., ३६२ कालज्ञान् कालभेद्ज्ञान् , ब्रह्मपु., ३८२ कालदुष्टं तु विज्ञेयं, भवि.पु., २७६ कालदोषादसामर्थ्याद्, योगि., ५२ \*कालपाशौ, शङ्खः, १२६ \*कालम्, शङ्घः, १३० \*कालयोभीजनम्, आप., २३६ \*कालाभिरुद्रम्, शङ्खः, १२४ कालाग्निरुद्रशेषाभ्यां, ब्रह्मपु., ३८० कालाद्देशादसामध्यति, योगि., ५४ \*काले पलाश, हारी., ७ काळे प्राप्तस्त्वकाळे वा, मनुः, १८७ काले विकलते सर्वं, देवीपु., ३६१ काव्यानि श्रावयन्तो हि, स्कन्दपु., ४२० काशपुष्पप्रतीकाश, मत्स्यपु., ४४९ \*काषायं कडु, वि.स्मृ., ९ \*कासम्, शङ्घः, १२९ किंचिच्छब्दं स्वयं विद्याद्, नर.पु., १०७ किंचिदात्रौ यथाशक्ति, दक्षः, १९५ किं तस्यान्येन धर्मेण, दक्षः, १९६ किं तु गुप्तगृहे भार्यो, ब्रह्मपु , ४२५ \*किंपुरुषान् , शङ्खः, १२८ किं वै परमकं ब्रह्म, यम:, ९९ \*किसलयक्याकु, गौत., २७९ \*कीटो वामेध्य, आप., २८६ \*कीर्तिम् , शङ्कः, १२७ \*कुक्कुटो विध्किरा, आप., ३०२ कुङ्कुमाञ्जनवस्त्रेश्च, ब्रह्मपु., ४०५ कुङ्कमालक्तकाभ्यां च, ब्रह्मपु., ४२४, ४३८ कुचुन्दं श्वेतवृन्ताकं, देव., २७९ 🕶 कुजम् , शङ्खः, १२८ कुटुम्बिनो भोजनीया:, मार्क.पु., २१५ कुठेरकस्य मझर्या, ब्रह्मपु., ४२७ कुण्ठा: काणास्तथा खजा:, मत्स्यपु., ४६९ कुतपं योगपष्टं वा, योगि., ८३

\*कुत्सियित्वा वा, आप., २८६ कुन्दपुष्पेः प्रयत्नेन, ब्रह्मपु., ४३८ कुमुदेरावणौ पद्मः, ब्रह्मपु., ४०७ कुरुक्षेत्रं गयां गङ्गां, वसि., ७६ कुर्यात्क्षीराचमाहारं, ब्रह्मपु., २४० कुर्यात्प्रमाणसंयुक्तं, ब्रह्मपु., ४४० कुर्यादन्यं न वा कुर्याद्, योगि., मनुः, यमः, वसि., हारीः, १९

यमः, वसि., हारी., १०३ कुर्यादन्यं न वा कुर्याद्, शङ्कः, १०३ कुर्यादहरहः श्राद्धम् , योगि., १६९ कुर्याद्षृतपशुं संगे, मनुः, ३२९ क्रयंत्रितः कार्तिक, मत्स्यपु., ४५५ कुर्वन् बृहस्पते: पूजां, ब्रह्मपु., ४५२ कुर्वाणः पूयते नित्यं, छाग., ३० कुलं चाश्रोत्रियं येषां, वसि., ३५९ \*कुलनागान्, शङ्कः, १२७ कुलपुत्रा: कुलस्त्रीणाम् , स्कन्दपु., ४१९ कुलालिश्चित्रकर्माच, यम:, २६३ **\***कुलीरवार्ताक, पैठी., ३०९ कुळेऽस्माकं स जन्तु: स्याद्, वि.स्मृ., १३४ **\***कुशप्रन्थिकृतां, शङ्कः, १०१ \*कुशलानामया, गौत., १९२ \*कुशबृष्यामासीन:, शङ्खः, १०१ कुशाग्रस्थेन तोयेन, नर.पु., ७८ **\***कुशोपम्रहो, कात्या., ७२ कुपुम्भं नालिकाशाकं, उश., २८० कुहै चैवानुमस्ये च, मनुः, १५४ कूपस्थान्यपि सोमार्क, छ.का., ४७ कूपेषूढ्वततोयेन, वि.पु., ४३ कूळे समुद्रुता यावद् , आदित्यपु., ४७१ \*कूष्माण्डम्, शङ्कः, १२६ कूष्माण्ड्यः पावमान्योऽथ, वसि., श.लि., ९२ कृत: पूज्यश्व तत्रैव, ब्रह्मपु., ३९० कृतपादादिशौचस्तु, वि.पु., ३३६ कृतवापो हुते चामौ, वि.पु., २२३ कृतशौचावशिष्टाच, शाता., ३३

कृतस्नानैस्तत: कार्यम् , ब्रह्मपु., ४३५ \*कृताकृतमत्, आप., १७० कृताज्ञलिहपासीत, मनु:, ३० \*कृताघां पर्युषित, आप., २९० कृताहारश्च कुरुते, ब्रह्मपु., ४०५ कृते युगे प्रसिद्धोऽयं, ब्रह्मपु., ४२५ कृतोपवासः संपद्येद्, ब्रह्मपु., ४५० कृतोपवासो द्वादश्यां, ब्रह्मपु., ३८४ कृतोपनीती देवेभ्यो, योगि., ११६ कृतिकादिषु ऋक्षेषु, वि.पु., ५५ कृत्वा गवार्थे शरणं, महाभा., ४६२ \*हत्वा चतस्रोऽष्ट, मतस्यपु., ४५३ कृत्वा चैव तत: पश्चात्, दक्ष:, ३३४ कृत्वा जिह्वां निर्विकल्पां, योगि., १०४ कृत्वा तृणमयै: सर्प, ब्रह्मपु., ३८५ कृत्वापसन्यं वायन्यां, मार्क.पु., १६५ कृत्वा प्रदक्षिणावर्तम् , बह्मपु., ४४४ कृत्वा वै मम कर्माणि, वरा.पु., ४२६ कृत्वा शिर:स्नानमथा, वाम.पु., ३२ कृत्वा संपूजयेद्विष्णुं, ब्रह्मपु., ३९५ कृत्वा स्नानं च विधिना, बहापु., ३९८ कृत्वा होमं तत: पश्चाद , ब्रह्मपु., ४०५ कृत्वेतद्बलिकर्मेवम्, मनुः, १६६ कृत्वेवं मार्जनं मन्तेः, वसि., ७५ कृत्वोंकारं नमस्तेऽस्तु, ब्रह्मपु., ३७८ कृमिर्भूत्वा स देहान्ते, वसि., २६८ \*कृशबृतेरपि, श.लि., १७६ \*कृशानुम्, श.लि., १२७ क्रशास्त्राय नमस्तुभ्यं, ब्रह्मपु., ३७९ कृष्णताल्वोष्ठदशनाः, मतस्यपु., ४६९ \*कृष्णद्वेपायनम् , शहुः, १२८ कृष्णधानयं च श्रद्धान्नं, आप., २८३ कृष्णायां फाल्गुने मासि, ब्रह्मपु., ४३९ कृष्णाश्वयुक्तृतीयायां, ब्रह्मपु., ४०३ कृष्णाष्टमीषु सर्वासु, नहापु., ३९० कृष्णाष्टम्यां तथाषाढे, नदापु., ३९०

कृष्णाष्टम्यां तु माघस्य, ब्रह्मपु., ४३५ कृसरं भोजनीयाश्च, ब्रह्मपु., ४३७ कृसरेणाथ पयसा, ब्रह्मपु., ४३० केचिन्मुण्डा लोहिताक्षाः, ब्रह्मपु., १७२ \*केतुम्, शङ्घः, १२८ \*केवलाघो भवति, बौधा-, २३५ \*केशकीटक्षुत, सुम., २८४ केशकीटावपन्नं च, मनु:, २८५ केशलोमनखैर्वापि, देव., २८८ \*केशानङ्गं वासश्चा, आप., १५२ \*केळासमैनाक, शङ्कः, १२५ कोट्यादिका भवेद्वुद्धिः, योगि., १०४ \*को भोज्यत इति, वसि., २६४ कोयष्टिष्ठतचकाह्व, याज्ञ., २९९ कोविदारे च रजके, यम:, २८३ को हि जानाति किं तस्य, ब्रह्मपु., २४३ कौमुदं तु विशेषेण, महाभा., ३२४ कीमुदस्य तु मासस्य, वरा.पु., ४२६ **\*क्याक्रभो**ज्यमिति, आप., २८० \*ऋतुम् , शङ्कः, १२७, १२९, १३० कमेण घटिका होता:, देवीपु., ३६० क्रमेणानेन कर्तव्यं, शाता., १५६ \*कव्याद:, आप., ३०२ कव्यादपक्षिदात्यूह, याज्ञ., २९९ ऋव्यादाञ्छकुनीन् सर्वान्, मनुः, २९८ **\*क**व्यादान्, शङ्कः, १२६ कियास्नानं तथा षष्ठं, शङ्खः, ४९ कियाम्नानं समुद्दिष्टं, शङ्खः, ५० कीडन्त्याकाशगङ्गायाम्, ब्रह्मपु., ४३३ क्रीडितव्यं च भोक्तव्यं, ब्रह्मपु., ३९५ क्रीडितव्यं पुनर्शामे, बह्यपु., ३८५ कीत्वा स्वयं वाप्युत्पाद्य, मनुः, ३१२ \*कुबकोबवार्घा, आप., ३०२ क्रमहै: पीडितानाम् , ब्रह्मपु., ४५.२ कूरा: सर्पाः सुपर्णाश्च, पद्मपु., ११६ कूरोप्रपतितवात्य, याज्ञ., २६२

न्नेतारं भजते पाद:, यम:, ३२१ कोधनोऽप्रियवादी चा, भवि., ४७७ कोघात्पीता पुनस्त्यक्ता, ब्रह्मपु , ३८७ क्रियन्ति च सुषुप्तस्य, दक्षः, १८ \*क्रीब:, आप., २६५ \*क्लीबा अल्पवीर्याश्च, श.लि., ३४८ क्रेदि दुर्गन्धि विकृतं, नन्दिपु., ३२३ क्षत्रियाणां तथा विजा:, भवि.पु., ४७४ क्षत्रियाणां तु यो दष्टो, महाभा., ३१३ क्षत्रियेस्तु मृगव्येन, हारी., शाता., ३१८ क्षमावतां संस्थितानां, ब्रह्मपु., १७२ क्षरन्ति सर्वा वैदिक्यो, मनुः, ९९ क्षरन्तीह कियाः सर्वी:, यम:, १०० क्षिप्तेन मुर्धि तोयेन, शृङ्ख:, ८६ क्षिश्वा द्वारेण निष्कास्य, ब्रह्मपु., ४४६ क्षिप्रैध्विङ्क्षीं विजानीयाद्, देवीपु., ३६० क्षीरं प्रमुचन्तु, ब्रह्मपु., ४५८ \*क्षीरप्रसृतयो, पैठी., १८९ क्षीरान्धी शेषपर्यङ्के, यम:, ३९१ क्षीरिणो वृक्षगुल्माद्वा, महाभा., १४ क्षीरेण स्नपनीयं तु, ब्रह्मपु., ३९४ क्षीरोदसागरात्पूर्व, ब्रह्मपु., ४०५ \*ध्रुप्रम्, शङ्खः, १२७ क्षुधार्तस्तृषितः श्रान्तो, परा., शाता., २०३ श्चरकर्म चतुर्दश्यां, वृ. शाता., ३५७ क्षेमा च जाह्नवी चैव, पद्मपु., ७७

ख

खड्गश्च रुदवचनाड्, ब्रह्मपु., ४२९ \*खड्गे तु विन, विस., ३०५ खदिरश्च कदम्बश्च, नर. पु., १२ खदिरश्च करज्ञश्च, नार., ११ खादको घातकः केता, यमः, ३२२

ग

गङ्गादिपुण्यतीर्थानि, योगि., ६१

गच्छन् क्षेत्रं विधानेन, ब्रह्मपु., ४०५ गच्छन् तिष्टन् स्वपन् जिघ्नन्, ब्रह्मपु., ४५८ गच्छेदस्फटिनां शय्याम् , वि.पु., ३३६ गच्छेल्लोकं शुभं मत्यों, नन्दिपु., ३२३ गजेन्द्रा: कुमुदाद्याश्व ब्रह्मपु., ४३३ \*गणाञ्चं गणिकानं, पैठी., २७१ वसि., २६४ गणाइं गणिकाइं च, मनु:, २५९, २७० हारी., २७० \*गतिम्, शङ्कः, १२६ गत्वोदकान्तं विविक्तम्, योगि., ६० गन्धपुष्पर्नवैर्वस्त्रे:, पद्मपु., ४२३ गन्धपुष्पोपहारैश्र, भवि.पु., ३७५ गन्धमाल्यानि दिव्यानि, भवि.पु., ४७५ गन्धै: पुष्पैस्तथा वस्त्रै:, ब्रह्मपु., ४२२ गन्धेवीं जैस्तथा रहा:, ब्रह्मपु., ४४३ गन्धेमल्यैश्र नैवेशै:, ब्रह्मपु., ३९५, ४०२ गन्धैर्माल्यैस्तथा धूपै:, ब्रह्मपु., ३९५ गन्धैर्माल्यैस्तथा वस्त्रे:, ब्रह्मपु., ३८४ गयायां तु तपो घोरं, नन्दिपु., ३२४ \*गयाशीर्षम् , शङ्खः, १२५ \*गरिष्टम् , शङ्घः, १३० \*गरुडम् , शङ्कः, १२७ \*गस्तमन्तं तर्प, बौधाः, १२१ गर्भिण्यातुरबृद्धेषु, देव., २१० गवां कण्डूयनं चैव, वि.स्मृ., ४५७ गवां कण्ड्यनं घासं, ब्रह्मपु., १७४ गवां क्षीरेण पूर्णश्च, ब्रह्मपु., ४३० गवां गोष्ठस्थितानां तु, ब्रह्मपु., ४५८ गवां गोष्ठे दशगुणम् , योगि., १०५ गवां गोष्ठे पुण्यतीर्थे, योगि., १०५ गवां ग्रासप्रदानेन, वि.स्मृ., ४५७ गवां चैव तु रोमाणि, आदित्यपु., ४७१ गवां तृणानि देयानि, ब्रह्मपु., ४६० गवां मध्ये यदा चैवं, आदित्यपु., ४७१ गवां हि तीर्थे, वि.स्मृ., ४५७

गवा चात्रमुपाघातं, मनु:, २५९ गवामस्थि न लङ्क्षेत, भवि.पु., ४६२ गवाश्वं गर्दभोष्ट्रं च, यम:, ३०४ गव्येर्ध्तस्तथा वस्तेः, ब्रह्मपु., ४५० \*गान्धर्ववेदम्, गङ्कः, १२७ गान्धर्ने चैव राजन्ये, आदित्यपु., २७३ गान्धर्वो लोहकारश्च, यम:, २६३ गामालभ्य नमस्कृत्य, भवि.पृ., ४६२ गायत्रीं चैव वेदांश्व, यमः, १०० \*गायत्री तर्प, चौधा., १२२ गायत्रीं तु जपेत्रित्यं, यम:, १०० गायत्रीं तु जपेद्भक्त्या, शङ्खः, १०३ गायत्रीं वा त्रिरावत्र्य, योगि., ८९ गायत्रीजापनिरतं, शक्कः, १०२ \*गायत्रीम, शक्कः, १२७ गायत्रीनभ्यमेत्तावद् , नर.पु., २३ गायत्री वेदजननी, शक्क:, १०२ गायत्री वैष्णवी होषा, योगि., ६४ गायत्र्या तु यथाशक्ति, योगि., ८९ गायत्र्यास्तु परं नास्ति, यम:, १०० হাক্ত্র:, ৭০২ गायन्तश्च प्रमृत्यन्तः, स्कन्दपु., ४९९ गावः कृशातुरा: पाल्याः, बह्मप्., ४६० गाव: पवित्रं मङ्गल्यं, वि.स्मृ., ४५७ गाव: संवत्सरं रक्ष्याः, ब्रह्मपु., ४६० गाव: स्तुत्याथ पृज्याथ, ब्रह्मपु., ४५८ गावो वितन्वते यहां, वि.स्मृ., ४५७ गिरिकन्या तु तां कन्यां, स्कन्दपु., ४१४ गिरिप्रपातसिंहर्क्ष, ब्रह्मपु., ४६० गीतच्त्येस्तथा वाद्ये:, ब्रह्मपु., ४४३ गीतवादित्रनिर्धोषे:, ब्रह्मर्., ३८५ गीतवाद्ये: सुमधुरे:, ब्रह्मपु., ३९० गुडक्षीर प्रने कि:, ब्रह्मपु., ४०० गुडाज्यमरिचोपेतं, बह्मप्., ४०४ गुडाज्यमरिचोपेतै:, ब्रह्मपु., ३९७ गुडाईकाभ्यां पयसा, ब्रह्मपु., ४३८

२७३

गुणाश्च तस्याचरणे, योगि., ८३
गुरवे मातुलादीनां, वि.पु., ११८
गुरुदेवामिविप्राश्च, ब्रह्मपु., ४४७
\*गुरुपत्नी:, बौधा., १२३
गुरुश्वगुरबन्धूनां, ब्रह्मपु., ४६६
\*गुरुणां कृत्वा, शङ्कः, १३१
\*गुरून, बौधा., १२३
गुरूनतिथिबालांश्च, यमः, २१२
गुरोरपि न भोक्तव्यं, यमः, २७२

गृज्जनं चेति शाकानाम्, देव., २७९ गुजनो यवनेष्ठश्च, स्मृतिमज्जरी, २८० गृहं रथं शयनं, मत्स्यपु., ४५४ गृहदेवताभ्य:, गौत., १६० **\*गृ**हदेवताभ्यो, वसि., १५६ गृहदेवीं तु तेनैव, ब्रह्मपु., ४२५ \*गृहपतय इति, श.लि., १६२ \*गृहमेधिनो, आप., १५३ \*गृहमेधी न शृद्धात्र, पैठी., २५५ गृहस्थः प्रत्यहं यस्मात्, दक्षः, २१० गृहस्थ एव यजते, वसि., २०९ गृहस्थाजायते सम्यक् , बृह., २१० गृहस्थैरिप यद्भुक्तं, यमः, १९७ गृहस्थैरेव धार्यन्ते, मनु·, २०९ गृहस्थोऽपि कियायुक्तो, दक्षः, २१७ गृहस्थो ब्रह्मचारी वा, बौधा., २३७ गृहस्य पुरुषन्याघ्न, वि.पु., १६३ गृहाणि भूषणीयानि, ब्रह्मपु., ४४२ गृहाददूरे यो यस्य, ब्रह्मपु., २८५ गृहाद्वाह्ये तु यत्र स्याद्, ब्रह्मपु., ४२५ \*गृहीतामिहोत्रो, देव., १४२ गृहीत्वा परया भक्त्या, ब्रह्मपु., ४८६ गृहीत्वा प्रतिमुझन्ति, ब्रह्मपु., ४३३ गृहीत्वा यमधनुर्वे, योगि., ८२ गृहे गुरावण्ये वा, मनुः, वि.स्मृ., ३२८

गृहेऽपि निवसन् विश्रो, याज्ञ., ३२३ गृहे ह्येकगुणं जप्यं, योगि., १०५ गृह्याभ्यः काश्यपायाथ, वि.पु., १६३ गोकुलस्य तृषार्तस्य, महाभा., ४६२ गोकुछे रुद्रमुख्याश्व, ब्रह्मपु., ४५९ गोत्रनामखधाकारैः, ब्रह्मपु., ४०० गोत्रान्मातृसपिण्डाद्वा, ब्रह्मपु., १९० गोदावरी महापुण्या, देवीपु., ३७१ \*गोदोहनमात्रं, श.लि., १७६ गोधूमैस्तर्पयेद्वहिं, ब्रह्मपु., ३९७ गोपवेषधरो देवो, स्कन्दपु., ४१६ गोप्रदानसमं पुण्यं, यम:, १६७ गोप्रदानासु यत्पुण्यं, ब्रह्मपु., ४६१ गोभूमिरलवेश्मानि, ब्रह्मपु., ४४२ गोभूमिरलहेमार्थं, ब्रह्मपु., २५३ गोभूहिरण्यं, मत्स्यपु., ४५४ गोभ्यश्व लवणं देयं, ब्रह्मपु., ४३३ गोमङ्गले तु संपूज्याः, ब्रह्मपु., ४४४ गोमङ्कि: सुरभि: पूज्या, ब्रह्मपु., ४११ \*गोमधुपर्कार्ही, आप., २०७ \*गोमयेन, कात्या., ७३ गोमहिष्यादि यत्किञ्चित्, पञ्चपु., ४२३ गोमूत्रं गोमयं सर्पिः, वि.स्मृ., ४५७ गोरसं चैव सक्तूंश्च, अङ्गि., २५८ गोरसाक्तान् तथा सक्तून् , बह्मपु., ३९४ गोरूपाणां गवां गोष्ठे, देवीपु., ४६२ \*गोविन्दं तर्प, बौधा., १२१ गोशुश्रूषा वृषोत्सर्गः, लक्ष्मी., २ \*गोश्र क्षीरमनि, गौत., २९५ गोसुवर्णादि राजेन्द्र, भवि.पु., ४०९ गोस्कं चाश्वस्कं च, वसि., २२ \*गौगवयशर, वसि., ३०५ गौडी पैष्टी च माध्वी च, मनु:, हारी., ३३० वि.स्मृ., ३३२ \*गौतमम्, शङ्घः. १२८

गौरमृत्तिकया लिङ्गं, ब्रह्मपु., ४४०

\*गौरविरजो, पैठी., ३०८
गौरसर्वपकल्केन, ब्रह्मपु., ४३५
गौरीं वाज्युद्धहेद्भार्यो, मतस्यपु., ४७०
\*गौरीम्, शङ्खः, १२६
प्रन्थार्थे बुध्यमानस्तु, भवि.पु., ४७७
प्रह्वकाले च नाश्रीयात्, शाताः, ३७०
प्रहाचागान् क्रमेणैव, ब्रह्मपु., ४०३
\*प्राम्यारण्यानां, हारी., ३०७
\*प्रास्प्रमाणां भिक्षा स्याद्, मार्क.पु., १७२
प्रासमात्रा भवेद्भिक्षा, शाताः, १६७
,, शाताः, पराः, १९४
प्रासक्षेषं तु नाश्रीयात्, ब्रह्मपु., २४२

घ

मीब्मे बृक्षाकुले वेब्म, ब्रह्मपु., ४५९

घण्टां लोहकृतां दद्यात, आदित्यपु., ४७१ घण्टाष्टकं लम्बितपुष्म, मत्स्यपु., ४५४ घातकं भजते पादः, यमः, ३२२ घातकाः षट् समाख्याताः, यमः, ३२१ घातकाः सर्व एवेते, यमः, ३२१ घातकाः सर्व एवेते, यमः, ३२१ घासम्रासादिकं भूरि, बह्मपु., ४५९ घासमृष्टिं परगवे, महाभा., १७३ घतं तेलं च लवणं, ब्रह्मपु., २९४ घतात्कं बाह्मणेभ्यश्च, ब्रह्मपु., ४२४ घतात्फेनं घतान्मण्डं, ब्रह्मपु., २९७ घताहुतिसहस्रोण, यमः, ३३१ घोरं प्राणिवधं कृत्वा, यमः, ३२२ घोरायां ब्रह्मह्लायां, यमः, ३४५

ਜ਼

चकार भगवान् विष्णुः, ब्रह्मपु., ४४० चकोरः कोकिलो रज्जुः, देव., ३०० चक्कुर्नाम च तस्यास्ते, ब्रह्मपु., ४०६ चक्के रष्ट्रपतिस्तव, ब्रह्मपु., ४४१ चक्कोपजीवी रजकः, यमः, २६३

चक्षदेशान्मनो दयाद् , बृह., १९८ यम:, १९६ चण्डालपतितामेध्य, ब्रह्मपु., २९३ चण्डालपुरुकमानां तु, देवीपु., ३६४ चण्डालशवप्यादि, शङ्कः, ५० चतुरस्रं त्रिकोणं तु, ब्रद्यापु., २२१ चतुरो वार्षिकान् मासान् , महाभा , ३२४ चतुर्गुणा भवेदाजन्, भवि.पु., ४७९ \*चतुःर्योतिषम् , शङ्खः, १२८ चतुर्णागाश्रमाणां तु, वसि., २०९ चतुर्थी चाष्टभी चैव, नन्दिपु., ३५९ चतुर्थे तु तथा भागे, दक्ष:, ३३ चतुर्थे त्रिस्तनं चैत्र, हारी., ४६० चतुर्थे त्रिस्तनं दुद्याद, हारी., २९६ \*चतुर्थेऽहान, हारी., ३४१ चतुथ्यों तेन तत्रासी, बद्धापु., ४०४ चतुथ्यीमथवाष्टम्यां, ब्रद्मपु., ४२५ चतुर्दश च पर्वाणि, लक्ष्मी., २ चतुर्दशभ्यो देवेम्यो, ब्रह्मपु., ३८० चतुर्दशो भूनगणो, वि.पु., १६६ चतुर्दश्यष्टमी चैव, वि.पु., १३, ३५७ चतुर्दश्यां न भोक्तव्यं, ब्रज्ञपु., ४२९ चतुर्दश्यां पुनर्नष्टा, ब्रह्मपु., ४०१ चतुर्दश्यामथ स्त्रीभिः, ब्रह्मपु., ४२५ चतुर्दश्यामुपोप्याथ, ब्रह्मपु., ३९१ चतुर्भिरितरैः सार्धम् , मनुः, ३३९ चतुर्मुखं कुम्भमुखे, मत्स्यपु., ४४८ \*चतुर्मुखं तर्प, बौधा., ११**९** चतुर्युगसहस्रं तु, ब्रह्मपु., ४२१ चतुर्त्रिशाङ्कुलः कार्यः, ब्रह्मपु., ४३० चतुईस्तममायुक्तं, पद्मपु., ७७ चतुष्पथरमशानेषु, ब्रह्मपु., ४२२ चतुष्पथेषु रथ्यास्, ब्रह्मपु., ४४६ चत्वारि भद्राण्याप्रोति, महाभा., ३२४ चत्वारश्च स्तना राजन्, मत्स्यपु., ४६७ \*चत्वारो ह्याश्रमा, पैठी., २१०

\*चन्द्रं तत्पत्नीं, शङ्कः, १२७ चन्द्रसूर्यप्रहे चैन, छ. का., ४७ चन्द्रसूर्यप्रहे यस्तु, नन्दिपु., ३२३ चन्द्रसूर्योपरागे च, जाबा-, ३६८ चन्द्रार्कयोर्घहणयो:, ब्रह्मपु., ३७० \*चन्द्राकोंपरागे, वि.स्मृ., ३६९ चरणानि मुखं पुन्छं, मत्स्यपु., ४७० चरवो ह्युपवासश्च, योगि., १०५ चराणामञ्चमचराः, मतुः, ३१२ चरितं रामभद्रस्य, भवि.पु., ४७३ \*चरितनिर्वेषस्य, आप., २५३ चरैर्महोदरी ज्ञेया, देवी., ३६० \*चाक्षुषम्, शङ्कः, १२८ \*चारी, आप., २६५ चाषांश्च रक्तपादांश्च, याज्ञ., ३०० चिकित्सकस्य मृगयो:, मनुः, २६० \*चितिम्, शङ्घः, १२९ चित्तं हि भावयेत्तस्मिन्, परा.,शाता., २०० चित्पतिर्मेति च शनै:, योगि., ६३ \*चित्रगुप्तं तर्प, बौधा., १२१ \*चित्रगुप्तम्, शङ्घः, १२६ \*चित्रसेनप्र, शङ्खः, १२५ चित्रासु हस्ते श्रवणे, वामनपु., ३५८ चिन्ता समभवत्तस्याः, स्कन्दपु., ४१४ चिरस्थितमपि त्वाद्यम्, मनुः, २९२ चूर्णैश्रम्पकपुष्पादौ:, स्कन्दपु., ४१९ चेलवस्नादिभि: सर्वान्, पद्मपु., ४२३ चैत्रकृष्णे त्रयोदश्यां, ब्रह्मपु., ४४६ चैत्रे तु कृष्णपद्यम्यां, ब्रह्मपु., ४४३ चैत्रे नवम्यां शुक्रायां, ब्रह्मपु., ३८३ चैत्रे मासि जगद्रह्मा, ब्रह्मपु., ३७७ चैत्रे मासि महावाहो, पद्मपु., ४२३ चौरैरुद्वासितमिव, स्कन्दपु., ४२०

છ

छत्राकं छत्रसदृशं, ब्रह्मपु., २००

छत्राकं विड्वराहं च, यम:, ३०२ ,, ,, हारी., २७९ छत्रेण च सुद्युद्धेन, ब्रह्मपु., ४०० छन्द आनुपुभं तस्य, शङ्कः, ५९ \*छन्दांसि तर्प, वौधा., १२२ \*छन्दोविचितिम्, शङ्कः, १२७ \*छयम्, शङ्कः, १२९ छागस्यश्च मुनिभिः, ब्रह्मपु., ४१० छायां यथेच्छेच्छर, छ.का., ११२ छिनति बीस्धो यस्तु, वि.पु., ३५६ छिन्दाह्मकुक्कुटं छागं, ब्रह्मपु., ४०८

জ

\*जगतीम्, शङ्घः, १२७ जगत्सवित्रे शुचये, वि.पु., १३९ जगिहङ्गसहस्रैश्च, ब्रह्मपु., ४४० जगाद सामवेदं तु, ब्रह्मपु., ३९५ जग्ध्वा ह्यविधिना मांसं, मनुः, ३१९ जघन्यां यक्षजातिं च, ब्रह्मपु., ४४५ जघान महिषं दुष्टम् , भवि.पु., ४०८ जङ्गमं स्थावरं चैव, मनु:, ३१२ <sup>∗</sup>जङ्गमस्थावरादीन् , हारी., १४३ जहें कमलपत्राक्षी, स्कन्दपु., ४१४ जठरं पूरवेदर्ध, ब्रह्मपु., २४१ \*जनलोकम्, शङ्कः, १३० जनस्य रोचको घोरो, स्कन्दपु., ४१८ जनार्दनश्च दुर्गा च, ब्रह्मपु., ३९७ जन्मनैव महाभागो, शाता., १९३ जन्मप्रसृति मद्यं च, महाभा., ३२६ जन्मप्रभृति यत्पापं, दक्षः, १९६ जन्मप्रभृति संस्कारे, अङ्गि., २६९ जप एव हि कर्तव्यः, योगि., १०४ जपकाले न भाषेत, योगि., १०५ जपन् हविष्यभुक् शान्तः, वि.स्मृ., २१ जपयज्ञार्थसिध्यर्थ, याज्ञ., ९८ जपयज्ञो हि कर्तव्य:, योगि., ९०

जवस्य कियमाणस्य, योगि., १०४ जपेदहरहः स्नात्वा, नर.पु., ९१, १०९ जपे होमे तथा दाने, ल.हारी., १०८ जपोऽहुतो हुतो होम:, मनुः, १४६ जप्तकाम: पवित्राणि, शङ्कः, ५० जप्यानि च सुगुप्तानि, योगि., १०४ जप्येनैव तु संसिद्धो, योगि., मनु:, यम:, वसि., हारी., १०३ जप्येनेत्र तु संसिध्येद्, शङ्खः, १०३ **\*जम्बू**द्वीपं, शङ्खः, १२४ जयन्ती नाम सा प्रोक्ता, भवि.पु., ३७५ \*जयम्, शङ्कः, १२९ जलकीडा तु नारीभि:, ब्रह्मपु., ३९५ जलक्षयनिमित्तं वै, महाभा., ८५ जलदानाच वरुण:, ब्रह्मपु., ४०० जलदेवं नमस्कृत्य, नर.पु., १४० जलघेतुं सपात्रां तां, ब्रह्मपु., ३९९ जलमध्ये तुय: कश्चिद्, परा., ८४ जलमध्ये स्थितो विप्रः, योगि., ६३ जलान्ते चारन्यगारे वा, योगि., १०५ जलाभिमन्त्रणं चैव, योगि., ६५ जलाभिषेकपुष्पाणां, वि.पु., १३९ जलार्थिनो हि पितरो, छ.का., ४७ जलेचरमलं चान्ये, स्कन्दपु., ४१९ जळेचरा भूनिलया:, वि.पु., ११८ जले प्रक्षिप्य आदित्यपु., लाङ्गूलं,

जलेऽभिममस्तूमज्य, शङ्खः, ५८ जहाति भूमों तं यासं, ब्रह्मपु., ४२५ जातः पर्वणि षष्ठयां तु, ब्रह्मपु., ३८२ जातः पूर्वाद्ध तस्मात्तं, ब्रह्मपु., ३९५ जातस्त्राथ पूज्योऽसो, ब्रह्मपु., ३९५ जाता जगित तस्यां तु, वि.स्मृ., ३८९ जाता दाशरथेः पत्नी, ब्रह्मपु., ४३९ \*जातिकियाभाव, विश्वा., २८४ जातिदुष्टं क्रियादुष्टं, भवि.पु., २७६

जातीपद्मोत्पलै: ग्रुदैः, ब्रह्मपु., ४५० जातीपलग्रसंयुक्ताः, ब्रह्मपु., ४२८ जातो नायुस्तथा पूज्यो, ब्रह्मपु., ३९१ जापकै: सर्वमन्त्रेश्च, ब्रह्मपु., ४५९ \*जायाम् , शङ्घः, १२७ जालपादान् खझरीटान् , याज्ञ., ३०० जितं त इति मन्तश्च, ब्रह्मपु., ३९८ जितं त इति मन्लेण, ब्रह्मपु., ४०० जितश्च शङ्करस्तत्र, बह्मपु., ४२२ जितवान् तारकं दैत्यं, ब्रह्मपु., ३८३ \*जीबद्वत्सायाः, वि.स्मृ., ४६४ \*जीवम्, शङ्खः, १२६, १२८ जुह्बन्वापि जपन्त्रापि, वसि., २५४ \*ज्ञातिपलीः, बौबा., १२३ \*ज्ञातीन्, बौघा., १२३ ज्ञात्वा पर्वसमाप्ति तु, भवि.पु., ४७९ ज्ञात्वा स्वयं पदय, वरा.पु., ३९३ ज्ञाननिष्ठांस्तप:सिद्धान् , वरा.पु., ३१ ज्ञानमूलां कियां तेषां, मनु., १५१ ज्ञानेनैवापरे विप्राः, मनुः, १५१ ह्रोयश्च खूषसंकान्त्यां, ब्रह्मपु., ३७२ ज्येष्ठकृष्णचतुर्दश्यां, वि.स्मृ., ३८९ **\***ज्येष्ठश्रातृश्वग्रुर, छ.का., ११२ ज्येष्टशुक्कचतुर्थ्यो तु, वि.स्पृ., ३८९ ज्येष्ठायोगे पुरा तत्र, ब्रह्मपु., ४०७ कौशिकी देवीषु., ज्येष्ठे त पुण्या, ३७१

\*ज्योतिषम् , शङ्कः, १२७ \*ज्वरम् , शङ्कः, १२६ ज्वराय रोगपतये, ब्रह्मपु., ३८०

४७१

झ

झल्लमलनटानां तु, ब्रह्मपु., ४४३

ਢ

होम्बवेषा गोपवेषाः, स्कन्दपु., ४१९

त

\*तं देवा भ्रूण, पैठी., ३५२ तं निर्दहनित ते कोधात्, ब्रह्मपु., ४१३ तं पूजयेत्प्रयह्नेन, परा., शाता., २०३ \*तं प्रयान्तमनु, हारी., १७८ \*तं भोजयित्वो, वसि , १८६ \*तं सर्वाणि, वसि., ३५९ तं ह्याहु: परमं धर्मम् , मनु:, ९४ \*तक्षोपतक्षाभ्याम् , वि.स्मृ., १६० तच्छालिपिष्टोपरि, मत्स्यपु., ४५३ \*तच्छास्रेविंप्र, आप., २६ तच्छेषं मणिके १थवीम् , वि.पु., १६३ तडागमूले तं न्यस्य, स्कन्दपु., ४२० तडागादिषु तोयेषु, नर.पु., ६६, ७८ \*तण्डुलान्वा प्रात:, श.लि., १५२ तत: कर्माण कुर्वीत, योगि., १३८ ततः कृतस्वस्त्ययनान्, ब्रह्मपु., ३८५ तत: क्रमेण तेनैव, ब्रह्मपु., ४०३ तत: पुष्टिकरं हृद्यं, ब्रह्मपु., ४३५ ततः पूज्यो निकुम्भश्च, ब्रह्मपु., ४१२ तत: प्रक्षालयेत्वादौ, नर.पु., ८४ ततः प्रदक्षिणां कृत्वा, ब्रह्मपु., ३८६ तत: प्रदक्षिणीकृत्य, ब्रह्मपु., ३८६ ततः प्रदोषसमये, ब्रह्मपु., ४४१ ततः प्रभातसमये, ब्रह्मपु., ४१२ तत: प्रसृति यो धर्म:, ब्रह्मयु., ३७७ तत: प्रभृति यो येन, ब्रह्मपु., ४३१ तत: प्रभृति रूढा च, ब्रह्मपु., ४४० तत: प्रमृति षण्मासान् , ब्रह्मपु., ४१३ तत: प्रमुदितास्तेन, ब्रह्मपु., ४६६ \*ततः प्राणैः पापी, हारी., १७९ ततः शकुनिस्क्तेन, ब्रह्मपु., ४४४ \*तत: संबन्धि, वि. स्मृ., १११ तत: संमार्जनं कुर्याद्, वसि., ७५ तत: संस्थापनं कृत्वा, वरा.पु., ३९२

\*तत: सप्रणवा, शङ्खः, १०१ \*ततः सुहृदाम्, वि.स्मृ., १११ तत: स्नानं प्रक्रवीत, दक्ष:, ६ ततः स्पृशन्खाः पार्वत्याः, स्कन्दपु., ४१४ ततः स्मार्तेर्नरैः पूज्यो, शह्मपु., ४१३ ततश्रावसथं प्राप्य, नर.पु., २४ ततस्तस्य तदा दद्याद्, भवि.पु., ४७९ ततस्तां पूजयेत्तत्र, ब्रह्मपु., ३८२ ततस्तीरं समासाद्य, नर.पु., ७८ ततस्तु कलशा देया:, ब्रह्मपु., ४२८ ततस्तु शीतलं तोयं, ब्रह्मपु., ३८४ ततस्तृणानि भोज्यं च, ब्रह्मपु, ४६१ ततस्तोयमुपादाय, मार्क.पु., १६५ \*ततो गच्छन्तम् , वसि., १८६ \*ततो गवां मध्ये, वि.स्मृ., ४६४ ततो गृहार्चनं कुर्याद्, वि.पु., १३९ ततो गोदोहमात्रं वे, वि.पु., १७४ \*ततोऽभिमुप, आप., २३८ ततोऽङ्गलिप्त: स्नग्वी च, ब्रह्मपु., ३९० ततो जपेत्पवित्राणि, शङ्खः, ८७ ततो जलं शीतलम् , मत्स्यपु., ४५४ \*ततोऽतिथीन् , वसि., १५६, **१**७५ ततो दंष्ट्राकरालास्यो, स्कन्दपु., ४१५ \*ततो दक्षिणात्रेषु, वि.स्मृ., १६१ ततो ददाति स्येनाय, ब्रह्मपु., ४२५ ततो नवम्यां लक्ष्मीश्च, ब्रह्मपु., ४३९ \*ततो नाना, आप., ३४४ ततो नारायणं देवं, नर.पु., ७८ \*ततो**ऽन्नशेषेण**, वि.स्मृ., १६० ततोऽन्यदन्नमादाय, वि.पु., १६५ ततो पश्चमहायज्ञान्, संवर्तः, १४२ \*ततोऽप्सु निमग्न:, वि.स्मृ., ७९ ततोऽभिषिच्य मन्त्रेस्तु, योगि., ६२ \*ततोऽभिषिश्चेदिमं, कात्या., ७३ ततो मध्याह्रसमये, ब्रह्मपु., ४४६ ततोऽम्बिका भगवती, स्कन्दपु., ४१५

ततोऽम्भसि निमञ्ज्येत्, शङ्खः, ५९ ततो महाव्याहृतिभिः, वसि., ७६ ततो याति परं ब्रह्म, ब्रह्मपु., ३६८ ततो रासभगारूडाः, स्कन्दपु., ४१८ ततोऽर्कमीक्ष्य सोंकारं, वसि., ७६ ततोऽर्घ भानचे दद्यात्, नर.पु., १४० ततोऽवसृष्य गात्राणि, योगि., ६२ ततोऽवलोकयेदर्क, योगि., १३६ ततो विभज्य बन्धुम्य:, ब्रह्मपु., ४३७ \*ततोsस्यांशं तृतीयं, पैठी., ३५२ तत्किणिकायां तु, मत्स्यपु., ४५३ तत्कश्चिदन्यो न नयेद्, ब्रह्मपु., ४६६ तत्काले तु द्रवीभूतं, देवीपु., ३६५ तत्क्षणादेव निर्द्यमं, नरा.पु., २५ तत्क्षालयति भूतेशं, भावे.पु., ३७५ तत्तदाप्रोलयहोन, मनुः, ३३० तत्तु प्रक्षालितं कृत्वा, यमः, २९२ तत्त्रायेऽत्रं भुवि, वि.पू., १६५ \*तत्वायामीति, हारी., ९७ तत्पराच्छतमो भाग:, देवीपु., ३६५ तत्पर्युषितमप्यायं, गनुः, २९२ तत्पुण्यं हिमवत्सानी, ब्रह्मपु., ४३३ तत्पुण्यफलमाप्नोति, मनु:, १६७ तत्पुष्पाढयं पिबेत्पानं, त्रह्मपु., ३८७ तत्पृष्पाणां सहस्रेण, ब्रह्मपु., ३८६ \*तत्पूजायां स्वर्गम् , वि.स्मृ., १८८ तत्फलं नइयते कर्तुः, मनुविष्णू, १७५ तत्फलं सकलं देवि, स्कन्दपु., ५४ तत्फलाबद्धवलयाः, स्कन्दपु., ४१८ तत्र काम्यं च कर्तव्यं, शङ्कः, ५० तत्र कार्या महाशान्ति:, ब्रह्मपु., ३७७ तत्र चन्द्रोदये पूज्या:, ब्रह्मपु., ४२९ तत्र त्वां नरशार्दूल, वामनपु., ४२४ \*तत्र देवा अपि, श.लि., १७७ तत्र नारायणः शकः, ब्रह्मपु., ४३५ तत्र पूज्यो भविष्योऽसौ, ब्रह्मपु., ३८८

तत्र प्रावृट्सु संपूज्या:, ब्रह्मपु., ३९४ तत्र बह्धं च प्रज्वाल्य, ब्रह्मपु., ४०५ तत्र विधेरनध्याय:, ब्रह्मपु., ४४६ तत्र स्कन्दश्च भगतान् , ब्रह्मपु., ४२९ तत्र स्नानं प्रकुर्वन्ति, त्रह्मपु., ३९६ तत्र हैममयो मत्स्थो, ब्रह्मपु., ४३० तत्रापराहे वास्तुध, ब्रह्मपु., ३८३ \*तत्रापेबान्य, श.लि., २८७ तत्रार्घदुष्पधूषाच, ब्रह्मपु., ४२५ तत्राष्टम्यां भद्रकाली, ब्रह्मपु., ४०७ तत्रैव भोजनं भुड़के, ब्रह्मपु., ३८७ तत्रोपवान: कर्तच्यो, ब्रह्मपु., ४३२ तत्रोपोध्य त्रयोदश्यां, ब्रह्मपु., ४३७ तत्संभूतोऽहमेवेपा, स्कन्दपु., ४१५ तत्सर्व कोटिगुणितं, सवि.पु., ३७५ तत्सवं प्रणवनिव, योगि., १३६ तत्सर्व गंप्रवक्ष्यामि, दक्षः, ३ \*तत्नुभूतं विरा, आप., १५३ तत्सूर्यरिक्सि: सद्य:, वि.पु , ५५ <sup>4</sup>तथा कीलाली, आप., २८० तथा कमण देवेभ्य:, ब्रह्मपु., ३७७ तथाधमर्थणं स्तां, रुङ्खः, ५९ तथा च कुम्मलंकान्त्याम् , ब्रह्मपु., ३७२ \*तथा चात्मनो, आप., बौवा., २०८ तथा तथा विजानाति, मनुः, २८ तथा देवानुगाचागान, योगि., ११३ ंतथा नादीक्षित:, पैठी., ३३८ तथा नानाविधै: पुष्पै:, ब्रह्मपु., ४२७ \*तथानुत्थितायां, आप., २६८ तथाचपानं, यमः, २५८ तथान्यदुत्सवं पुण्यं, वाम.पु., ४२४ तथा पश्चदशी वज्यों, नन्दिपु., ३५९ तथा पाठीनराजीव, याज्ञ., ३११ तथा भूतानि सर्वाणि, छ.का., ११२ तथा मांसविकाराश्व, मार्क.पु., २९४ \*तथा रसानाम् , आप., २९०

तथा राजभृतस्यानं, यम:, २०० \*तथावराच, आप., १५६ तथा विना तु साक्ष्येण, भवि.पु., २१६ तथैव वृषलस्यासं, भवि पु., २५५ \*तथा शशक, हारी., ३०७ तथा हर्षपथायां च, ब्रह्मपु., ४३७ तथा हिरण्यवर्णीभः, वसि., ७६ \*तथेति ताः प्रति, वसि., ३५१ तथैकतो द्विजा: सर्वे, भवि.पु., ४७६ \*तथैलकं, आप., २९६ तथैव द्वादशी शुक्रा, वि.स्मृ., ३७६ तथैव संभावित, स्कन्दपु., ४२१ तदत्र कालमाहात्म्याद्, देवीपु., ३७१ \*तदनन्तरम्, देव., १४२ तद्व्यक्षयतां याति, शङ्काः, १३१ तदभावे निषिधेतु, योगि., ११३ तदभावे हिरण्यं तु, भवि.पु., ४७९ तदर्थ गच्छतां तेषां, ब्रह्मपु., ३८४ तदर्थमेषा चरति, मत्स्यपु., ४७० तदलामें स्मृतं पात्रं, योगि., १३८ \*तदहर्गृहित्वं, पैठी., १८९ तदाचक्ष्व विशेषेण, योगि., ६० तदा ज्ञात्वा ऋषिभ्यस्तु, योगि., ५२ तदा तत्प्रतिमा कार्या, बह्मपु, ३९१ तदा तान् पूजयेत्तत्र, ब्रह्मपु., ३९० तदा तु सा महापुण्या, भवि.पु., ३७४, ३७५ तदा प्रभृति कालः स्याद्, ब्रह्मपु., ३९३ तदा रसातलादाव:, ब्रह्मपु., ४५९ तदा सा तत्र संपूज्या, बह्मपु., ४०४ तदा सा तु निशा होया, ब्रह्मपु., ४३६ तदा खकुलधर्मे तु, ब्रह्मपु., ४२६ \*तदाहुरजना, वसि., ३५१ तदृष्मपक्कमस्त्रिज्ञम् , मार्क.पु., २९४ \*तदेतहचोक्तम्, हारी., १४६ \*तदेताः पञ्चसूनाः, हारी , १४४ तदेवमुत्तमं घर्म, महाभा., ३२५

तदेव विधिना कुईन्, बृह., ३२६ तदैव मत्प्रभावेण, स्कन्दपु., ४१६ तहानं चैव शिष्येभ्यो, दक्षः, २६ \*तद्देवपवित्रम्, आप., १५३ तद्देश्यं विदिताचार, वि.पु., १७१ तद्धरन्त्यसुरास्तस्य, योगि., ८१ तिद्धि काम्यं समुद्दिष्टं, शङ्कः, ५० तद्राह्मणेन नात्तव्यं, मनु:, हारी., ३३१ तद्भयात्तानि सर्वाणि, ब्रह्मपु., ४०२ \*तद्र्यान्, शङ्कः, १२६ \*तद्वत्सर्वाणि पापानि, बौधा., २३५ तद्वद्वाचस्पतेः पूजां, ब्रह्मपु., ४५२ \*तद्विष्णो: परमं, वि.स्म., ७९ तद्विष्णोरिति मन्तेण, योगि., ६४ तन्त्रीमनोहरं वाद्यं, ब्रह्मप्., ४४४ तन्त्रीवायैमंनोज्ञैश्व, ब्रह्मपु., ३८५ तिनिवेदितशिष्टं तु, ब्रह्मपु., ४४४ तनिवेदितशिष्टानि, ब्रह्मपु., ३९७ \*तप:, शङ्घः, १२५ \*तपर्षीस्तर्प, बौधान, १२२ तपश्चचार सुमहद् , ब्रह्मपु., ४४५ \*तपस्यमपाम, बौधा., ४९ तपोजपै: कृशीभूतो, दक्ष:, १९५ \*तपोलोकम्, शङ्खः, १३० तपोविद्याविशेषेण, शाता., १९३ तह्वा फलमवाप्रोति, नन्दिपु., ३२३ तमनुत्रज्य नियतं, ब्रह्मपु., ३८५ तमप्येके नमस्कारै:, छ.का., १६३ \*तमभिमुखो, आ., १८० तमसे बुद्धये चैव, ब्रह्मपु., ३८० तमुद्दिश्यात्मनः पूजा, ब्रह्मपु., ४०४ तमुद्दिरयाचेयद्विप्रान्, ब्रह्मपु., ४०२ तमेव दिवसं मांसाद्, नन्दिपु., ३२३ तरितः प्रवने धातुः, ब्रह्मपु., ४३६ तरसमाः शुद्धवतीः, योगि., ६३ तर्पणं च शुचि: अर्थोत् , शाता., ११०

तर्पणं तु भवेत्तस्य, ब्रह्मपु., ४९ \*तर्पणं वैश्वदेवादि, लक्ष्मी., २ तर्पणीयास्तथा गावः, ब्रह्मपु., ३६६ तर्पयन्विधिना विप्रो, हारी., १४८ तर्पयेच पितृन् भक्त्या, पद्मपु., ११७ तर्पयेदानृशंस्यार्थं, योगि., ११४ तर्पिता विधिवहुर्गा, भवि., ४९० तर्प्यस्त्वात्मा च संपूज्य:, ब्रह्मपु., ४३९ तलतालैर्वाद्यमानै:, स्कन्दपु., ४१८ तिल्लाहेरर्चयेन्मन्त्रै:, योगि., १३६ तिल्लाहे स्तर्पयेनमन्त्रेः, योगि., ११३ तवोत्सवेषु विपुलं, वामनपु., ४२४ तस्माच्छुकविवृष्यर्थं, बृह., ३४२ तरमाच्छुष्कमथाई च, नर.पू., १२ \*तस्मात्कार्तिके, वि.स्मृ., २१ तस्मात्कार्यं तिलै: स्नानं, ब्रह्मपु., ३८८ तस्मात्तं पूजयेत्तत्र, ब्रह्मपु., ४३८ तस्मात्तत्र नरै: कार्य:, ब्रह्मपु., ४३१ तस्मात्तत्र नरैर्मार्गः, ब्रह्मपु., ४११ तस्मात्तत्र पितृन् देवान् , ब्रह्मपु., ४४६ तस्मात्तत्र लिखेतपद्मम्, ब्रह्मपु., ४०३ तस्मात्तस्यां महादेवि, भवि., ३७५ तस्मात्तस्यां सदा पश्येत्, भवि.पु., ३७६ \*तस्मातस्या अनं, वसि., ३५१ तस्मात्तां पूजयेत्तत्र, ब्रह्मपु., ३८३ तस्मातान् पूजयेत्तत्र, ब्रह्मपु., ३९७ तस्मात्तामभ्यसेन्नित्यं, शङ्कः, १०२ तस्मानु तं परीक्षेत, मतस्यपु., ४६७ तस्माते तत्र संपूज्याः, ब्रह्मपु., ३९७ तस्मात्त्रिरात्रं चाण्डासीं, देव., ३४७ तस्मात्परकृतान् सेतृन्, बौधा., ४१ तस्मात्पूज्यतमं नान्यम् , योगि., १३६ तस्मात्पूज्यो चृपश्रेष्ठ, भवि.पु., ४७८ \*तस्मात्प्रतिष्ठा, श.लि., ३४८ तस्मात्स तत्र संपूज्यः, ब्रह्मपु., ४०२, ४४५ तस्मात्स तत्र संपूज्यो, ब्रह्मपु., ३९५, ४०३ तस्मात्सदेव कर्तव्यम्, छ.का., ११०, ११२ तस्मात्सर्वत्र विधिना, ब्रह्मपु., ३८३ तस्मात्सर्वप्रयक्षेन, दक्ष:, २१०, ३३४ ,, बृ.शाता., ६ ,, शङ्खः, १०३ तस्मात्सा तत्र संपूज्या, ब्रह्मपु., ३८९,

तस्मात्साश्वनरेस्तत्र, ब्रह्मपु., ४०७ तस्मादत्रं यथाशक्ति, मनुः, २०१ "तस्मादप, आप., १८६ \*तस्मादभ्यागतम्, वि.स्मृ., १८८ \*तस्मादमावा, आप., ३५५ तस्मादहं भूत, वि.पु., १६६ \*तस्मादहरह, हारी., १४६ तस्मादियं महापुण्या, भवि.पु., ४०९ तस्मादुदक्षेवेति, स्कन्दपु., ४१५ \*तस्मादु ह वै, आप., १६८ \*तस्मादेतद्वर्ज, श.लि., ३४८ तस्माद्दशात्र कर्तव्याः, ब्रह्मपु., ४२९ तस्माद्दानं सदा पूर्व, भवि.पु., ४७६ \*तस्माद्देविपतृ, हारी., १४८ तस्माद्द्विजेर्न पेयेषा, हारी., ३३० तस्माद्वद्विरुपस्पृश्य, ब्रह्मपु., २२१ तस्माद्राह्मणराजन्यौ, मनु:, हारी-, यमः, ३३०

तस्माद्वृहन्महीमानं, ब्रह्मपु., ४४१
तस्माद्युतं च कर्तव्यं, ब्रह्मपु., ४२२
\*तस्माद्रज्यं च कर्तव्यं, ब्रह्मपु., ४२२
\*तस्माद्रजस्वलां, पैठी., ३५२
\*तस्माद्रजस्वलाया, विश., ३५९
तस्माद्रजस्वलाया, विश., ३५९
तस्माद्रजस्वलाया, विश., ३५९
तस्माच्रिष्पीडमेहस्नं, परा., ८४
तस्मान्मत्पूजनं देवि, भवि.पु., ३७५
तस्मान्मत्पूजनं देवि, भवि.पु., ७६
तस्मान्मत्रस्ललं दानं, यमः, १९७
तस्मान्मस्त्पलं तेषां, ब्रह्मपु., ३६६

तस्मिन् काले तु संप्राप्य, ब्रह्मपु., ४०१ तस्मिन् दिने तव जनाः, स्कन्दपु., ४१५ तस्मिन धूने जयो यस्य, ब्रह्मपु., ४२२ तस्मिन्न तिष्ठते पापम्, शङ्खः, १०२ तस्मिचहिन पूर्वी है, ब्रह्मपु., ४१३ तस्मिनहनि यहोन, ब्रह्मपु., ४२९ तस्य जन्मकृतं पापं, वरा.पु., ५६ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा, ब्रह्मपु., ४४१ तस्य त्रिंशतमो भागः, देवीपु., ३६४ \*तस्य पादौ, आप., १८० \*तस्य पूजायां, आप., १८० तस्य भावप्रपन्नस्य, वरा.पु., २५ तस्य भुक्ता भवेत्कोटिः, पद्मपु., १७१ \*तस्य विधिः, आप., १०८ तस्य विष्णुस्तथा ब्रह्मा, भवि. पु., ४७३ तस्य व्यपैति बाह्मण्यं, मनुः, यमः, ३३१ \*तस्य वात्यो वात्य, पैठी., १८९ तस्य संस्पर्शनिर्धृत, वि.पु., ५५ तस्यां कार्यो यवैहों मो, ब्रह्मपु., ३८७ तस्यां तु जलपूर्णीयां, ब्रह्मपु., ३९९ तस्यां दानोपवासाद्यम् , वि.स्म., ३७३ तस्यां निशायां कर्तव्यम्, ब्रह्मपु., ४२२ तस्यां निशायां कर्तेन्यो, ब्रह्मपु., ४४६ तस्यां निशायां रक्ष्यास्तु, ब्रह्मपु., ४४६ तस्यां प्रतिपदायां तु, पद्मपु., ४२३ तस्यां यः श्वपचं स्पृष्ट्वा, पद्मपु., ४२३ तस्यां रात्रौ व्यतीतायां, ब्रह्मपु., ४१२ तस्यां राज्यां व्यतीतायां, ब्रह्मपु., ३८४, ३९१, ४२७

तस्यां स्नानं जपो होम:, भवि.पु., ३७४ तस्यां स्नानं तथा दानं, भवि.पु., ३७५ तस्याः कदाचित्पुत्रस्तु, ब्रह्मपु., ४४५ \*तस्याङ्गानि सर्वाः, पैठी., १८९ तस्यामुपोषितः स्नातः, ब्रह्मपु., ४३५ तस्यावसथनाथस्य, दक्षः, १९६ तस्याव्यस्यनायाः, स्कन्दपु., ४१४

\*तस्यासंस्तर, वसि., २७४
तस्यास्ते देवीष्टके, वसि., ७५
/तस्येद निष्कृतिनांस्ति, बीधा., ३५०
तस्येव स्नवस्त्वेताः, योगि., ६४
\*तस्येष यदाह, हारी., १७९
\*तस्योपत्राधे, आप., १७०
\*तस्योदकमाहा, आप., १८१
\*तां च शान्ति जना, वसि., १८६
तां तां योनिं वजेद्विप्रो, यमः, हारी., जम.,
पठी., २५२

तां तु पूजयते देवीं, ब्रह्मपु., ३८७

\*तां दिशं निरुक्षति, बौधा., ७०

तां दृष्ट्वा चिकतास्तत्र, ब्रह्मपु., ४०६ तां ध्यायेन्मनसावाह्य, योगि., ६१ तां योगनिद्रामसजद्, ब्रह्मपुन, ४२४ तां विसर्जयतस्तस्य, मनुः, ३४६ \*ता अब्रुवन् , वसि., ३५१ ता एवास्यायनं ह्याप:, योगि., ६४ ताडनाकोशखेदाश्च, ब्रह्मपु., ४५९ ताडिताभिश्चरं तिष्ठेत् , देवीपु., ४६२ \*तानि च भुक्तवद्भयो, आप., १७० तानि नित्यं ददात्यकी:, शाता., ३६५ तानुद्दिश्य कुमारास्तु, ब्रह्मपु., ४०४ तान् प्रजापतिरित्याह, बौधा., २७२ मनुः, २७२ तान् प्रत्युवाच प्रीतातमा, योगि., ६० तान् वै देवाय विश्रेभ्यो, कालिकापु., ३६७ \*तामसम्, शङ्कः, १२८ तामालमेत यहोन, ब्रह्मपु., ४०१ तामुद्दिश्य च नार्थस्तु, ब्रह्मपु., ४०५ ताम्ररङ्गमयं पात्रं, ब्रह्मपु., ३९९ ताम्राभाविलनेत्रा च, मत्स्यपु., ४६७ ताम्रारकूटरजतैः, ब्रह्मपु., ३९१ तारका शिशुमारस्य, वि.पु., ३३५ तारकास्तु महाघोरात्, नद्यपु., ४३६ तारणाद्योगिमुख्यानां, ब्रह्मपु., ४३६

तारयेत्स पितृन् सर्वान् , ब्रह्मपु., ४०१ तावच्छान्तस्तु पातालं, ब्रह्मपु., ४५० तावत्कोटिमहस्राणि, आदिखपु., ४७१ तावत्पुष्करपात्रेण, बृह., १९८ ताव गुगसहस्राणि, पद्मपु., ४२३ ब्रह्मरु., ४३० तावन्त्येव च वर्षाणि, वि.पु, ३३५ तावन पीडयेद्वस्तं, योगि., ८३ तावद्भवति श्रुद्धात्रं, परा., २५८ ताञ्चभावपि भवो, स्मन्दपु., ४१६ तासां मूत्रपुरीषेषु, ब्रह्मपु., ४५९ \*तासां वरान्, पैठी., ३५२ तासामाद्याश्वतहास्तु, मनुः, ३३९ यम:, ३४० तासामृषभपन्नीनां, वसि., ७५ तासु स्नानं च कुर्वीत, छ.का., ४६ तासु स्नानं न कुवींत, छ.का., ४६ तिकं कषायं कडुकं, महाभा., १४ तिसिरिं च मयूरं च, शहुः, ३०३ तिथिः सापि महापुण्या, ब्रह्मपु., ३७३ तिथिकृत्यं च कान्तार, लक्ष्मी., २ तिथिपवेरिसवाः सर्वे, यमः, २०२ \*तिथिविशेषाद्वा, हारी., १४६ तिन्तिली वेणुरृष्ठं च, नर.पु , १२ तिर्यग्योनिं स गच्छेच, वरा पु., ३५९ तिलकल्कं जलं शीरं, ब्रह्मपु., २४२ तिलकाकृतयो जाता:, ब्रह्मपु., ४३६ तिलतेलेन दीपांथ, ब्रह्मपु., ४४० तिलतैलेन दीपाश्च, ब्रह्मपु., ३८८, ४३५ तिलद्वादशिसंज्ञा च, ब्रह्मपु., ३७२ तिलपुष्पकुशादीनि, दक्ष:, ३३ तिलसिद्धार्थकेर्युक्तं, ब्रह्मपु., ३८३ तिलांश्व भक्षयेत्तत्र, ब्रह्मपु., ४४० तिलाः कृष्णाश्च गौराश्च, ब्रह्मपु., ३८८ तिलानामप्यभावे तु, योगि., १९५ तिलानामप्यलामे तु, योगि., ११३

तिलानामाथिपत्ये तु, ब्रह्मपु., ४३५ तिलानुत्पादयामास, ब्रह्मपु., ४३५ तिलान् दयाच विशेभ्यः, ब्रह्मपु., ४३६,

तिलेषु च क्षणं गच्छेत्, मरी., १३२ तिलैः संपूजयेद्देशीं, ब्रह्मपु , ४४० तिलै: समधुभिर्युक्तं, ब्रह्मपु., ३८९ तिलैः स्नानं प्रकृषीत, कालिकापु., ३६७ तिष्टं श्रेही स्पमाणी दर्क, योगि.. १०४ \*तिष्टन् सन्येन, आप., २०४ तिसुव्विप च सन्ध्यासु, योगि., ३८ तिस्रः कोट्योऽर्घकोटी च, पद्मपु., ७७ तिस्र एता: पुरा श्रोक्ताः, पद्मपु., ४२४ तीर्थं प्रकल्पयेद्विद्वान्, पद्मपु., ७६ तीर्थमाहारयिष्यामि, शहुः, ५८ तीर्थयात्राप्रसङ्गेन, बह्मपु., ४४५ तीर्थस्यावाहनं कुर्यात्, शहुः, ५८ तीर्थाभावे तु कर्तव्यम् , शङ्कः, ५० तुरगा रक्षणीयाश्च, ब्रह्मपु., ४०७ तुलां प्रलागते स्यें, बदापु., ३६५ तुल्यमाह्रस्तयोदींपम्, बौधा., ३४५ तुष्टः श्रुचि: श्रद्द्धति, बौधा., २१६ \*तुष्टिं तर्पथामि, बौधा., १२१ \*तूर्णी द्वितीयाम्, श.लि., १५२ \*तूरणीं साङ्ग्रं, वसि., २३९ तूःणीगासीत तु जपन्, योगि., १०५ तूष्णीमेव हि शृहस्य, योगि., ८२ तूणीमेवावगाहेत, योगि., ८१ तृणच्छन्नं नरं तत्र, स्कन्दपु., ४२० \*तृणानि भूमि:, पंठी., १८९ तृणानि भूमिरुदकं, मनुविष्णू, १७६ तृणोदकादिसंयुक्तं, भाव.पु., १७४ \*तृतीयपुष्करम् , शङ्कः, १२५ तृतीयां चैव गृह्याभ्यः, मार्क.पु., १६४ तृतीया चैत्रमासस्य, मतस्यपु., ३७४ तृतीये च तथा भागे, दक्षः, २९

तृप्ता: सुवासाः स्नग्वी च, ब्रह्मपु., ४४४ तृप्तिस्तु या पितॄणां वे, आदिखपु., ४७२ तृप्तेब्वेतेषु तृप्तं स्यात्, ब्रह्मपु., २२७ तृहवर्ध वै पितृणां तु, योगि., ५६९ तृह्यर्थमनं हि मया, वि.पु., १६६ तृष्यतामिति सेक्तव्यं, योगि., ११३ तृष्यध्वमिति च त्रिवैं, योगि., ११४ तृषार्तस्य तु पानीयं, बृह., १९७ तेजसा रविसंकाशः, कालि.पु., ३६८ तेजोऽसीति जपंस्त्वन्नं, ब्रह्मपु., २२५ ते तृप्तिमखिला यान्तु, वि.पु., ११८ ते तृप्तिमतुलां यान्तु, पद्मपु., ११७ तेन तुल्यं विशिष्टं वा, मनुविष्णू, १७५ तेन ते प्रेत्य पशुतां, मनुः, २७४ तेन देवान पितृन् बन्धून् , ब्रह्मपु., ४०५ \*तेन प्राणानाप्या, हारी., २३० \*तेनानुज्ञ.तो, श.लि., १७८ तेनैव सर्वमाप्नोति, योगि., ८२ मनुः, शाता., योगि., १३४ तेनोदकेन द्रव्याणि, योगि., १३८ तेऽपि वत्सकवत्सर्वे, स्कन्द., ४१८ तेभ्य: पूजा च कर्तव्या, ब्रह्मपु., ३९६ ते वे खरत्वमुष्ट्र-वस्, यमः, १९८ \*तेषां कृत्वा सुहदां, शङ्खः, १३१ तेषां चोपरि देयाश्व, ब्रह्मपु., ४४२ तेषां तु यक्षरक्षांसि, ब्रह्मपु., २२१ तेषां त्वगस्थिरोमाणि, मनुः, २७० यम:, २७१ तेषां मध्ये तु यन्नित्यं, दक्षः, ४९ \*तेषां मन्लाणाम्, आप., १५३ \*तेषां मासकृतो होमो, शाता., २७४ \*तेषां स एवाच, आप., १५३ तेषां हिंसानिवृत्तानां, महाभा., ३२५ तेषां हि सर्वसन्देहं, स्कन्दपु., ४१९ तेषामन्नं न भोक्तव्यं, याज्ञ., २६२

तेषामपि न दुष्यन्ति, बौधा., २७८

तेषामाप्यायनायैतत्, पद्मपु., ११६ वि.पु., ११८ \*तेषामुत्तमं, आप., १७० तेषामेव हि तीर्थेन, वि.पु., ११८ तेषु पुण्यकृतां लोकाः, आदित्यपु., ४६९ ते सर्वे विलयं यान्ति, आदिखपु., ४७१ तैः शिरोभिस्तपस्तप्तं, ब्रह्मपु., ३९४ तैलं मांसं व्यवायं च, देव., ३५७ \*तैलवर्षिषी, आप., २९० तैलस्नीमांससंभोगी, वि.पु., ३५७ तौ तत्र पूज्यौ विधिवत् , ब्रह्मपु., ४४३ त्याज्यं सपत्रमहातम्, महामा., १४ त्रयाणां जपयज्ञानां, नर.पु., १०७ \*त्रयाणां वर्णानां, आप., २५३ त्रयाणामपि वर्णानां, वि.पु., ३३५ त्रयाणामाश्रमाणां च, दक्षः, २१० त्रयोदशी च शेषा: स्युः, मतुः, ३३% त्रयोदशी पश्चदशी, यम:, ३४० त्रयोदशीषु सर्वासु, ब्रह्मपु., ३८४ त्रयोद्द्यां ततो नृत्यं, ब्रह्मपु., ३९१ त्रयोदस्यां तु दियता:, शहापु., ३८४ त्रयोदर्यां तृतीयायां, जावा., ३६ त्रि: कृत्वा दक्षिणामाशां, भवि., ३७६ त्रिकूटशिखरप्रान्त, ब्रह्मपु., ४४१ त्रिचतुःपश्चसप्ताष्ट, देवी., ३६० \*त्रिज्योतिषम्, शङ्खः, १२८ त्रिदिनं चोत्सव: कार्यो, ब्रह्मपु., ३८८ त्रिधा कृत्वा मृदं तां तु, योगि., ६० त्रिपदा चैव गायत्री, मनुः, यमः, ९९ त्रिपदायां च गायत्रयां, अङ्गि., १०० त्रिपर्वणा त्रिशल्येन, ब्रह्मपु., ३९४ त्रिभिश्रतुर्भिदिवसै:, बह्मपु., ३८५ त्रिरप: प्रीणनार्थाय, त्रि.पु., ११८ \*त्रिरात्रं मलवद्वासो, पैठी., ३५३ \*त्रिरात्रं रजखला, वसि., ३५१ त्रिरात्रफलदा नद्यो, योगि., ४५

\*त्रिलोकवाहिनीं, शङ्खः, १२५ त्रिवर्षास्त्वथ गुर्निण्यो, आदिखपु., ४७० \*त्रिविकमं तर्प, बौधा., १२१ त्रिविधस्तु वधो होयो, यमः, ३२१ त्रिविधो जपयज्ञः स्यात् , नर.पु., १०७ \*त्रिशकम्, शङ्घः, १२८ \* त्रिष्टुभम्, शङ्खः, १२७ त्रिहायनीभिर्धन्याभिः, ब्रह्मपु., ४६५ त्रीणि वर्षाण्युतुमती, बौधा., ३४६ त्रीण्याज्यदोहानि, वसि., श.लि., ९२ ब्रुटे: सहस्रभागो य:, देवीपु., ३६५ त्रेतामिहोत्रमन्त्रान्त्रे, बौधा., २३७ त्वं मे रोगांश्व शोकांश्व, वसि., ७५ त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारः, शङ्खः, ८७ हारी., २२९ \*त्वं सोम तन्, हारी., ९५ त्विग्विहीनं ग्रन्थिमुखं, महाभा., १४ त्वत्प्रसादादविद्येन, ब्रह्मपु., ४५१ \*त्वष्टारम्, शङ्कः, १२९ \*स्वाष्ट्रं विश्वरूपं, पैठी., ३५२

₹

दक्षं प्रजापितं प्राह, ब्रह्मपु., ४४१

\*दक्षम्, शङ्कः, १२७, १२८, १३०

\*दक्षसाविष्म्, शङ्कः, १२८

दक्षारप्रजापतेर्जन्म, ब्रह्मपु., ४५९
दक्षिणं बाहुमुद्ध्य, महाभा., १४

\*दक्षिणातः पितृ, आप., १५९

\*दक्षिणामिमुखो, वि.स्म., २४६

\*दक्षिणाम्, शङ्कः, १२५

दक्षिणाम्, शङ्कः, १२५

दक्षिणान्तरशङ्कोन, वरा.पु., ५६

दक्षिणोन्तर गुर्ह्णोयात्, योगि., ११३

दक्षिणोत्तरगे सूर्ये, ब्रह्मपु., ४६०

\*दण्डम्, शङ्कः, ब्रह्मपु., ४६०

\*दण्डम्, शङ्कः, १२६

दत्तमक्षयतां याति, शङ्खः, १३१ दत्तावकाशो नभसा, वि.पु., २५० दत्तास्तत्र महीदानं, पद्मपु., ४४१ दरवा चोपस्करं भूयो, कालिकापु., ३६७ दत्वा जलाञ्जलीन् सप्त, थम:, १३३ दत्वा तु वाचकायेह, भवि.पु., ४७५ दत्वा नमस्येत्कमशो, योगि., १३७ दत्वा पुष्पं फलं तोयं, भवि.पु., ४७९ दत्वा भवेन्महापुण्यं, ब्रह्मपु., १७४ दत्वा विप्राय विश्रेभ्थो, ब्रह्मपु., ३९७ ददाति योऽचमिक्कष्टं, यमः, १९७ दयाच भिक्षात्रितयं, वि.पु., १७१ दद्यातिपत्रयेण तीर्थन, वि.पु., ११८ द्यात्पुरुषसुक्तेन, थोगि., १३६ दद्यादनेन मेन्लेण, ब्रह्मपु., १७४, ३८९, ४३९, ४६६

दद्यादनेन मन्त्रेण, मत्स्यपु., ४५३ दद्यादत्तं सर्वगतं, ब्रह्मपु., १७३ दद्यादशेपभूतभ्यः, वि.पु., १६५ दद्यादहरदः श्राद्धम् , मनुः, शाता., शङ्कः,

968

दशादुपानहों तद्वद्, ब्रह्मपु., ४०० दशादेतानि यः पश्च, यमः, १९७ दिध भक्ष्यं विकाराश्च, भवि.पु., २७६ दिध भक्ष्यं छक्तमि, वृह., २९१ \*दिध मधुनंस्रष्टं, आप., २०७ दिध सर्पेस्तथा सापः, योगि., १०५ दक्षा क्षीरेण च ततो, ब्रह्मपु., ४२७ दश्यक्षताञ्चलिभिस्तु, वरा.पु., २५ दन्तकाष्ठस्य वक्ष्यामि, नर.पु., १२ \*दन्तकाष्ठस्य वक्ष्यामि, नर.पु., १२ दन्तानां काष्ठसंयोगो, नर.पु., १३ दन्तानां धावनं प्रातः, लक्ष्मी., १ दन्तान् प्रक्षाल्य नयादौ, छ.का., १७

दम्पती तो विकृताङ्गी, स्कन्दपु., ४१६ \*दम्पती शयनीया, पैठी., १८९ दम्भावो लङ्घयेद्धजन् , बह्मपु., २२५ द्यिताभिश्व सहितैः, ब्रह्मपु., ४२२ दरिद्रवेशमस्त्रथ, मत्स्यपु., ४५५ दर्गाभिमानदोषेण, ब्रह्मपु., ४१३ दर्भपाणिस्तु विधिना, पद्मपु., ७७, ११७ दर्भेंषु दर्भपाणि: सन्, नर.पु., ९१, १०९ दर्भेषु दर्भपाणि: स्यात , योगि., ९० दर्भे सप्तमुहूर्तेन, मरी., १३२ दर्भें eg पावयेन्मन्तैः, योगि., ६२ दछेषु लोभार्थमतील, मत्स्यपु., ४५३ दश तान् पूजयेत्तत्र, ब्रह्मपु., ३९३ दशभ्यस्त्विक्षरोभ्यश्व, ब्रह्मपु., ३८१ दशभ्यो विश्वेदवेभ्यः, ब्रह्मपु., ३८१ दशम्यां वापि कर्तव्यं, ब्रह्मपु., ४४२ दशम्यादिषु तत्स्नात्वा, ब्रह्मपु., ४०१ \*दशरात्रादिख, हारी., २९६ दशवर्षसहस्राणि, आदित्यपु., ४७१ \*दशसहस्राणि, हारी., ९५ दशसाहस्रजापेन, शङ्खः, १०२ दशाशै षट् च शेषाणां, देव., ३४२ \*दाक्षायणीम्, शङ्कः, १२७ दातव्यं प्रथमं तस्मै, भवि.पु., ४७९ दातव्या दक्षिणा चापि, ब्रह्मपु., ३८९ दानं होमो जप: पूजा, ब्रह्मपु., ४०१ दानमक्षयतां याति, ब्रह्मपु., ३७३ \*दानवान्, शङ्खः, १२६ दानाध्ययनजप्यादि, देवीपु., ३६५ दानेन तपसा यज्ञै:, यमः, २८ दानेर्वकेस्तथा रहे:, ब्रह्मपु., ४३१ \*दामोदरं तर्प, बौधा., १२१ \*दारे प्रजायां, आप., २०४ दासवर्गस्य तत्वित्रे, मनुः, १३५ \*दासा वा राज, आप., १९२ \*दास्या वा नक्तम्, आप., ३८६

\*दिक्पतिभ्यस्तत्पु, शा.लि., १६२ \*दिग्देवताभ्यश्च, गौतं., १६० \*दिड्नागान्, शङ्खः, १२७ दिनद्वये च भोक्तव्यं, ब्रह्मपु., ४३२ दिने दिने च स्नातव्यं, ब्रह्मपु., ४३० दिवसस्याद्यभागे तु, दक्षः, ३ नर.पु., २४ दिवा्करकरै: पूतं, परा., ३७ दिवाकर नमस्तेऽस्तु, पद्मपु., १४० दिवाकरेऽस्ताचल, मत्स्यपु., ४५३ दिवाकीत्येश्व सौरेश्व, योगि., ९० \*दिवा च न भुङ्जी, आप., २३८ \*दिवाचरेभ्यो, वि.स्मृ., १६१ दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो, मनुः, १५७ दिवा तत्र न भोक्तव्यं, ब्रह्मपु., ४१५, ४२९ दिवा दिधत्थधानासु, यमः, २८३ \*दिवादित्यः, आप., ३५५ दिवा धानासु वसति, ब्रह्मपु., २९७ दिवि भुव्यन्तरिक्षे च, पद्मपु., ७७ दिव्यं नीराजनं तद्धि, पद्मपु. ४२३ \*दिन्येन तीर्थेन, वि.स्मृ., १११ दिन्यो होमस्तु सावित्र्या, जाबा., १४७ दिशं शान्तां प्रदीप्तां वा, ब्रह्मपु., ४०८ \*दीक्षाम्, शङ्कः, १२५ दीक्षितस्य कदर्यस्य, मनुः, २५९ \*दीक्षितोऽक्रीत, आप., २६५ दीनै: कटाक्षेरिप, यम:, २४५ दीपमालापरिक्षिप्तं, ब्रह्मयु., ४२२ दीपमालापरिक्षिते, ब्रह्मपु., ४२२ दीपरलेस्तथा भक्ष्यै:, ब्रह्मपु., ४०७ दीपऋक्षास्तथा कार्याः, ब्रह्मपु., ४२१ दीवान् समग्रानथ, मत्स्यपु., ४५५ दीपालंकारवस्त्राञ्च, ब्रह्मपु., ३८३ दीपिकास्तिलतैलस्य, ब्रह्मपु., ४४६ दीपैर्धू मेनोज्ञैश्व, ब्रह्मपु., ४२८ दीयोपान्ते ततो गर्तः, ब्रह्मपु., ४३०

\*दीर्घकालं ब्रह्मचर्ये, ब्रह्मपु., १९० दीर्ण तकमपेयं च, ब्रह्मपु., २९७ दु:खाकुलं जगदेतद् , ब्रह्मपु., १७३ दुःशीलोऽपि द्विज: पूज्यो, ब्रह्मपु., ४६३ दुर्गागृहे तु शस्त्राणि, ब्रह्मपु., ४०८ ्दुर्मित्रिया इति द्वेष्यं, योगि., ६१ दुर्लभं ब्राह्मणत्वं च, ब्रह्मपु., ४४५ दुःकृतं हि मनुष्यस्य, यम:, २७२ दुष्यन्तेन करूषेण, महाभा., ३२५ दुद्दिता च स्वसा चैत्र, योगि., ११४ दुद्येत परवत्सेन, शपथेषु, ४३३ दूर्वी दिधि सर्पि, वाम.पु., ३२ दृढेन मृदुना बन्धः, ब्रह्मपु., ४५९ दृश्येते सहितौ यस्यां, वि.स्मृ., ३७३ दृष्टं वा केशकीटाक्तं, ब्रह्मपु., २९३ दष्टमात्रा: पुनन्त्येते, छाग., यम:, ३० दृष्टार्के पतित होयं, वि.पु., ५५ ह्रष्ट्वा तान्वार्युपस्थरया, योगि., १०५ हष्ट्वा हृष्येत्प्रसीदेच, मनु:, २२५ देयं दिश्च च पर्युक्षेद्, ब्रह्मपु., ३८३ देयाः पोष्याश्व रक्ष्याश्व, ब्रह्मपु., ४६१ देया च सर्वभूतेभ्यो, ब्रह्मपु., ४३९ देया महावर्तिरतीव, मत्स्यपु., ४५६ देवकार्यं तत: कृत्वा, नर.पु, २४ देवकार्यस्य सर्वस्य, नर.पु., २४ देवकार्याणि पूर्वाह्ने, नर.पु., २४ देवता: परितुष्यन्ति, यम:, १९६ देवतातिथि मृत्यानां, बौधा., २१४ मतु:, यमः, वि.स्मृ., देव., १४५

देवता द्रव्यभूतेषु, शाता., १९३ देवतानां पितृणां च, कालिकापु., ३६७ देवताभावयृत्तश्च, शङ्कः, ५९ देवतार्थं हविः शिग्नुं, याज्ञ., २८१ \*देवतार्थ्यं स्वतास्तर्पयित्वा, बौधा., ४१ देवतायैर्यथाक्छतं, श.लि., २२७

देवत्रा रन्तिदेवेन, महाभा., ३२५ देवदानवयक्षेश्व, ब्रह्मपु., ४३९ देवदारुवने नमः, ब्रह्मतु., ४१० \*देवपक्षीः, शङ्खः, १२६ \*देवपितृननुष्य, गौत., १४१ देवपितृमनुष्याणां, दक्षः, १४१, २१९ देवभूतिपतृत्रहा, छ.का., १४५ देवमण्युषदं विद्वं, शङ्कः, ५८ **\*देवमातृगणान् , शङ्कः, १२६** \*देवर्षीस्तर्प, बौधा., १२२ \*देवर्षीन्, बौधा., १२७ \*देवांश्व तर्प, हारी., २३९ देवांइछन्दांसि वेदांश्व, योगि., ११२ देवा गातु विद इति, योगि., १३७ देवादीनामृणी भूत्वा, दक्षः, २१७ देवानामर्चनं कुर्याद्, योगि., १३६ \*देवानुगान् , श**र्ह्यः, १**२८ \*देवानुचरान् , शङ्कः, १२८ देवातृषीन् मनुष्यांश्व, मनुः, २१३ देवान् देवगणांश्वेत्र, नर.पु., १०९ देवान् पितृंश्वार्चियत्वा, मनुः, ३१२ देवान् पितॄंस्तर्पयतु, मरी., १३२ देवान् पितृन् ऋषीं खंव, हारी., १४८ देवान् पितृन् समभ्यचर्य, यमः, २१ याज्ञ., विश्वा., ३१४ देवान् ब्रह्मऋषीन् सर्वान्, पद्मपु., १९५,

देवान् मृत्यातिथींश्रेय, श.लि., २१५ देवा मनुष्याः पश्यो, वि.पु., १६५ देवा यक्षास्तथा नागाः, पद्मपु., ११६ देवार्थे च पितॄणां च, हारी., १४८ देवार्थे बाह्मणार्थे वा, ममः, पैठी., २१५,

990

देवालयेषु पुण्येषु, ब्रह्मपु., ४४६ देवाश्व पितरश्चेव, हारी-, १३४ देवाधुरास्तथा यक्षाः, वि.पु., ११८

\*देवीम्, शङ्घः, १३० \*देत्रीरापः शुद्धा, हारी., ९५ देवीराप इति द्वाभ्याम् , योगि., ६२ \*देवीराप इत्यनु, हारी., ९६ देवेम्यश्च ऋषिभ्यश्च, शाता., ११० देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च, ब्रह्मपु., ४४२ \*देवेम्यश्वापो, हारी., १४६ देवेभ्यस्तु हुतादन्नात्, याज्ञः, १५७ देवैरश्वपतिश्वापि, ब्रह्मपु., ४१० देवैर्विष्णुप्रबोधादि, ब्रह्मपु., ४३१ देवेश्वेत्र मनुष्येश्व, दक्षः, २१० देवोत्थानविधानोक्तै:, ब्रह्मपु., ४४० देशं गोत्रं कुलं विद्याम् , परा., शाता., २०० देशं नाम कुलं विद्यां, यम:, २०० \*देशे न चाशुचौ, वि.स्मृ., ३३७ देशानुशिष्टं कुल, वाम.पु., ३२ देशेषु पत्तने राजन्, भवि.पु. ४७६ \*देहल्यामन्त, आप., १५९ दैत्यराक्षसगन्धर्व, ब्रह्मपु., ३८१ \*दैलान्, शङ्घः, १२६ दैवतान्यभिगच्छेतु, मनु:, २९ दैवे कर्मणि पित्र्ये च, भवि.पु., ४७६ दैवे कर्मणि युक्तो हि, मनु:, १४८ दैव नियुक्त: श्राद्धे वा, यमः, ३१५ दौ:शील्यभ्रान्तिचिकतैः, ब्रह्मपु., ४२९ \*द्युतिम् , शङ्घः, १२९ \*बौस्त्वा ददात्विति, हारी., २२८ द्रव्यं द्रव्येषु धर्मज्ञैः, देव., ३३३ द्रव्यहस्तस्तु यतिंकचिद्, ब्रह्मपु., २९३ द्रष्टव्यं पुंश्वलीनृत्यं, ब्रह्मपु., ४३४, ४४६ द्रष्टव्यं मङ्गलशतं, ब्रह्मपु., ४३५ द्रष्टव्याश्चात्तरास्त्राश्च, ब्रह्मपु., ४०८ \*द्वतावतरणा, हारी., १४३ द्वगदां च त्रिरावर्त्य, बौधा., ८९ द्वपदां वा त्रिरभ्यस्येद्, योगि., ६३ \*द्वादां सावित्रीं, वि.स्मृ., ७९

द्वपदादित्र इत्यूचा, योगि., ६२ \*हुरदादिवायं, कात्या., ७४ \*हादादिवेति यो मन्लो, बृह., ७९ द्वात्रिंशच्छीतलस्यामि, ब्रह्मपु., ४६१ द्वादशभ्यो भगुभ्यश्च, ब्रह्मपु., ३८१ द्वादशातमा हृषीकेशो, ब्रह्मपु., ३९८ द्वादशैव समाख्याताः, देवीपु., ३६० द्वादस्यां पूजयेद्विष्णुं, ब्रह्मपु., ४३४ द्वादर्यां वासुदेवश्च, ब्रह्मपु., ४१० द्वादरयां शुक्रवक्षे तु, ब्रह्मपु., ३९० द्वारे घातुर्विधानुश्च, वि.पु., १६३ द्वारोपान्ते प्रदीप्तस्तु, ब्रह्मपु., ४११ **\***द्वार्षु मरुद्भय:, गौत., १६० द्वावेतावशुची स्यातां, वृ.शाता., ३४५ द्वावेतौ कथ्यमानौ त्वं, भवि.पु., ४७७ द्विजं गां काञ्चनं स्ट्रष्ट्वा, पद्मपु., १४० द्विजाप्रकरसंस्वृष्टं, परा., २५८ द्विजानां तु हितार्थाय, दक्ष:, ३ \*द्विज्योतिषम्, शङ्कः, १२८ \*द्वितीयपुष्करम् , शङ्खः, १२५ द्वितीये च तथा भागे, दक्ष:, २६ द्वितीये च तृतीये च, दक्ष:, ३ द्वितीयेऽहिन मध्याहे, ब्रह्मपु., ४४२ द्विधा समुत्स्जेच्छुकं, यमः, ३४० \*द्विशकम्, शङ्घः, १२८ द्विषदन्नं नगर्यन्नं, मनुः, २६० \*द्विषन् द्विषतो, आप., १८१, २७३ द्वीपार्णवमरुचन्द्र, ब्रह्मपु., ४४१ हो बालो द्रौ तथा बृद्धौ, ब्रह्मपु., ४०६ द्वी मासी पायचेद्दत्सं, हारी., २९६, ४६०

ध

धनधान्यान्नविभवैः, न्नह्मपु., ३८२ \*धनाधिपान्, राङ्कः, १२६ धनु:सहस्राण्यष्टौ तु, छ.का., ४६ धनुर्मिथुनकन्यासु, ज्योति:शास्त्रे, ३६२ \*धनुर्वेदम् , शङ्घः, १२७ धनेन चोपमोगेन, यम:, ३२१ धनैर्विप्राश्च संतप्याः, ब्रह्मपु., ४३५ धन्यं यशस्यमायुष्यं, मनुः, १८७ **\***धन्वन्तरिं तर्पं, बौधा., **१**२१ \*धन्वन्तरिपार्षदान् , बौधा., १२२ **\***धन्दन्तरिपार्षदी:, वौधा., १२२ **\*धन्वन्तरिम्**, श**ङ्घः**, १२९ \*धरम् , शङ्खः, १३० \*धराम् , शङ्कः, १३० **\***धर्तारम् , शङ्घः, **१**२८ **\*धर्म** तर्पयामि, बौधा., १२१ **\*धर्मपुरस्कारो, आप., २०२** \*धर्मप्रधानम्, शङ्कः, १२६ \*धर्मम्, शङ्घः, १२५, १२६ \*धर्मराजं तर्प, बौधा., १२१ धर्मराजं समुद्दिस्य, यम:, १३३ \*धर्मराजानम् , शङ्खः, १२६ \*धर्मशास्त्राणि, शङ्खः, १२७ \*धर्मसावर्णिम् , शङ्खः, १२८ धर्माद्विवर्धते ह्यायु:, देवीपु., ३६१ \*धर्माधर्मयोः, वि.स्मृ., १६१ धर्मार्थकाममोक्षांश्च, ब्रह्मपु., ४०६ \*धर्मेण वेदानाम्, आप., १८० धर्मो विस्मृतवान् , लक्ष्मी., १ **\*धातारम्** , शङ्कः, १२८, १२**९** धात्रे विधात्रे च द्वाभ्यां, मार्क.पु., १६४ धात्रेव सष्टा ह्यादाश्व, मनु:, ३१२ धान्यं भल्लातकं कुष्ठं, ब्रह्मपु., ४०६ धान्यमनं सुवर्णे च, ब्रह्मपु., ४४२ धान्याम्बु शुक्तं वर्ज्यं तु, देव., ३३३ धान्ये: सञ्जेर्द्वारोध्वं, ब्रह्मपु., ४२९ धारिता यदि वा मुक्ताः, मत्स्यपु., ४७० धिया यदक्षरश्रेण्यो, नर.पु., ५०७ \*धुनिम्, शङ्कः, १२९

\*धुरिम्, शङ्घः, १३० ध्र्यं संचारयिष्यन्ति, स्कन्दपु., ४१९ **\*धूमकेतुम्** , शङ्कः, १२९ \*धृतम्, शङ्घः, १२८ \*धृतिम्, शङ्कः, १२७ घेनुं नरः क्षीरवर्ती, मत्स्यपु., ४४९ घेनुमादी परीक्षेत, मत्स्यपु., ४६६ घेनुस्तनाद्विनिष्कान्तां, वरा.पृ., ४५८ **\*धे**नोश्चानिर्द, आप., २९६ \*धेन्वनडुहावप, वसि., ३०५ घौतपाण्मा विशुद्धानमा, शाता., ३६९ ध्यात्वा प्रणवपूर्व तु, योगि., १३६ ध्यायन्नारायणं नित्यं, योगि., ६४ ध्यायेत मनता मन्त्रं, योगि., १०४ \*ध्रम् , गङ्घः, १२८, १२९, १३० ध्वजी मानोपजीती च, यम:, २६३ ध्वाक्षगृध्रपवर्णाश्च, मतस्यपुः, ४६९ ध्वाङ्की वैरयेषु विज्ञेया, देवी., ३६४

न

\*न कदाचिदात्री, गौत., ३३८ \*न कन्याम्, गौत., ३४७ न कम्पयेच्छिरो घीवां, योगि., १०४ न कथिद्विमुखस्तन्न, ब्रह्मपु., ४४२ \*न कार्ष्णायसे, हारी-, २२२ **\***न किंचिदाचरेत्, वसि., ३५५ न कुर्यात्कस्यचित्पीडां, योगि., ६४ \*न कृणीयात्, पैठी., ३५३ \*न कोविदार, वि.स्मृ., २४६, २८२ \*नकंचरेभ्यश्च, गौतः, १६० \*नक्तंचरेभ्यो, वि.स्पृ., १६१ <del>\*नक्तमेवोत्त</del>, आप., १५९ \*न कुद्धो नान्यमना:, हारी., २४४ न क्रिज्ञवासाः स्थलगो, योगि., १०८ नक्षत्रं जायते पुण्यं, भवि.पु., ३७५ \*नक्षत्रप्रह, श.लि., १६२

\*नक्षत्राणि, शङ्कः, १२६ \*न क्षारलवण, आप., १५६ न क्षीरमुत्सृजेत्पात्रं, देव., २८२ \*न खर्वेण पिबेत्, पैठीः., ३५३ \*न खर्वेण पिबेत्, वसि., ३५१ न खादति च यो मांसं, महाभा., ३२४ \*न गजभम, वि.स्मृ., ३३६ न गन्तन्यं गवां मध्ये, ब्रह्मपु., ४६० \*न गन्धान्, पैठी., ३५३ \*न गवामिव, पैठी., ३५३ न गृह्णीयाद्वां क्षीरं, ब्रह्मपु., ४६० \*न गोपीथे, पैठी., ३५३ \*न गोब्राह्मणोप, वि.स्मृ., २४५ न गोमूत्रं प्रदोषे तु, शाता., ३४ \*न ग्रहाश्विरी, वसि., ३५९ \*न घटसिक्तजले, वि.स्मृ., ३३६ \*न च कोविदार, वि.स्मृ., ८ न चङ्कमत्र च हसन्, योगि., १०३ न च छत्राकमश्रीयाद्, यमः, २७८ न च जन्तुमयीं शय्याम् , वि.पू., ३३६ \*न च तदश्रीयाद्, हारी., २४४ न च ताड्या: कचित्तत्र, ब्रह्मपु., ४०७ **\***न चतुर्थे, पैठी., ३५० \*न चत्वरोप, हारी., ३९ \*न चन्द्रार्कतारकाः, वि.स्पृ., २४६ \*न चपलमध्ये, वि.स्मृ., ३३६ \*न च बन्धूक, वि.स्मृ., ९ न च बुध्यति कष्टानि, भवि.पु., ४७७ \*न च भिन्नासन, वि.स्मृ., २४६ \*न च मुखराब्दं, आप., २३८ वसि., २३९ न चर्मोपरि संस्थश्च, ब्रह्मपु., २४२ \*न च शयन, वि.स्मृ., २४६ न च स्नायाद्विना ततः, मनुः, ५७ \*न चातद्भुणाय, आप., १७० \*न चातुर:, वि.स्मृ., ४०

\*न चान्येनापि, आप, २३८ न चाप्नोति गृही लोकान्, वि.स्मृ., १८८ \*न चार्द्रे, वि.स्सृ., ३३७ न चासन्दीस्थिते पात्रे, वि.पु., २४३ न चासमाहितमना:, योगि., १०४ \*न चास्य देवाः, हारी., १७९ \*न चैनां श्विष्येत्, गौत., ३४७ \* न चैव क्कचिद्, बौधा., २१६ न चैव पुत्रदारेण, दक्ष:, २१७ न चैवात्रारायेर्तिकचिद्, मनुः, शाता., १६९ न जीर्णेन न नीलेन, योगि., १०९ \* न जुगुप्सितम् , हारी., २८९ नटनर्तकतक्षाणः, यमः, २६२ न तत् कतुशतैर्वापि, यमः, १९६ न तत्कतुसहस्रेण, भवि.पु., ४७६ न तत्फलमवाप्रोति, मनुः, ३२३ न तथा वेदजापेन, यमः, १०१ \*न तमझ इति, हारी., ९७ न तस्य दुरितं किंचिद्, पद्मपु., ४२३ न तस्य देवा: पितरो, यमः, १९८ न तस्य देवा अश्लन्ति, स्कन्दपु., ४२० न तस्य दोषं मन्यन्ते, अङ्गि., २४९ न तस्य पितरोऽश्रन्ति, परा., १९९ न तस्य पुरतो वीर, भवि.पु., ४७८ न तां गतिमवाप्रोति, यमः, २८ न ताः परिभवेत्तोये, ब्रह्मपु., ४५९ न ताहरां भवत्येनो, मनुः, वि.स्पः., ३१९ न ता नदीशब्दवहा:, छ.का., ४६ \*न तिर्यगुदक्प्रस्यक् , हारी., ३३७ न तु भिक्ककृतं दोषं, नर.पु., १७२ **\***न तृणमपि, वि.स्पः., ३५४ न तृतीयमथाश्रीयाद्, वि.स्मृ., २४० \*न तृतीये, पैठी., ३५० न तेन प्रोक्षणं कुर्याद्,योगि., १३८ न तेन प्रोक्षयेद्रव्यं, शाता., १३८ न तेन मधं पातव्यं, यमः, ३३२

\*न तैलं दध्यनु, हारी., २८९ \*न तैलवसे संस्प्ट, वि.स्मृ., ८५ \* न तैलेनाभ्यक्त, उशना, ३३८ न त्यजेदर्धजग्धानि, ब्रह्मपु., २४२ न त्वं नन्दी न चैवाहं, स्कन्दपु., ४२० न त्वेवं बहुयाज्यस्य, वसि., २७१ न त्वेव तु तृथा हन्तुं, मनु:, ३२९ \* न त्वेव भूतिं, पैठी., १८९ \*न दक्षिणापराज्ञा, वि.स्मृ., ९ \*न दत्वा, वि.स्मृ., ३४८ \*न दिधसक्तून्, वि.स्मृ., २४६, २८२ \*न दन्तान् धाव, पैठी., ३५३ वसि., ३५१ \*न दिवा, वि.स्मृ., ३४८ \*न दिवा धाना:, वि.स्मृ., २८, २४६ \*न दिवा मैथुनं, श.लि., ३४८ \*न दिवा सुप्यात्, वसि., ३५१ \*न दिवा खपेत्, वि.स्मृ., ३३७ न दिवा स्वप्नशीस्त्रेन, बौधा., ३३८ \*न दीक्षितश्च, वि.स्मृ., ३४८ नदीतटे चित्रगुहा, मत्स्यपु., ४५४ नदीतीरं शुभं रम्यं, ब्रह्मपु., ३९६ नदीतीराद्गवां स्थानाद् , ब्रह्मपु., ४२८ नदीनां संगमे स्नानं, ब्रह्मपु., ४०१ नदीषु देवखातेषु, मनुः, ४३ वसि., ७४ नदीषु बहुतीयासु, यमः, १३४ विष्णु., १३४ \*न देवकार्य, हारी., ३५० \*न देवायतने, वि.स्मृ., ३४८ नद्यः पुण्याः सदा सर्वो, शङ्कः, ४४, ६६ नद्यां स्नवत्सु च स्नायात् , नर., पु., ७८ \*नद्यादौ, कात्या., ७२ \*न द्धिः पक्कम्, श. लि., २८९ हारी., २८९ \*न द्वितीये, पैठी., ३५०

\*न धान्यगोगुरु, वि.स्मृ., ३३६ \*न नक्तं स्नायात्, बौधा., ३७ \*न नखानिकृन्तेत्, पैठी., ३५३ \*न नझ:, वि.स्मृ., ४०, २४६, ३३६ हारी., ३३७ ,, ,, \*न नम: स्नायात्, वौधा., ३७ न नदीषु नदीं ब्रूयात् , देव., ३९ **\*न** नारीमध्ये, वि.स्मृ., ३३६ \*न नावि भुङ्गीत, आप., २४१ \*न निःशेषकृत , वि.स्मृ., २४६ \*न निर्णिक्तायाः, हारी., २९६ न निर्वपति पश्चानाम् , मनुः, यमः, वि. स्मृ., देव., १४६ नन्दा पृथ्वी च सुभगा, पद्मपु., ७७ नन्दा सुनन्दा सुरभी, ब्रह्मपु., ४५९ नन्दासु नाभ्यक्रम्, वाम. पु., ३५८ \*नन्दिनि सुभगे, वि.स्पृ., १६१ नन्दिनीत्येव ते नाम, पद्मपु., ७७ नन्दीमुख: स विद्वेयो, मत्स्यपु., ४६८ नर्भदातोयसंस्पर्शात् , देवीपु., ३७१ \*न पश्चदारुकृते, वि.स्मृ., ३३६ न पदा पदमाकम्य, योगि., १०३ \*न पर्णे:, पैठी., ३५३ \*न पर्युषितम् , श. लि., २८९ हारी., २८९ \*न पर्वणि, श. लि., ३३७ **\*न** पर्वतमस्त**के**, वि.स्मृ., ३३७ \*न पर्वसु तैलं, पैठी., ३५६ \*न पलाशं दन्त, वि.स्मृ., ८ न पारक्ये सदा स्नायाद, जाबा., ३५ \*न पाणौ, वि.स्मृ., २४६ \*न पादेन पाणिना, श. लि., ३८ न पादौ न शिरो वस्ति, वृह., २४८ \*न पारिभद्रा, वि.स्मृ., ९ **\***न पालाशे शयने, वि.स्मृ., ३३६

\*न पिच्छिलम्, वि.स्मृ., ९

**\***न पिण्डशेषम् , बौधा., २२० न पीड्यते यथा द्वन्द्वेः, भवि.पु., ४७९ न प्जयति मोहेन, ब्रह्मपु, ४१३ \*न पूर्तिगन्धि, वि.स्मृ., ९ न प्रच्छेद्रोत्रचरणं, परा., १९९ शाता., २०० यमः, २०० ,, \*न प्रगे, हारी, ३३७ \*न प्रत्युत्तिष्ठेत्, आप., १९१ \*न प्रथमे, पैठी., ३५० \*न प्रपाणि, पैठी., ३४५ न प्रशंसन्ति वै श्राद्धे, हारी, शाता., ३१८ न प्रसारितपादस्तु, ब्रह्मपु., २४२ \*न बालकं, वि.₹मृ., २४६ न बीजान्युपभुज्ञीत, देव., २८२ \*न ब्रह्म कीर्त, वि.स्मृ., २४६ \*नभ:, शङ्घ:, १२८ न भक्षयेतिकयादुष्टं, भवि. पु., २७६ न भक्षयेदेकचरान, मनुः, ३०६ न भक्षयेद्वथामांसं, यमः, ३१७ **\*न भक्ष्यानु**त्सङ्गे, गौत., २४८ \*न भस्मनि, वि.स्मृ., ३३७ नभस्यान्ते दशम्यां तु, ब्रह्मपु., ४०१ न भार्यादर्शनेऽश्रीयाद्, याज्ञ., २४८ \*न भावदुष्टमश्रीयाद्, वि.स्मृ., २४७ \*न भिन्नभाजने, वि.स्मृ., २४६ \*न भिन्नावकीर्णे, हारी., २२२ \*न भिन्ने, वि.स्मृ., ३३६ न मुज्यते स एवेको, दक्षः, २१७ न भुजीताघृतं नित्यं, देव., २४१ न भुज्जीताशनं घीमान् , मनुः, २४८ न भुज्जीतोद्धृतस्रेहं, मनुः, २४० \*न भुवि, वि.स्मृ., २४६ \*न भूतयक्ष, श. लि., ३३७ न भूमेर्जायते मांसं, यमः, ३२२ \*न भोजनार्थ, श. छि., २४४

नभोनभस्ययोर्मध्ये, छ, का., ४६ न भ्राजते तथा वेदं, स्कन्दपु., ४२० नम: किंपुरुषेभ्यश्च, ब्रह्मपु., ३७९ नमः कृतयुगादिभ्यो, ब्रह्मपु., ३७८ नमः पितृभ्यः व्रेतेभ्यो, मत्स्यपु., ४५२ नम: पुरंदरेभ्यश्च, ब्रह्मपु., ३७९ नम: प्रणवसंयुक्तान् , ब्रह्मपु., ४३७ नम: स्कन्दप्रहेभ्यश्व, ब्रह्मपु., ३८० \*न मधुरम् , वि.स्मृ., ९ \*न मध्याहे, वि.स्मृ., २४६ \*न मलवद्वा, हारी., २८९ \*न मलिनवाससा, वसि., ३४७ \*न मलिनाम् , वि.<del>र</del>मृ., ३४८ नमश्रदुर्दशभ्यस्तु, ब्रह्मपु., ३७९ नमस्कारादथ श्राव्यं, भवि. पु., ४७४ नमस्कारेण पुष्पाणि, योगि., १३६ नमस्कारेण मन्त्रेण, याज्ञ., २१८ नमस्तथोचै:श्रवसे, ब्रह्मपु., ३८० नमस्तेऽज्ञिरसां नाथ, ब्रह्मपु., ४५२ नमस्ते बहुरूपाय, ब्रह्मपु., ३८१ नमस्ते रुद्रवपुषे, पद्मपु., १३९ नमस्ते विष्णुरूपाय, पद्मपु., १३९ नमस्ते सर्वलोकानां, पद्मपु., ७८ नमस्ते सर्वलोकेश, पद्मपु., १३९ ् ब्रह्मपु., ४५२ नमस्तेऽस्तु महेंशाय, ब्रह्मपु., ३७८ नमस्यः सर्वभूतानां, शाता., १९३ नमस्येचैव यो भक्ता, वरा. पु., ३१ न मांसभक्षणे दोषो, मनुः, ३२६ \*न मांसमश्री, वसि., ३५१ न मातुर्लज्ञते पुत्री, स्कन्दपु., ४१९ न मातुलस्य स्वस्रीयः, स्कन्दपु., ४१९ **\*न** मिथुनीभूय, गौत., ३४५ \*न मूर्धानं, वि.स्मृ., २४६ \*न मृगयोरिषु, वसि., २७४ \*न मृत्पात्रे, हारी., २२२

न मृदं नोदकं वापि, शाता., ३४ नमो गोभ्य: श्रीमतीभ्यः, पद्मपु., ४६१ नमोऽदित्ये सुनृत्ताये, ब्रह्मपु., ३७९ नमोऽद्धयो नमोऽप्यतये, योगि., १३७ \*नमो देवेभ्य:, श.लि., १६२ नमो धर्माय रुद्राय, मत्स्यपु., ४५३ नमो धात्रे विधात्रे च, ब्रह्मपु., ३८० नमो नमस्ते काष्ठाये, ब्रह्मपु., ३७८ नमो नारायणेत्युक्त्वा, वरा.पु., ३९२ नमो नासत्यद्वाभ्याम्, ब्रह्मपु., ३८१ नमो ब्रह्मधुताभ्यश्च, पद्मपु., ४६१ नमो भारतदेवेम्यो, ब्रह्मपु., ३८० नमो व इति जस्ता वै, योगि., ११४ नमो वसुभ्यस्त्वष्टभ्यो, ब्रह्मपु., ३८१ नमो विवस्वते ब्रह्मन्, वि.पु., १३९ नमो बृष्यै तथा ऋष्यै, ब्रह्मपु., ३७९ नमोऽस्तु कुलनागेभ्य:, ब्रह्मपु., ३७८ नमोऽस्तु धन्वन्तरये, ब्रह्मपु., ३८० नमोऽस्तु पुब्करादिभ्य:, ब्रह्मपु., ३८० नमोऽस्तु बहुपुत्राय, ब्रह्मपु., ३७९ नमोऽस्तु शङ्कपद्माभ्यां, ब्रह्मपु., ३७९ नमोऽस्त्वद्यतनीभ्यश्च, ब्रह्मपु., ३८० \*न म्ळेच्छान्खज, वि.स्मृ., ८५ नयन्ति प्रतिमा ह्येषां, ब्रह्मपु., ३९६ न याति नरकं मत्यों, वि.पु., ५५ नरकेषु समस्तेषु, वि.पु., ११८ न रक्तमुल्बणं वासो, नर.पु., ८३ \*न रजखलया, वसि., ३४७ न रजस्वलया दत्तं, हारी., २८९ **\*न रजस्वलाम्** , गौत-, ३४७ \*न रज्जुं विस्, वसि., ३५१ \*न रज्जुं स्पृशेत्, पैठी., ३५३ \*नरम्, शङ्घः, १२९ \*न रसान् गृहे, आ., १८३ \*न राजन्यव्यसने, वि.स्मृ., २४५ \* न रात्रौ तिल, वि.स्मृ., २४६, २८२

\*न रात्रो प्रेष्या, गौत., २४८ नरादापः प्रसूता वै, योगि., ६४ नरा नार्यश्च गिरिजे, स्कन्दपु., ४२० नराश्वमेधो मद्यं च, ब्रह्मपु., १९० नरास्थिकेशसंछिचा:, ब्रह्मपु., १७२ \*न राहुदर्शन, वि.स्मृ., ४० नरेन्द्रस्य गृहे भुक्त्वा, यम:, २७० नरैर्यहे एहे देया:, ब्रह्मपु., ४४१ \*न रोगार्त:, वि.स्मृ., ३४८ \*न रोगार्ताम्, वि.स्मृ., ३४८ \*नलकूत्रसम्, शङ्खः, १२७ नलकूत्ररयक्षाय, ब्रह्मपु., ३७९ न लङ्घयेद्वत्सतरीन्, ब्रह्मपु., ४६० \*न लोहितायसेन, वसि., ३५१ नवं च मद्यं पातव्यं, ब्रह्मपु., ४३४ \*न वटप्रक्षो, हारी., २८१ नवम्यां तु कृतस्रानैः, ब्रह्मपु., ४०८ नवम्यां श्रीः समायुक्ता, भवि. पु., ४०८ नववस्त्रावृत: स्नग्वी, ब्रह्मपु., ४०५ नवसंवत्सरारम्भे, बह्मपु., ३८२ नवसंवत्सरारम्भो, ब्रह्मपु., ४३१ नवाष्ट्रदशसंख्येस्तु, मत्स्यपु., ४३७ न वासोभिर्न चाजलं, मनुः, ३५ **\***न विद्युद्ग्ध, वि. स्मृ., ३३६ \*न विवत्साया:, हारी., २९६ \*ন विशीर्ण, श. लि., ३३७ \*न वृक्षमूळे, वि. स्मृ., ३४८ \*न बृथापाकं श. लि., २४४ \*न वेष्टितशिरा, उश., १३४ न वेष्टितशिराश्चापि, ब्रह्मपु., २४२ नवैर्यवान्नै: पितृभि:, ब्रह्मपु., ३९० नवैर्वस्त्रेश्व संपूज्या:, ब्रह्मपु., ४२२ न वै स्वयं तदश्रीयाद्, मनुः, १८७ \*न व्याहृतिभ्य:, शङ्खः, १०१ **\*न** वती, वि. स्मृ., ३४८ \*न शिश्चन्, हारी., २४४

\*न शीर्णायां, पैठी., ३३८ \*ন शुक्तम् , श. लि., २८९ हारी., २८९ \*ন হमशानवृक्ष, श. लि., ३३७ \*न इमशानग्रन्या, वि. स्मृ., ३३६, ३४८ नर्यन्ति हव्यकव्यानि, मनुः, १६७ \*न श्राद्धं भुक्त्वा, वि. स्मृ., ३४८ \*न श्लेष्मातका, वि. स्मृ., ८ \*न षडर्चजापी, हारी., ९८ न षण्डं वाहयेदेतुं, ब्रह्मपु., ४६० \*न संधिवेलायां, हारी., ३३७ \*न संघ्ययो, वि. स्मृ., २४६, ३३७, ३४८ न संध्ययोर्न मध्याहे, ब्रह्मपु., २४२ \*न संध्यायाम् , वि. स्मृ., ४० न स तत्फलमाप्नोति, यम:, २०० \*न समुद्रोदक, श. लि., ३८ न स विद्यामवाप्नोति, यम:, २६८ \*न ससुधिरम् , वि. स्मृ., ९ \*त सावित्र्याः, शङ्काः, १०१ \*न स्त्री जुहुयात, आप., १५६ न स्नानमाचरेद्भुक्त्वा, मनुः, ३४ \*न स्नानवर्णक, हारी., ३९ न स्पृशेद्वामहस्तेन, मनुः, २४८ न स्पृशेत्स्वशिरो विप्रः, ब्रह्मपु., २४२ \*न स्नजं धार, पैठी., ३५३ \*न स्नवन्तीं, श. लि., ३८ हारी., १३४ \*न इतवत्सायाः, हारी , २९६ न हन्यात्रैव वादेच, थोगि., ६४ \*न हसेत्, वसि., ३५१ न हापयेतु तान् प्राज्ञ:, संव., १४२ \*न हि तत्स्कन्दते, हारी., १७९ \*न हि ब्राह्मणाभि, हारी., १७९ न हीनाड़ीं नाधिकाड़ीं, वि.स्मृ., ३४८ \*नहुषपुत्रं, शङ्कः, १२७ \*नाकल्यां नारीं, गौत., ३४७

नाकाले नातिसंकीर्णे, वि.पु., २४४ <sup>\*</sup>नाकाशे, वि.स्मृ., ३३६ नागयक्षसुपर्णेभ्यो, ब्रह्मपु., ३७९ \*नागान्, शङ्घः, १२६ **\*नामिं** स्ट्रशेत्, वसि., ३५१ \*नाग्निप्छुडे, वि.स्मृ., ३३६ नामिहोत्रेण दानेन, यम:, १९६ \*नाचमर्षणात् , शङ्कः, १०१ \*नाङ्गुलिभिर्दन्तान्, इश., १२ \*नाङ्गेभ्यस्तोय, वि.स्मृ., ८५ \*नाजीर्णी, वि.<del>स्</del>मृ., ४० नाजीर्णे भोजनं कुर्यात् , ब्रह्मपु., २४१ \*नाङ्गलिना पिबेत्, वसि., ३५१ नाडिकायै सुषुन्नायै, ब्रह्मपु., ३०८ नातिद्रवा नातिसान्द्राः, चरक., २४४ नातिप्रगे नातिसायं, मनुः, २४० वि.स्मृ., २४० \*नातीर्थमुपे, वसि., ३४९ नात्ता दुष्यत्यदन्नाद्यान् , मनुः ३१२ नात्मानमपरित्यज्य, महाभा., ३१४ नात्मार्थं पाचयेदन्नं, यमः, पैठी., २१५,३२८ \*नात्मार्थमभि, आप., १८३ \*नात्यन्तमन्व, आप., २५७ नात्युचमाह सर्वेषाम् , भवि., ४७४ नात्युच्छ्रिते नातिनीचे, योगि., १०४ <sup>\*</sup>नादत्वा, वि.स्मृ., २४६ नाद्याच्छ्रास्त्रनिषिद्धं तु, बृह., २८८ नाद्याच्छूद्रस्य पकान्नं, मनुः, २५४ नाचात्सूर्यप्रहात्पूर्वम् , शाता., ३६९ नाद्यादविधिना मांसं, मतुः, ३१९ \*नाद्वारेण, पैठी., ३३८ \*नाधिशयने, हारी., २२१ नाधोवस्त्रेकदेशेन, शाता., १३९ \*नानर्हद्भयो, आप., २०८ नानाकुसुमसंभारै:, ब्रह्मपु., ४३२ नानाचान्त: खट्टारूढो, उश., २४८

नानाभक्ष्यफलैर्युक्तं, मत्स्यपु., ४४८ नानाभूषणपुष्टाङ्गाः, स्कन्दपुः, ४१८ \*नानार्दकर, वि.स्मृ., २४६ \*नानार्द्रपाद:, वि.स्मृ., २४६ नानाविधं भक्ष्य, मत्स्यपु., ४५४ नानाविधोपकरणै:, ब्रह्मपु., ३९१ \*नानुपेतः, आप., १५६ \*नानुवंशम्, वि.स्मृ., ३३६ \*नानुवंशास्तीर्णे, हारी., ३३७ नान्तरा भोजनं कार्यम् , मनुः, २२४ नान्यतो नृपशार्द्दल, भवि., ४७४ नान्यत्किंचित्प्रार्थितव्यं, ब्रह्मपु., ४४२ नान्यत्प्रशंसेत्तत्रस्थः, देव., ३९ \*नान्यपूर्वे, हारी., ३३७ \*नान्यमन्यत्र, गौतः, २९ \*नान्यवर्णीप, श. लि. ३३७ \*नान्यस्याच्छिद्या, हारी., २९६ \*नापणीयम् , श.लि., २८९ \*नापणीयमन्नम् , आप., २९० \*नापमार्ज, पैठी., ३५३ \*नापरया द्वारा, हारी., २८९ नापाधितो न जल्पंश्च, योगि., १०३ नापितानां च वेषेण, स्कन्दपु., ४१९ \*नाप्रक्षालितं, वि.स्मृ., ८५ \*नाप्रदाय प्रेक्ष, हारी., २४४ \*नाप्सु मेहेत, श. लि., ३८ \*नाप्सु सत: प्रय, बौधा., ७१ \*नाष्यु स्नायात्, वसि., ३५१ \*नाबाह्मणोऽतिथि:, श. लि., **१**९२ नाभागेनाम्बरीषेण, महाभा., ३२५ \*नाभ्यक्तः, वि.स्मृ., ३४८ \*नाभ्यक्ताम् , वि.स्मृ., ३४८ नाभ्यज्ञमर्के, वामनपु., ३५८ \*नाभ्यञ्ज्यात्, पैठी., ३५३ वसि., ३५१ नामतस्तु खधाकारैः., योगि., ११४

नामन्त्रविद्द्विजातीनां, योगि., ८१ \*नामन्त्रित: श्राद्धे, वि.स्मृ., ३४८ नामान्ते तर्पयामीति, छ-का., १११ \*नामावास्यायां, पैठी., ३५५ \*नाम्लम् , वि.स्मृ., ८ ेनायोग्यया, वसि., ३४७ \*नारदम् , शङ्घः, **१**२८ नारदाद्युक्तवार्क्षेय, छ. का., १० नारदप्रेरितैर्विप्रै:, ब्रह्मपु., ४३९ \*नारायणं तर्प, बौधा., १२१ \*नारायणम् , बौधा., १२८, १२९ नारायणाज्ञया सा च, ब्रह्मपु., ४०६ <sup>\*</sup>नातेवे, श. लि., ३४८ नाईमेकं च वसनं, जाबा., ३६ \*नार्द्रवासा:, वि स्मृ., २४५ नाईवासा नाईशिराः, ब्रह्मपु., २४२ \*नाईवासा नैक, बौधा., १२३ <sup>⊁</sup>नार्घरात्रे, वि.स्मृ., २४६ नाल्पोदके द्विज: स्नायाद, योगि., ४५ \*नाल्पोदके स्ना, श.लि., ३८ \*नावक्षताश्वम् , हारी., २८९ नावमन्येत विद्वांसं, श.लि., १७७ नावसिक्वथकसंस्थश्च, ब्रह्मपु., २४२ नाविशालां न वा भमां, वि.पु., ३३६ नावेदविहितां हिंसां, मनुः, विष्णुः, ३२८ \*नाग्रचिः, हारी., ३३७ नाशेषं पुरुषोऽश्रीयाद् , वि.पु., २४४ नाश्रन्ति श्ववतो देवाः, वसि., २६४ \*नाश्रीयाचाजीर्णे, वि.स्मृ., २४६ नाश्रीयात पयसा नक्तं, देव., २८२ नाश्रीयात्संघिवेलायाम् , मनुः, २४९ नाश्रीयादथ तत्काले, ब्रह्मपु., ३७० नाश्रीयाद्भार्यया साकं, वि.स्मृ., २४६ नाश्रीयाद्वार्यया सार्घ, मनु:, २४९ \*नारमपीठोपधाने, हारी., ३३७ नाश्रोत्रियतते यहे, मनुः, २५९

\*नाष्टमी चतु, वि.स्मृ., ३४८ \*नासत्यं दस्नम्, शङ्घः, १३० \*नासत्यम् , शङ्घः, १२८ \*नासने, हारी., ३३७ नासिकायां प्रदास्यन्ति, स्कन्दपु., ४१९ नास्तिक्यभावाद्यश्वापि, योगिः, १९५ नास्त्येषां पूजनीयोऽन्य:, शाता., १९३ नास्य कश्चिद्वसेद्रेहे, शाता., १९३ नाहं त्वया विना देवि, स्कन्दपु., ४१६ नाहारमुपभुजीत, मनु:, २४८ \*नाहुत्वा, वि.स्मृ., २४६ \*निचुदारबक, गौत., ३०२ नित्यं तावत्त्रवक्ष्यामि, मत्स्यपु., १७१ नित्यं द्वयोरयनयो:, ब्रह्मपु., ३७० नित्यं नैमित्तिकं काम्यं, दक्ष:, ४९ ब्रह्मपु., ४९ হাক্ত্র:, ४९ ,, ,, नित्यं नैमित्तिकं चैव, शङ्खः, ५॰ नित्यं भवति तस्मात्तां, ब्रह्मपु., ४४३ \*नित्यं वा संस्कार, गौत., १८७ नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत, मनुः, २८ नित्यं सत्पुरुष: कुर्याद्, ब्रह्मपु., १७२ नित्यनैमित्तिकैर्युक्तः, दक्षः, ३ \*नित्यमाविक, गौत., २९५ \*नित्यश्राद्धम् , आप., १७० नित्यसंग्रामशीलत्वाद् , ब्रह्मपु., ४३१ नित्यस्नानेन पूयन्ते, वि.स्मृ., २० \*नित्यखाध्याय:, गौत., १४१ निल्यां नैमित्तिकीं काम्यां, भवि., ४७८ नित्ये नैमित्तिके काम्ये, भवि.पु., ४७८ निद्रां त्यजित कार्तिक्यां, यमः, ३९२ निद्रां भगवान् , वरा पु., ३९३ \*निद्राम्, शङ्कः, १२७ निधाय प्रददौ नेतुं, ब्रह्मपु., ४२५ निधाय राजतं शुक्रं, ब्रह्मपु., ४५२ निन्यासु चान्याखष्टासु, मनुः, ३३९

निपानकर्तु: स्नाता हि, मनुः, ४१ निपानकर्तुः स्नात्वा तु, वसि., ७४ निपीड्य स्नानवस्तं तु, योगि., १३५ निमजतश्च मत्स्यादान्, मनुः, २९८ निमज्ज्यान्तर्जले सम्यक् , नर.पु., ७९ निमित्तं पन्नतारेयं, ब्रह्मपु., ४३३ निम्नं प्रयाता निम्नेषु, ब्रह्मपु., ४४५ निम्नगभ्यो नमो नित्यं, ब्रह्मपु., ३८० \*नियतिम् , शङ्खः, १२७ नियुक्तः सर्वसस्यानि, ब्रह्मपु., ४०२ नियुक्तस्तु यथान्यायं, मनु:, ३१८ नियुक्तस्तु यथा श्राद्धे, हारी., शाता., ३१८ नियुक्ता विष्णुना सर्वी:, ब्रह्मपु., ४३६ निरंशे भास्करे दृष्टे, देवीपु., ३६२ निरस्यं शेषमेतेषां, ब्रह्मपु., २४३ निराधाराश्च ये जीवा:, पद्मपु., ११६ निराशा: पितरस्तस्य, योगि., ८३ निराशाः पितरो यान्ति, परा., ८४ \*निरुक्तम्, शङ्खः, १२७ निरुद्धासु तु मृत्पिण्डान् , बौधा., ४२ निरुद्धासु न कुर्वीरन् , बौधा., ४१ \*निर्ऋतिम्, शङ्घः, १२६, १२९ निर्दह्यमानी तौ तत्र, ब्रह्मपु., ४०८ निर्देशेनानुमन्ता च, यम:, ३२१ निर्मीसं प्राप्य विधिवत् , बह्मपु., ४५८ निर्मार्जयति तत्सर्वम् , दक्षः, १९६ निर्लजीश्वाथ सर्वत्र, ब्रह्मपु., ४१२ निर्वपेद्वैश्वदेवं च, वि.पु., १६४ निर्हरिष्यन्ति तं विप्राः, स्कन्दपु., ४२० निवेदनान्तस्तत्स्नानम् , योगि., ८१ निवेदयित्वा तां देवीं, ब्रह्मपु., ३८७ निवेदयेच विधिवत्, ब्रह्मपु., ३८८ निवेदयेत्तिलानेव, ब्रह्मपु., ४३६ निवेदयेद्राह्मण, मत्स्यपु., ४५५ निवेदितं नरेरनं, ब्रह्मपु., २२१ निवेदिता गुरुम्यश्च, ब्रह्मपु., ४०६

निवेद्य धर्माय हराय, मत्स्यपु., ४५४ \*निवेशे निर्वृत्ते, आप., २६ निशायां कीडमानाश्च, ब्रह्मपु., ४४३ निशि दीपः सतन्त्रीको, ब्रह्मपु., ४६९ निश्चेहस्तिलकाकारा:, ब्रह्मपु., ४३६ निषेकातप्रभृतियांवत्, योगि., ८१ निष्पीयडति तद्वस्त्रं, परा., ८४ निष्पीडयति यः पूर्वं, योगि., ८३ निष्प्रभाणि करिष्यन्ति, स्कन्दपु., ४२० निष्फलं तु ततस्त्यागं, ब्रह्मपु., ४४५ निस्तारयति दुर्गाच, मनु:, १६७ नीरुजश्च युवा चैव, दक्ष:, १९५, १९६ नीलं च वृषमं दद्यात्, ब्रह्मपु., ४३० \*नीलं तर्पयामि, बौघा., १२**१** \*नीलम् , वि.स्मृ., ४६४ नीलवस्त्रेनिवसिता, स्कन्दपु., ४१४ नीलाय नागपतये, ब्रह्मपु., ३८६ नीलेन पृथुना चैव, महाभा., ३२५ नूनं सर्वे क्षयं यान्ति, छ.का., ४७ नृणां पापकृतां तीर्थं, शङ्खः, ४५ नृणामाहुर्मलं चान्नं, यम:, २७२ नृत्यगीतैस्तथा देवान् , ब्रह्मपु., ३८६ नृत्यगीत<del>ैर</del>तथा वाद्यै:, ब्रह्मपु., ३९६ नृत्येगीतेस्तथा वाद्ये:, ब्रह्मपु., ४०३, ४२७, ४३८

तृपा: पीड्यन्ते पूर्वाह्ने, देवीपु., ३६४ तृपेण विश्वक्सेनेन, महाभा., ३२५ तृयह्मं पितृयह्मं च, मतु:, १५० तृशंसराजरजक, याह्म., २६१ नेत्रपार्श्वे च कृष्णानि, मत्स्यपु., ४६९ \*नेष्टकाचिते, श.लि., ४२ नेक: सुप्याच्छून्यगृहे, मतु:, ३३८ नेकप्रामीणमतिर्थे, मतु:, वि.स्मृ., शाता.,

२०१

नैकवस्त्रधरो नाई, वि.पु., २२३ नैकवस्त्रो दुष्टमध्ये, ब्रह्मपु., २४२

\*नैकवासाः, वि.स्मृ., २४६ \*नैको मृष्टम्, वि.स्मृ., २४६ \*नैताभ्यामधि, वि.मृ., ९९ नैते वृषा विमोक्तव्या:, मतस्यपु., ४६९ नैमित्तिकीं च नित्यां च, भवि.पु., ४७९ नैमित्तिकी भवेद्राजन्, भवि.पु., ४७९ **\***नैमिषम्, शङ्कः, १२५ नैर्ऋत्यकोणादथ, मत्स्यपु., ४५४ नैर्मल्यं भावशुद्धिश्च, पद्मपु., ७६ नैवेग्नेविविधाकारै:, बह्मपु., ४३७, ४४० नोचैर्जप्यं बुध: कुर्यात् , शङ्खः, १०३ \*नोचैर्निशायां, हारी., ३३७ \*नोच्छिष्ट:, वि.स्मृ., ३३७ हारी., ३३७ \*नोच्छिष्टो घृतम्, वि.स्मृ., २४६ \*नोत्कुटुक:, वि.स्मृ., २४६ \*नोत्तरापर, वि.स्मृ., ३३६ \*नोत्सङ्गे, वि.स्मृ., २४६ \*नोदकमाहार, आप., १८१ \*नोदके, वि.स्मृ., २४६ \*नोद्धर्षणं, श.लि., ३८ \*नोद्गृतस्नेहम् , वि.स्मृ., २४६, २८२ नोपगच्छेत्प्रमत्तोऽपि, मनु:, ३४६ नोपेयाद्गर्भिणीं नारीं, वि.स्मृ., ३४९. \*नो भन्ने, हारी., ३३७ \*नोर्ध्वशुष्कम् , वि.स्मृ., ९ \*न्यस्तं महाव्या, बौधा., २३२

q

पक्तमांसमृजीषं च, ब्रह्मपु., ३०५
पक्ताचं निलदानं च, ब्रह्मपु., ४४२
पक्षाच्यां चाथ मासेभ्यः, ब्रह्मपु., ३०८
\*पक्षिणस्तित्तर, बौधा., ३०३
\*पक्षिवानर, पैठी., ३०८
\*पङ्क्तिपावनो, हारी., २३०
\*पङ्किम्, शहुः, १२७

पञ्च क्लप्ता महायज्ञा:, मनु:, १४३, १५० पञ्चगव्यं तिलेर्युक्तं, कालिकापु., ३६० पञ्चत्रासांस्तु भुक्त्वादी, ब्रह्मपु., २२६ पश्चप्रासान्महामौनं, वि.पु., २२७ पश्च तस्य प्रणश्यन्ति, यम:, २५५ पश्चदश्यां चतुर्दश्यां, देव., ३५७ ब्रह्मपु., ४६० \*पञ्चनखानां, आप., ३०६ \*पञ्च पञ्चिम:, हारी., १४४ पद्य पिण्डाननुदृत्य, याज्ञ., ४२ पश्चभूते शिवे पुण्ये, भवि.पु., १७४ पश्चमे च तथा भागे, दक्षः, १४१, २१९ पश्चम्यां वसुधा देवी, ब्रह्मपु., ४०४ पद्यम्यां शुक्रपक्षे तु, ब्रह्मपु., ३९६ पञ्चयज्ञावशिष्टं च, देव., २१४ पश्चयज्ञावशिष्टं तु, देव., २१९ पश्चरङ्गेण सूत्रेण, ब्रह्मपु., ४०७ पश्चरत्नसमायुक्तं, मत्स्यपु., ४४८ पश्चिवंशो महामन्तः, ब्रह्मपु., ४५८ पञ्चसूना गृहस्थस्य, मनुः, १४३ पश्चस्नानानि विप्राणां, हारी., ५१ पञ्चाङ्गला मध्यकेन्द्रेण, मत्स्यपु., ४५३ पन्नानामथ सत्राणां, छ.का., १४५ पश्चाशते नमस्तुभ्यं, ब्रह्मपु., ३७९ पञ्चाहुतीस्तु जुहुयात्, ब्रह्मपु., २२७ पश्चैतान्यो महायज्ञान् , मनुः, १४५ पश्चेते पुष्ययोगेन, ब्रह्मपु., ४३५ पटभित्तिकृतो देवो, ब्रह्मपु., ४०२ पटस्थं विविधैर्माल्यै:, ब्रह्मपु., ३८४ पतित्रणावलीढं च, मनुः, २८५ \*पतितानं च, पैठी., २७१ पतितान्नमभोज्यानम्, देव., २६७ पतितेऽभिमुखे सम्यक् , महाभा., १ पत्रं वा पातयत्येकं, वि.पु., ३५६ पदच्छेदविहीनं च, भवि.पु., ४७७ \*पदा चोपह, आप., २८६

\*पद्मनाभं तर्प, बौधा., १२१ पद्मनाम नमस्तेऽस्तु, पद्मपु., १३९ पप्रच्छ जातसंदेहः, ब्रह्मपु., ४४५ \*पय उपसेचनम् , आप., १८१ पयसा पायसैह्यै:, ब्रह्मपु., ४४४ पयसा स्नापयेद्यस्तु, ब्रह्मपु., ३६८ पयोमूलफलैर्वापि, मनुः, शाताः, शङ्कः, १६९ \*परं शब्दब्रह्म, हारी., १७८ परकीयनिपानेषु, मनुः, ४० परकीयस्य दुग्धस्य, ब्रह्मपु., ४६१ \*परकृतान् सेतून्, पैठी., ४० \*परनिपानेषु, वि.स्मृ., ४० परपाकरुचिर्न स्याद्, याज्ञ., २७५ परपाकेन पुष्टस्य, यम:, २७५ \*परममहर्षीस्त, बौधा., १२२ **\*परमाञ्चक्टसर**, हारी., २८१ परमानैः फलै: शाकै:, ब्रह्मपु., ४२९ परमार्थेन या संख्या, देवी., ३६४ \*परमेष्ठिनं, बौधा., ११९ परस्परानपेक्षाणि, शङ्खः, ४४ पराजयो विरुद्धस्तु, ब्रह्मपु., ४२२ \*पराशरम् , शङ्कः, १२८ पराशौचे च यो भुङ्क्ते, शङ्कः, २६८ परिजप्य च मन्त्रेण, छ. का., १० परिधानमपोशानं, वृ.शाता., २२६ \*परिवर्तित, वि.स्मृ., ११० परिवर्तितवासाश्चेत् , शङ्खः, ५९ \*परिवित्तिपरि, पैठी., २७१ \*परोक्षमणं, आप., १५३ \*वर्जन्यम्, शङ्कः, १२९ पर्जन्याद्भयो धरित्रीणां, मार्क.पु., १६४ \*पर्यक्षत: प्रजाः, श.लि., १७६ \*पर्वणि च पर्व, वि.स्मृ., २४५ पर्ववर्ज वजेदेनां, मनु:, ३३९ \*पर्वसु च नाधीयीत, बौधा., ३५५ \*पर्वस च शान्ति, वि.स्मृ., ३५४

पर्वस्वेतेषु च विभो, भवि.पु., ४७८ पर्वाण्येतानि राजेन्द्र, वि.पु., १३, ३५७ पलाण्डुं लग्जनं शुक्तं, देन., २७९ पलाण्डुसीधुवर्षेश्च, स्कन्दपु., ४१९ पलाशाश्वत्थश्वनेन, ब्रह्मपु., ४५२ पलैरथाधैरथवा, मत्स्यपु., ४५६ \*पवित्रज्ञान, हारी., १४४ पवित्रपाणि: पुण्यं च, ब्रह्मपु., २२४ पवित्रमथ हृद्यं च, देव., २४१ \*पवित्रमसि, हारी., ९७ पवित्राणां तथा जप्ये, वि.स्मृ., २० \*पवित्रे कृत्वाद्भिः, बौधा., ७१ पवित्रै: पानकैईवै:, ब्रह्मपु., ३९९ \*पवित्रेरभ्युक्ष्य, पैठी., १३३ पवित्रैर्विविधेश्वान्यैः, योगि., ९० \*पशुनो नामा, शङ्कः, १२५ **\***पशुपालक्षेत्र, गौत., २५७ पशुभि: पानकेह्यैः, ब्रह्मपु., ४०८ पशोश्च मार्यमाणस्य, ब्रह्मपु., ३०५ पश्चाद्गृहपतिर्भुङ्के, ब्रह्मपु., ४२५ \*पश्चात्पन्नी, हारी., २५१ पश्चात् संपूजनीयास्तु, हहापु., ४०३ पश्यन्ति मेघान्यपि, वरा.पु., ३९३ परयेत्संपूजयेद्ध्यायेत् , ब्रह्मपु., ४०१ पाखिण्डनां चापि न यत्र, ब्रह्मपु., १७२ पाखण्डिनो विकर्मस्थान्, शाता., १९३ पाठीनरोहितावाद्यौ, मनुः, ३१० पाठीनरोहितौ वापि, शह्बः, ३१० \*पाणि च नावधु, आप., २३८ \*पाणिगृहीता, आप., २३६ पाताळेभ्यश्च सप्तभ्यो, ब्रह्मपु., ३८० पात्रमुद्धत्य शेषं तु, ब्रह्मपु., २२७ पात्रादिरहितं तोयम् , योगि., १३८ पात्रेष्वथानुरूपेषु, ब्रह्मपु., २२४ पादशौचं तथाभ्य जं, दक्षः, १९५ पादकाभ्यां प्रदत्ताभ्यां, ब्रह्मपु., ४०१

पादेन पाणिना वापि, योगि., ६४ पाद्यार्घ्यधूपपुष्पैश्च, ब्रह्मपु., ३७७ पाद्यार्घ्यपुष्पधूरेश्च, ब्रह्मपु., ३९८ पानीयं पायसं सर्पिः, महाभा., २४३ पाप्मा तथानं शौण्डस्य, यमः, २७१ \*पाप्मानं हि स, आप., १८१, १७३ पायसक्षीरपूपादि, भवि.पु., २७७ पारक्येषु निपानेषु, वसि., ७४ पारावतकपोतौ चा, देव., ३०० \*पार्वतीम् , शङ्खः, १२६ पालितं तस्य वचनात्, बह्मपु., ४३१ \*पावकम्, शङ्खः, १२९ पाषाणे वर्तुलप्राये, ब्रह्मपु., ४४५ पाहि नस्त्वेनसस्त्वस्माद्, पद्मपु., ७७ \*पिङ्गलम्., शङ्घः, १२६ \*पिण्डनिर्वाप:, हारी., १४६ \*पिण्डवच पश्चिमा, छ.का., १६२ **\***पिण्डानां चानु, वि.स्मृ., १६१ पिण्डो देयस्तथाष्टाजः, ब्रह्मपु., ३९६ पिण्डोपमं तु खुड्खइं, महापु., २७७ पितर: पादशौचेन, बृहन, १९८ पितरध महाभागा:, परा., ८४ पितरस्तस्य तं मासं, यमः, ३४५ **\***पितरोऽर्यमा, बौधा., ११९ \*पितामहान्, बौधा., १२२ \*पितामही: स्त्रधा, बौधा., १२२ पितामहेभ्य: श्राद्धं तु, नद्मपु., ४४० पितामहेभ्यक्ष तथा, वि.पु., ११८ \*पिता वत्सानाम्, वि.स्मृ., ४६४ पितुर्न पुत्र: पौत्रस्य, स्कन्दपु., ४१९ \*पितृकर्मणि, बौधा., १२३ \*पितृदेवता, वसि., ३२८ पितृदैवतयक्केषु, महाभा., ३१७ \*पितृपक्षाणाम् , शङ्कः, १३१ पितृपक्षास्तु ये केचिद्, ब्रह्मपु., ४६६ \*पितृबन्धुभ्यो, पैठी., १३३

पितृभिः पूर्वदेवैस्तु, ब्रह्मपु., ४३९ पितृभि: प्रार्थितं पूर्व, ब्रह्मपु., ४३५ पितृभ्यः सप्तभेदेभ्यः, ब्रह्मपु., ३८१ वितृम्य इति ये चेह, योगि., ११४ पितृभ्य इदमित्युक्तवा, छ.का., १६९ पितृभ्यश्च समासेन, ब्रह्मपु., ४६६ पितृभ्यश्चा**न्नम**क्ष्यम् , ब्रह्मपु., ४०० \*पितृभ्यश्वापो, हारी., १४६ \*पितृभ्यश्चोदक, गौत., १४१ पितृभ्योऽथ मनुष्येभ्यो, छ.का., १६९ पितृभ्यो बलिशेषं तु, मनुः, १५७ पितृयज्ञमवाप्रोति, शङ्कः, १३४ \*पितृंश्व तर्पयति, हारी., २३१ पितृंश्वेवाष्टकास्वर्चेत् , मनुः, ३५४ **\***पितृन् , शङ्कः, १२६, **१२**७ पितृन् ध्यायन् प्रसिश्वन्वे, योगि., ११४ पितृन् पितृगणांश्चेव, नर.पु., १०९ पितॄन् श्राद्धेन नॄनक्षेः, मनुः, १४८ \*पितॄणां नेह, श.लि., ३४८ पितॄणां प्रीणनार्थाय, वि.पु., ११८ पितॄणामश्रपानं तत्, वि.स्म., ४६५ पितृणामपराह्ने तु, नर.पु., २४ पित्रर्थं चाप**रं** विप्रं, वि.पु., १७१ पित्रर्षिगणदेवादीन् , नर.पु., १०९ पित्रादीश्वामगोत्रेण, पद्मपु., ११७ \*पित्रे पितामहाय, श्रहः, १३० पिञ्ये कर्मणि मुझानो, ब्रह्मपु., २२७ \*पित्र्येण पितृ, वि.स्मृ., १११ \*पिनाकिनम्, शङ्कः, १२९ पिपीलिका: कीटपतङ्ग, वि.पु., १६५ पिबन्ति देहनिःस्रावं, योगि., ११५ पिबेतां मधु तावत्तु, यमः, ३३१ पिबेन्नाङ्गलिना तोयं, वि.स्मृ., २४७ पिशाचं मृन्मयं कृत्वा, ब्रह्मपु., ३८४ पिशाचांश्व सुपर्णीश्व, योगि., ११३ पिशाचा गुराका: सिद्धा:, वि.पु., ११८

\*पिशाचान्, शङ्घः, १२६ पिशाचास्तु प्रदोषे तु, देवीपु., ३६४ पिशुनान्तिनोश्चानं, मनुः, २६० पिशुनान्द्रतिनोश्चैव, याज्ञ., २६२ पिष्टशाकेक्षुपयसां, मार्क.पु., २९४ पीडियत्वा तत: पश्चाद्, योगि., १३५ पीतपुष्पाम्बरयुतं, ब्रह्मपु., ४५२ पीताङ्गरागवत्सर्व, ब्रह्मपु., ४५२ पीतैरनेकवर्षेश्च, स्कन्दपु., ४१८ पुच्छेऽमिश्च महेन्द्रश्च, वि.पु., ३३५ पुण्डरीकसहस्रेण, यमः, १९७ पुण्यं कनखळे यच, स्कन्दपु., ५४ पुण्यपापविभागेन, देवीपु., ३६१ **\*पु॰यस्**याप्यनीप्सतो, आप., २६६ \*पुण्यस्येप्सतो, आप., २६६ पुण्या चेयं पापहरा, भवि.पु., ३७६ पुण्या भाद्रपदे प्रोक्ता, भवि.पु., ३७६ -पुण्या महाकार्तिकी स्याद् , ब्रह्मपु., ३७२ पुण्यार्थं यत्र दीयन्ते, ब्रह्मपु., ४६३ पुण्याहवेदशब्देन, ब्रह्मपु., ४२८ \*पुत्रं जातमुदी, पैठी-, १८८ पुनः प्रविरय च गृह, ब्रह्मपु., ३९६ \*पुनन्तु ब्रह्म, बौधा., ७१ \*पुनन्तु या, हारी., ९७ \*पुनराचम्य, बौधा., २३४ पुनर्गृहं प्रविद्यवं, ब्रह्मपु., ३८५ पुनश्च गोमयेनैवम् , वसि., ७५ पुर्मासमबवीत् कस्त्वं, स्कन्दपु., ४१५ पुमान् पुंसोऽधिके छुके, मनुः, ३३९ पुरंदरश्च सोमश्च, ब्रह्मपु., ४३४ पुरस्तादुन्नतो नीलो, मत्स्यपु., ४६९ \*पुरामिहोत्रस्य, आप., १८३ **\***पुराणम् , शङ्कः, १२७ पुराणीभ्यश्च गङ्गाभ्य:, ब्रह्मपु., ३८० पुराणेष्वपि य**ज्ञे**षु, मनु:, ३२७ \*पुरुषमित्रम्, शङ्कः, १२८

पुरुषव्रतं च भासं च, वसि., श.ि., ९२
\*पुरुषस्कं, वि.स्म., ७९, ९९
\*पुरुषस्कंन, वि.स्म., १११
पुरुषायाभिमानाय, ब्रह्मपु., ३८०
पुरुषो हीयते यत्र, यमः, ३४०
पुरुषो ह्यधिको यत्र, यमः, ३४०
\*पुरूरवसम्, शङ्खः, १३०
पुरुक्तां च चस्वारि, शाता., १६७

शाता., परा., १९४ \*पुष्टिं तर्पयामि, बौधा., १२१ पुष्पदीपप्रदानेन, वाम.पु., ४२४ पुष्पधूपप्रदीपैश्व, ब्रह्मपु., ३०८ पुष्पधूपात्रभक्ष्यायैः, ब्रह्मपु., ४०६ पुष्पवस्त्रानदीनं च, ब्रह्मपु., ३८८ पुब्पान्नधूपपूर्वे तु, त्रह्मपु., ४०४ पुष्पार्घफलमूलाच, ब्रह्मपु., ४११ पुष्पालंकारधूपाच, ब्रह्मपु., ३८३ पुष्पालंकारधूपैश्च, ब्रह्मपु., ४४३ पुष्पैर्घृपैश्च नैवेद्यै:, ब्रह्मपु., ४२७ पुष्पैमल्यिगीतवादी:, ब्रह्मपु., ४३१ पुष्पैर्वके: फलैर्मूलै:, ब्रह्मपु., ४०५ पुष्पैर्वकाः सकामेस्तु, ब्रह्मपु., ३६६ पुष्ययोगे च कर्तव्यं, ब्रह्मपु., ४३५ पुष्यस्नानादिकं यत्, शङ्कः, ५० पुष्ये मासि सदा देवि, भवि.पु., ३७४ पूजनीया विशेषेण, ब्रह्मपु., ४०२ पूजनीयाश्च तुरगा:, ब्रह्मपु., ४०७ पूजनीयो हरिदेंगो, ब्रह्मपु., ४३९ पूजयति च धर्मात्मा, ब्रह्मपु., ४४६ पूजियत्वा तत: पश्चाद्, मनु:, २१३ पूजियत्वा ततो विष्णुं, ब्रह्मपु., ४३० पूजियत्वा महादेवीं, भवि.पु., ४०९ पूजयेच्छङ्करं गङ्गां, ब्रह्मपु., ३८७ पूजयेदशनं नित्यम् , मनुः, २२५ पूजयेद्वेदेवेशं, भवि.पु., ३७६ पूजाकर्म तत: कार्य, ब्रह्मपु., ४४३

पूजा कार्या प्रयत्नेन, ब्रह्मपु., ३८४ \*पूजानभ्यासश्च, गौत., १८७ पूजान्ते दीयमानं च, मनु:, २६० पुजितं हाशनं नित्यं, मनुः, २२५ पूजितव्यं सुगुप्ते नु, ब्रह्मपु., ३८६ पूज्य: साधैश्र रेवन्तो, ब्रह्मपु., ४१२ पूज्यन्ते तृणभूम्यायै:, वृह., १९८ पूज्या: प्रतिदिनं ताश्च, ब्रह्मपु., ३६६ पूज्या: शाक्याश्व यतय:, ब्रह्मपु., ३८८ पूज्या: स्त्रियश्चाविधवा:, ब्रह्मपु., ४३८ पूज्या गावश्व रोहिण्य:, ब्रह्मपु., ३९५ \*पूज्यान् प्जयेत्, बौधा., २०७ पूज्याश्च सफलैः पुष्पै:, ब्रह्मपु., ४११ 'पृत: पश्चभिर्वह्म, बौधा., ११९ पृयं चिकित्सकस्याचं, मनु:, २७० पूर्णकुम्भे: सक्ष्माण्डैः ब्रह्मपु., ४५० \*पूर्णांतु योषित् परि, वाम.पु., ३५८ पूर्णेन्द्: पूजितश्चापि, ब्रह्मपु., ४१० पूर्व त्रेतायुगे कश्चिद् , ब्रह्मपु., ४४५ पूर्व देवेजिता देखाः, ब्रह्मपु., १७२ \*पूर्वे प्रतिद्यु, श.लि., १७७ पूर्व सलजीभूत्वा च, स्कन्दपु., ४१९ पूर्व स्विपतरस्तर्प्याः, योगि., ११५ पूर्वभादपदायोगे, ब्रह्मपु., ४०२ पूर्वमाश्वयुजे मासि, मत्स्यपु., ४५२ पूर्वमुचै:श्रवा नाम, बह्मपु., ४०६ पूर्वनत्पूजयेतं तु, ब्रह्मपु., ३८५ पूर्वी संध्यां जपंस्तिष्ठेत्, मनुः, ४ शङ्घः, ८७ पूर्वी संध्यां सनक्षत्राम् , नर.पु., २३ पूर्वाख्यातं मया यद् , मार्क.पु., १६४ पूर्वागमोऽस्य भविता, स्कन्दपु., ४१७ पूर्वीह एव कुर्वीत, मनु:, २५ \*पूर्वेण मासा, आप., २२ पूर्वे निष्पीडनं केचित्, योगि., १३५ पूर्वोत्तरां दिशं गच्छेद् , ब्रह्मपु., ४४४

पूर्वो दिष्टैस्तथा मन्त्रै:, योगि., ५२ पूर्वीपकरणेर्युक्तं, ब्रह्मपु., ४२५ \*पूषणम्, शङ्कः, १२९ पूषाकृतिं यज्ञियदारु, मत्स्यपु., ४५३ \*पृथिवीम्, शङ्कः, १३० पृथिवीमवहन् पूर्व, ब्रह्मपु., ४०७ पृथिव्या धारणार्थं च, ब्रह्मपु., ४०३ पृथुकर्णो महास्कन्धः, मत्स्यपु., ४६८ वृष्ठमांसं गर्भशय्यां, ब्रह्मपु., ३०५ \*पृष्ठमो नामाप्स, হাঙ্ক্ক:, ৭২५ पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत, मनु:, १५७ पौराणी योगिनी काचित्, ब्रह्मपु., ३८३ पौरुषेणाथ सूक्तेन, ब्रह्मपु., ३९९ पौर्णमासी तु महती, वि.स्मृ., ३७३ पौर्णमासीममावास्याम्, छ.का., ३५५ पौर्णमास्यां तु संपूज्यो, ब्रह्मपु., ४२९ पौर्णमास्यां निकुम्भश्च, ब्रह्मपु., ३८४ पौर्णमास्यां पौर्णमास्यां, ब्रह्मपु., ४३२ वौर्णमास्यां मवायोगे, ब्रह्मपु., ४३८ पौर्णमास्यां यजेद्विष्णुं, ब्रह्मपु., ४३४ पौषनासस्य कृष्णायां, ब्रह्मपु., ४३४ पौषे कृष्णाष्टकायां तु, ब्रह्मपु., ४३४ पौषे तु नर्मदा पुण्या, देवी.पु., ३७१ पौषे मासि यदा देवि, भवि.पु., ३७५ पौषे मास्यष्टमी पुण्या, भवि.पु., ३७५ प्रकर्तुमसमर्थश्चेद्, योगि., ८२ प्रकल्प्यावाहयेद्रज्ञाम् , पद्मपु., ७७ प्रकृताचावमन्येत, श.लि., २१५ प्रकृतेषु च वैश्यस्य, यमः, हारी., जम., २५२ प्रकृत्यान्नं यथाशक्ति, मनुविष्णू ,, २०३ \*प्रकृत्या बाह्मणस्य, आप., २५३ प्रक्षालितानि निर्दोषा, यमः, २९१ प्रक्षाल्य च शुचौ देशे, महाभा., १४ प्रक्षाल्य तीर्थदेशं तु, योगि., १३७ \*प्रक्षाल्य पाणि, कात्या., ७२ प्रक्षाल्य भङ्कत्वा तजाह्यात्, वि.स्मृ., १२

प्रक्षाल्य मर्दयित्वापि, कालिकापु., ३६७ प्रक्षाल्य सर्वकायं च, वसि., ७५ प्रक्षाल्य हस्तौ चाचम्य, योगि., ६१ प्रक्षाल्य हस्ती पादी च, महाभा-, १४ वसि., ७४ प्रक्षाल्योक मृदङ्घी च, योगि., ८३ प्रक्षिप्योद्धयमुदुत्यं, योगि., ८९ प्रक्षोभितास्तु केनापि, योगि., ८१ प्रचेतसं वसिष्ठं च, पद्मपु., ११७ प्रच्छन्नानि च दानानि, योगि., १०४ प्रजाढ्यो ब्रह्मचारी स्यात्, ब्रह्मपु., २२७ प्रजानां वर्धनार्थाय, ब्रह्मपु., ४३९ \*प्रजापतय इति, श्रा.लि., १६२ \*प्रजापतिं, बौधा., ११९ \*प्रजापतिं, शङ्कः, १२७ प्रजापतिं समुद्दिश्य, वि.पु., १६३ प्रजापतिभ्यस्त्वथ, मत्स्यपु., ४५४ \*प्रजापतीन् , शङ्खः, १२७ **\***प्रज्ञाम् , शङ्कः, १२७ प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुः, मनुः, ३४६ प्रज्ञा लक्ष्मीर्यशब्धः, मनुः, ३४६ प्रज्वालयेत्तन, मत्स्यपु., ४५६ प्रणम्य च गवा सार्ध, बह्मपु., ४५२ प्रणम्य वाचकं भक्त्या, भवि.पु., ४७६ \*प्रणवंतर्प, बौधा., १२२ प्रणवाद्यपि वा कुर्यात्, छ.का., १५४ प्रणवाद्यास्तथा वेदा:, अज्ञि., १०० प्रणवे नित्ययुक्तस्य, अङ्गि., १०० **\*प्रणवो व्याहृति:, हारी., ९५** प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासं, ब्रह्मपु., १७४ प्रतिपत्तु समारभ्य, ब्रह्मपु., ४४३ प्रतिपदि ब्राह्मणांश्व, पद्मपु., ४२३ प्रतिपद्र्शपष्ठीषु, नर.प्र., १३ प्रतिपद्यथ निष्कान्ता, ब्रह्मपु., ४०१ प्रतिमासाद्यदिवसे, ब्रह्मपु., ४४७ प्रतिवर्षाधिपेभ्यश्च, ब्रह्मपु., ३७८

प्रतिश्रयं तथा शय्यां, वि.स्म., १९८ प्रतिष्ठिता शुभैर्माल्यै:, ब्रह्मपु., ३९० प्रतिसंवत्सरं त्वर्धाः, याज्ञ., २०७ प्रतिसंवत्सरं यस्मात्, ब्रह्मपु., ४४७ \*प्रतिसद्धम्, शङ्खः, १२९ प्रतीच्छेमं मया दत्तं, भवि.पु., १७४ व्रतीपमेतद्देवानां, मनुः, २५९ प्रतुदान् जालपादांश्व, मनुः, २९८ प्रसम्बं च फलसागम्, मत्स्यपु., ४४९ \*प्रत्यहं देवताः, हारी., १४६ \*प्रत्यूषम्, शङ्कः, १३० प्रत्यूषसमये विद्वान्, मत्स्यपु., ४४८ प्रत्येकदानेनाप्नोति, वि.स्मृ., १९८ प्रथमं तत्र संपूज्यो, ब्रह्मपु., ४३३ **\*प्रथमपुब्करम्** , शङ्कः, १२५ \*प्रथमां ब्रह्मणे कुर्यात् , मार्क.पु., १६४ प्रथमे च निशारम्भे, मत्स्यपु., ४५२ प्रथमे पारणे राजन्, भवि.पु., ४७५ प्रदक्षिणं च कुर्वीत, नार.पु., ३१ प्रदक्षिणं तत: कृत्वा, भवि.पु., ४७४ प्रदक्षिणं निवर्तन्ते, मत्स्यपु., ४७० प्रदक्षिणं समावृत्य, योगि., ९० प्रदक्षिणमुपाषृत्य, नर.पु., ९१, १०९ प्रदक्षिणीकृतं तेन, ब्रह्मपु., ४५८ प्रदक्षिणीकृता तेन, भवि.पु., ४६२ प्रदक्षिणीकृतास्ताथ, महापु., ४५९ प्रदक्षिणीकृत्य चिरं, मरस्यपु., ४५५ प्रदक्षिणैर्विधानेन, ब्रह्मपु., ४४४ प्रदोषपश्चिमौ यामौ, दक्ष:, ३३४ प्रदोषसमये तत्र, ब्रह्मपु., ३८३ प्रदोषसमये लक्ष्मीं, ब्रह्मपु., ४२१ **\*प्रदोषेऽनुद्धा**प्य, श.लि., १७७ \*प्रद्युम्नम्, शङ्कः, १३० प्रपद्ये वरुणं देवम् , शङ्खः, ५८ \*प्रिपतामहान्, बौधा., १२२ \*प्रपितामहीः, बौधा., १२२

प्रभाते कर्दमाक्तैश्व, ब्रह्मपु., ४१२ प्रभाते लवणं तत्र, ब्रह्मपु., ४६१ \*प्रभासम्, शङ्घः, १३० **\***प्रभुम्, शङ्कः, १२९ प्रभूते विद्यमाने तु, योगि., ४५ प्रमादात्कुर्वतां कर्म, योगि., ६४ प्रमादाद्भक्षितैरेभि:, ब्रह्मपु., २९७ \*प्रयतेताच्छेदाय, श.लि., ३४८ प्रयतो मृदमादाय, वसि., ७४ \*प्रयागम्, शङ्कः, १२५ प्रयागादिषु तीर्थेषु, ब्रह्मपु., ३९८ प्रयाणकाले ब्रह्माणम् , ब्रह्मपु., ४४५ प्रयान्तु ते तृप्तिमिदं, वि.पु., १६५ \*प्रवसितश्वामि, वि.स्मृ., २४५ प्रवालवर्णश्वनायं, मतस्यपु., ४६७ \*प्रविशक्यम्, शङ्खः, १२८ प्रविष्टे भैरवे भीरु, स्कन्दपु., ४१८ प्रशृतिरेषा भूतानां, मनुः, ३२६ प्रवेक्यति पुरं ह्येष, स्कन्दपु., ४१८ प्रशस्तः सोदयः कालः, ब्रह्मपु., ३९७ प्रश**स्**तर**क्ष**पाणिस्तु, वि.पु., २२३ **\***प्रशस्तानां खक, गौत-, २५२ प्रशस्तेर्वेदिकर्मन्ते:, ब्रह्मपु., ४३५ प्रसंगाच्छृणुयाचास्तु, भवि.पु., ४७८ प्रसक्ता बाह्मणी शहे, बह्मपु., ४४५ \*प्रसवम्, शङ्कः, १२९ प्रमुतं बोधयेदात्री, बह्मपु., ३९२, ४२७ प्रस्ताकुलिभिर्येन, ब्रह्मपु., २४१ \*प्रस्थितमनु, श.लि., १७७ प्रकावे यो गवां स्नायात्, वरा.पु., ४५७ प्राक्क्लेषु कुशेष्वेवम् , योगि., १०४ प्राक् स्रोतसि तु वै नद्यां, वरा.पु., ५६ प्रागत्रेषु सुरान् सम्यग्, योगि., ११३ प्रागुत्तरे च दिग्भागे, वि.पु., १६४ प्रागुदक्पवणे देशे, बहापु., ४६५ प्राग्द्रवं पुरुषोऽश्लीयाव् , वि.पु., २४०

प्राग्भक्षयित्वा सृष्ट्वा च, ब्रह्मपु., ४३७ \*प्रा**खु**ख आयु:कामो, हारी., २२१ प्राक्सुखश्चोपविष्टस्तु, महाभा., १४ प्राक्रुखोदस्त्रुखो वापि, ब्रह्मपु., ३८१ वि.पु., २२३ **\***प्रा**ड्यु**खोऽन्नानि, वसि., २३९ प्राक्रुखोऽचानि भुजीत, देव., २१९ यम:, २२३ \*प्राङ्मुखोऽश्रीयात् , वि.स्मृ., २४६ \*प्राचीनावीतितः, हारी., १७९ प्राचीनावीत्युदकं तु, योगि., ११३ प्राच्यां दिशि शिरः शस्तं, वि.पु., ३३६ प्राच्यादिषु च पत्रेषु, ब्रह्मपु., ४०३ प्राच्यादिषु बुधो दद्याद् , वि.पु., १६३ \*प्राणम् , शङ्खः, १२९, १३० \*प्राणमञ्जेना, बौधा., २३४ प्राणस्याचिमदं सर्वे, मनुः, ३१२ प्राणामिहोत्रमन्त्रांस्तु, बौधा., २३७ प्राणामिहोत्रलोपेन, बौधा., २३७ प्राणामिहोत्रवद्विप्रो, ब्रह्मपु., २२७ प्राणात्यये तथा श्राद्धे, याज्ञ., विश्वा., ३१४ \*प्राणानां प्रनिथ, हारी., १३० प्राणायामत्रयं कृत्वा, शक्कः, १०२ प्राणायामांश्च कुर्वीत, वसि., ७६ प्राणायामांस्तु कुर्वीत, नर.पु., ९१, १०९ प्राणार्थं मां सदा ध्यायेत्, ब्रह्मपु., २२५ \*प्राणापानस, शक्कः, १२६ प्राणापानसमानानाम् , वि.पु., २५० प्राणे तृप्ते तु तृप्यन्ते, ब्रह्मपु., २२७ \*प्राणे निविष्टो, बौधा., २३३ प्राणेभ्यस्त्वथ पश्चभ्यः, ब्रह्मपु., २२७ प्रात:कालो मुहूर्तीस्नीन् , मत्स्यपु., २२ प्रातःसंध्यामुपासीत, याज्ञ., ६ प्रात:स्नानं तदर्थं तु, शहूरः, ४९ प्रात:स्नानं प्रशंसन्ति, दक्षः, १९ प्रात:स्नायी च सततं, यम:, २१

प्रातःस्नायी भवेत्रित्यं, वि.स्मृ., २१ \*प्रात:स्नाय्यरुण, वि.स्मृ., २२, ४० प्रातरुतथाय कर्तव्यं, दक्षः, ३ प्रातस्त्थाय कुर्वीरन्, बौघा., ४१ प्रातर्न तनुयात्स्नानं, छ.का., १७ प्रातर्भुक्तवा च यतवाग्, वि.स्मृ., ९ प्रादुर्भूता महाघोरा, ब्रह्मपु., ४०७ प्रादेशमात्रमथवा, नर.पु., १२ प्राप्ता तवेयं द्वादशी, वरा.पु., ४२६ प्रायिश्वती स विज्ञेयः, अङ्गि., २४९ प्रायश्वितेषु सर्वेषु, योगि., ६४ प्रार्थयन्ते यथा सर्वे, श.लि., १०७ प्राश्नीयाद्विधिसंयुक्तं, ब्रह्मपु., ४०५ प्राह पादपतितौ, स्कन्दपु., ४१६ \*प्रिया अप्रियाश्व, आप., १८२ त्रियो वा यदि वा द्वेष्यो, शाता., परा., १९४ प्रियो विवाह्यश्च तथा, याज्ञ., २०७ \*प्रीतिनम्, शङ्कः, १२९ प्रीतिमेते प्रयान्त्वाञ्च, वि.पु., ११८ प्रीयतां धर्मराजश्च, ब्रह्मपु., ३८९ प्रीयते स्वागतेनामिः, बृह., १९८ प्रेताः पिशाचास्तरवः, वि.पु., १६५ प्रोक्षयेद्वरुणं देवं, नर.पु., ७८ प्रोक्षितं मक्षयेन्मासं, मनुः, ३१२ प्रोक्षिताभ्युक्षितं मांसं, महाभा., ३१७ \*प्रक्षमाषक, हारी., ७ \*प्रवः प्रतुदाम् , आप., ३०२ प्खुष्टाः पूरणोंऽग्रुपातैश्च, ब्रह्मपु., ४३३

फ

फलं प्राप्नोत्ययक्षेन, बृह., ३२६ फलमाप्नोति राजेन्द्र, भवि.पु., ४७५ फलमूलाशनैर्मेध्यै:, मतुः, ३२३ \*फलवेदम्, शङ्कः, १२७ फलानि मूलानि, मत्स्यपु., ४५४ फलन्येषामनन्तानि, देव., २८२ फलैर्मूलैस्तथा शाकै:, ब्रह्मपु., ४०२ \*फाणितपुथुक, आप., २९० फाल्गुनस्य च मासस्य, ब्रह्मपु., ४३९ फाल्गुनस्य त्वमावास्या, मतस्यपु., ३७४ फाल्गुने मासि शुक्कायाम्, ब्रह्मपु., ४४९ फाल्गुने वरुणा पुण्या, देवीपु., ३७९ फाल्गुन्यामर्थमा जातः, ब्रह्मपु., ४४३

ब

बकं चैव बलाकां च, मनुः, २९८ बक्पुष्पाणि देयानि, ब्रह्मपु., ४३३ बद्धाञ्जलिपुटा प्राह, स्कन्दपु., ४९४ **\*बन्धकीनां रे**त:, पैठी., २७१ बन्धुमित्रकलत्रैश्व, ब्रह्मपु., ४१३ बभूवहिं पुरोडाशाः, मनुः, ३२७ **\***वर्हिषद:, शङ्घः, १२६ बलदेवो हलं भूमि:, ब्रह्मपु., ४४४ बलाकाहंसदात्युह, देव., ३०० बलिदानप्रदानार्थ, छ.का., १६२ बलिराज्ये तु शुभदा, पद्मपु., ४२४ **\*बलीनां** तस्य, आप., १५३ बल्वजेन निवापेन, शपथेषु, ४६२ \*बहिर्मामाच्छुचय:, आप., **१**७० बहिर्नद्यादिष्वाचान्तः, शाता., १३८ बहुगोषु यथा नष्टां, मरी., १३२ बहुप्रकारैभीज्येश्व, ब्रह्मपु., ४३९ बहुनां प्रेक्षमाणानां, वि.स्मृ., २४६ बहुनां भुजतां मध्ये, ब्रह्मपु., २४२ \*बालग्रहान्, शङ्कः, १२६ बालखवासिनीषृद्ध, याज्ञ., २११ बालान् वृद्धांस्तथा दीनान् , बौधा., २१२ बालो जनित्रीं जननीं, छ.का., ११२ \*बिन्दुसर:प्रमु, शङ्खः, १२५ बिम्यति तस्य पितरो, स्कन्दपु., ४२० \*बिल्वखादिरा, हारी., ७ बिल्वपात्रे: श्रीफलेश्व, ब्रह्मपु., ४०८

विसराङ्गाटशाळ्क, योगि., १०५ ⁴बुधम्, शङ्घः, १२८ बुधे तु योपां न, वाम.पु., ३५८ वृद्धार्चीक्षपनं कार्यं, ब्रह्मपु., ३८८ बुद्धिवृद्धिकराण्याशु, मनु:, २७ बुध्यमानं सदात्यर्थ, भवि पु., ४७६ बृह्च तनमहीमानं, ब्रह्मपु., ४४९ **\***बृहतीम् , शङ्घः, १२७ बृहन्मानं समुद्रस्य, ब्रह्मपु., ४४१ बृहन्मा**नेन** दीपाश्च, ब्रह्मपु., ४४१ \*बृहस्पतिम् , शङ्कः, १२८ त्रह्मक्षत्रविशां चैत्र, योगि., ८९ बह्ममस्तिकोदक्या, बह्मपु., २९३ ब्रह्मझांस्तान् विजानीयाद्, यम:, २७९ **\***ब्रह्मचर्यम् , शङ्खः, १२५ ब्रह्मचर्याद्विनष्टस्तु, दक्ष:, १९६ व्रह्मचारी च जापी च, यम:, १०८ व्रह्मचारी भवेत्रित्यम् , मनुः, ३४**९, ३५**९ व्रह्मचारी यतिभिक्षः, वि.स्मृ., १८८ ब्रह्मचार्येव पर्वाण्या, याज्ञ., ३४९ व्रह्मचार्येव भवति, मनुः, ३३९ \*ब्रह्मणा सायुज्यं, हारी., २३१ \*ब्रह्मणि म आत्मा, बौघा., २३५. ब्रह्मणेऽमये पृथिव्यै, योगि., १३६ ब्रह्मणे चान्तरिक्षाय, मार्क.पु., १६४ वि.पु., १६४ \*ब्रह्मणे नम इति, श.लि., १६२ \*ब्रह्मणे ब्रह्म, वि.स्मृ., १६१, १६२ \*ब्रह्मणे मध्ये, गौत., १६० ब्रह्मदेशां न वै कन्थां, आदित्यपु., २७३ ब्रह्मदेये विशेषेण, आदिखपु., २७३ \*ब्रह्मपार्षदान् , बौधा., ११९ ब्रह्म प्रज्ञांच मेघांच, छ.का., ११ \*ब्रह्ममयत्वाद् , हारी., १७८ ब्रह्मलोकं तु गच्छन्ति, ब्रह्मपु., ३६६ ब्रह्मलोकत्रिपथगां, ब्रह्मपु., ३८७

ब्रह्मलोंके च तिष्ठनित, महाभा., ३२५ ब्रह्मलोके तपस्तस्या, ब्रह्मपु., ४३४ ब्रह्मस्द्रेन्द्रचन्द्रार्काः, ब्रह्मपु., २२१ \*ब्रह्मर्वीस्तर्प, बौधा., १२२ \*ब्रह्मर्षीन् , शङ्खः, १२७ ब्रह्मवास्तोष्पतिभ्यां तु, मनुः, १५७ ब्रह्मविष्णू मोहियत्वा, ब्रह्मपु., ४४० \*ब्रह्म सर्वा देवता:, श.लि., १७८ \*ब्रह्मसावर्णिम् , शङ्खः, **१**२८ \*ब्रह्मस्थळे ख्वा, श.लि., १६२ ब्रह्मस्थानाचितास्तुष्टाः, ब्रह्मपु., ४५९ ब्रह्महत्यादिपापैस्तु, भवि.पु., ३७६ ब्रह्महत्याप्रयुक्तां तां, पैठी., ३५२ ब्रह्महत्यासमं पापं, यम:, ३९२ \*ब्रह्माणं तर्प, बौधा., १**१**९ ब्रह्माणं तर्पयेतपूर्वे, पद्मपु., ११६ योगि., ११२ \*ब्रह्माणं विष्णुं, छ.का., १११ \*ब्रह्माण्डम् , श**ङ्ख**ः, १३० ब्रह्माभ्यासेन वाजसम्, मनुः, ९४ ब्रह्मा विष्णुश्च रदश्च, ब्रह्मपु., ४४४ ब्रह्मेन्द्ररुदैरभि, वरा.पु., ४२६ ब्राह्मं हुतं द्विजाम्यार्चा, मनुः, १४६ ब्राह्म हुतं प्राशितं च, मनुः, १४६ बाह्मणं वाचकं विद्यात्, भवि.पु., ४७४ ब्राह्मणं स्नातुमायान्तम् , परा., ८४ \*ब्राह्मणकारणाभि, हारी., १७९ \*ब्राह्मणवचनाच, आप., ३४३ ब्राह्मणस्तु प्रिया निल्यं, पद्मपु., ४२३ **\*बाह्मणस्य वे, हारी., १७९** बाह्मणस्य सदाश्रीयात्, यमः, हारी., जम., २५२

\*बाह्मणस्यानतिथिः, गौत., १९२ बाह्मणांस्तर्पयेत्पश्चाद्, ब्रह्मपु., ४३२ \*बाह्मणाः कारणम्, हारी., १७९ बाह्मणाः पूजनीयाश्च, ब्रह्मपु., ४२८ ब्राह्मणादिषु वर्णेषु, भवि.पु., ४७६, ४७७ ब्राह्मणा देवताः सर्वाः, शाता., १९३ ब्राह्मणानां तथा भोज्यं, पद्मपु., ४२४ \*ब्राह्मणानां प्रसादाद्, श.लि., १७७ ब्राह्मणानाह यर्तिकचिद्, ब्रह्मपु., ४६६ ब्राह्मणान्नं क्षत्रियान्नं, यम:, हारी., जम., पैठी., २५२

ब्राह्मणात्रं ददच्छूद्र:, याज्ञ., २८५ ब्राह्मणात्रेन दारिगूं, हारी., जम., २७५ ब्राह्मणान् भोजयित्वा तु, ब्रह्मपु., ४१२, ४३९, ४५१

नाह्मणान् भोजयित्वादौ, न्रह्मपु., ३९०,४२२ नाह्मणान् भोजयेद्योऽस्याम्, पद्मपु., ४२३ नाह्मणाय मनोज्ञाय, न्रह्मपु., ४३० \*नाह्मणायानदी, आप., १९१ \*नाह्मणायाभ्यागताय, नसि., १८६ नाह्मणेन महानाहो, भनि.पु., ४७४ नाह्मणेभ्यः परां श्रद्धाम्, न्रह्मपु., ४०० नाह्मणेभ्यः प्रदेयानि, नह्मपु., ३६६ नाह्मणेभ्यो धनं देयं, न्रह्मपु., ४६० नाह्मणेभ्यो धनं देयं, नह्मपु., ४६० नाह्मणेभ्यो धनं देयं, नह्मपु., ४६०

ब्राह्मणैरिप भोज्यानाः, देव., २५७
ब्राह्मणो वेदपूर्णक्ष, ब्रह्मपु., ३९७
\*ब्राह्मणो ह्यामः, रा.लि., १७७
ब्राह्मण्यमीहते यस्तु, यमः, ३३१
ब्राह्मण्या द्वादशाहं स्याद्, देव., ३४२
ब्राह्मण्या भार्यया सार्ध, ब्रह्मपु, २४९
ब्राह्मण्या सह योऽश्रीयाद्, अनि., १३६

Ħ

भक्तिच्छेदविलिहाज्ञाः, स्कन्दपु., ४९९ भक्षयत्रपि मांसानि, देव., ३९४ भक्षयन् पतितस्तु स्याद् , उद्या., २८०

भक्षयन्वै पतेद्विष्रो, हारी., २७९ भक्षयित्वा तु यो मांसम्, हारी., ३२० भक्षयित्वा पतेद्विष्रो, यमः, ३०२ भक्षयेच्छास्त्रदृष्टानि, महाभा., १३ भक्षयेत्प्रातस्त्थाय, यमः, ७ भक्षयेत्रोक्षितं मांसं, यम:, ३१५ मक्ष्यभोज्यमयै: शैलै:, आदिखपु., ४७१ भक्ष्या: पश्चनखा: सेवा, याजः, ३११ \*भक्ष्या: प्रतुद, गौत., ३०२ \*भक्ष्याः श्वाविद्रोधा, बौधा., ३०७ भक्ष्याणि तानि देयानि, ब्रह्मपु., ४३८ भक्ष्याणि परमाञ्चानि, ब्रह्मपु., ४४६ भक्ष्याण्यपि च मांसानि, यम:, ३२२ भक्ष्यान् पञ्चनखेष्वाहु:, मनु:, ३०७ मक्ष्येष्विप समुद्दिष्टान् , मनुः, ३०६ भक्ष्येरन्ने: फलैर्मूलै:, ब्रह्मपु., ४०२ भक्ष्यैरुह्नेपिकापूपैः, ब्रह्मपु., ३८५ भक्ष्यभिंज्येस्तथा पेथै:, ब्रह्मपु., ३९९ भक्ष्यैभीं उथैस्तथा माल्यैः, ब्रह्मपु., ३९० भक्ष्यैर्मूलफलैः शाकै:, ब्रह्मपु., ३९८ \*भक्ष्यौ घेन्वन, वसि., ३०५ \*भगम्, शङ्कः, १२९ भगलिङ्गसमुत्कोशं, स्कन्दपु., ४१७ भगलिङ्गाङ्कितं सर्व, स्कन्दपु., ४१७ भगवन् केन विधिना, भवि.पु., ४७३ भगिन्यो मातरश्चेव, ब्रह्मपु., ४०५ भगीरथं च चृपतिं, ब्रह्मपु., ३८७ भद्रकाल्ये नमो निर्खं, ब्रह्मपु., ३७९ भदाश्वकेतुमालाभ्यां, ब्रह्मपु., ३७९ \*भवति चात्र, शङ्कः, १३१ \*भवतीत्येव, पैठी., १८९ भवत्यन्नमनमं हि, वृ. शाता., २२६ भवत्वेतत्परिणतौ, वि.पु., २५० भवन्ति कुरुशार्दूल, पद्मपु., ४२३ भवन्ति पितरस्तस्य, भवि.पु., ४७६ वसि., ३४९

भवाय च नमस्नुभ्यं, ब्रह्मपु., ३७८ भविष्यति सुरोन्म<del>तं</del>, स्कन्दपु., ४**१**७ भविष्यत्ययने पुण्यम् , देवी., ३६३ भवेत्सिचिहिता तत्र, पद्मपु., ७७ भस्मभूषितसर्वाज्ञाः, स्कन्दपु., ४१८ भस्मरूक्षा वचोरूक्षा:, स्कन्दपु., ४१९ भस्मस्तम्भजलद्वार, ब्रह्मपु., २४३ भस्मीभृतेषु वित्रेषु, मनुः, १६७ भागं देवेभ्योऽप्रदायोप, हारी., १४६ भागधेयं श्रुति: प्राह, योगि., १३५ भागै: पृथक् पृथक्कुयत्, योगि., ६० \*भारतम्, शङ्कः, १२७ भारावतारणार्थाय, ब्रह्मपु., ३९५ भारण्डानि च सामानि, वसि., श.लि., ९२ \*भार्यया सह, विस., २४९ भायाजितस्य नाभ्रन्ति, वसि., २६४ भार्यामित्रगुरूणां तु, ब्रह्मपु., ४०० भार्यामृतुमुखे यस्तु, यम:, ३४५ भार्योरतिः शुचिर्भृत्य, याज्ञ., २१८ \*भावनम्, श्हाः, १२९ भाव्यं सच्छास्त्रदेवेज्या, वि.पु., ३५८ \*भाषां कारां क्षव, आप., १५२ भारकराभिमुखो मजेद, योगि., ६१ \*भिक्षां च दद्यात , वि.स्मृ., १६७ मिक्षां च मिक्षवे दद्यात्, नर-पु., १७१ मनु:, १६६ भिक्षां वा पृष्कलं वापि, शाता., परा., १९४ भिक्षा च हस्तदला या, बह्मपु., २९४ भिक्षामण्युद्वात्रं वा, मनुः, १६७ मिक्षितो बाह्मणैरमं, देव., १९९ भिन्नभाण्डगतं तद्वत्, मार्के.पु., २९३ भिष्यभाण्डे न भुष्तीत, यम:, २८३ \*भिषक्, आप., २६५ पैठी., २७१ \*भीतरुदिता, श.लि., २६६ \*भीमम्, शङ्कः, १२९

भक्तवत्मु च वित्रेषु, मनुः, २१३ भक्तवा चैव प्रतिष्ठेत, बह्मपु., २५० भुक्तवा तु मोहान्मांसानि, यमः, ३२० भुक्त्वा तु शान्ति: कर्तव्या, ब्रह्मपु., ४०८ भुक्तवा तु सुखमास्थाय, दक्षः, ३३३ भुक्तवा त्वशुचितां याति, शाताः, १६८ भुकत्वानं म्रियते यस्य, शह्वः, २६८ भुक्तवामृतापिधानार्थे, ब्रह्मपु., २२७ भुक्तवा रात्री तत: कुर्याद्, ब्रह्मपु., ४४० भुक्त्वा सम्यगथाचम्य, वि.पु., २५० भुजङ्गरायने रोते, ब्रह्मपु., ३९१ \*मुज्ञानं वा यत्र, आप., २८६ भुजानश्च शयानश्च, दक्ष:, ३३४ \*भुज्ञानेषु वा, आप., २८६ मुज्जीत चाईपादस्तु, यमः, २२३ मुजीत नैवेह च, वाम.पु., २२२ भुजीयातां तत: पश्चाद् , मनु:, २१३ \*भुवनम्, शङ्खः, १२९ \*भुवलेकिम्, शङ्खः, १३० भुवि भूतोपकाराय, वि.पु., १६६ भूतप्रवाचने पत्नी, छ.का., १५४ भूतयज्ञं तथा श्राद्धं, शाता., १५६ \*भूतानि, शङ्खः, १२६ भूतानि सर्वाणि तथान, वि.पु., १६६ भृतिस्पृष्टं हि न नरं, स्कन्दपु., ५४ \*मृतेभ्यश्वापो, हारी., १४६ \*भूमिं देवीं, बौधा., १२१ भूमिजं वृक्षजं वापि, यम:, २७९ भूमिपङ्काद्वसंभूते, स्कन्दपु., ४१४ \*भूमेः स्थिरत्वं, पैठी., ३५२ भूमेरन्तरितं कृत्वा, ब्रह्मपु., ३०५ भूमो कर्षति लाङ्गूलं, मत्स्यपु., ४६९ \*भूमौ कार्ष्णायसे, हारी., ३५० भूमौ क्षिप्तेन इन्यन्ते, शह्यः, ८६ भूमो चानन्तरीकृत्य, मनुः, २४७ भूमौ पात्रं प्रतिष्ठाप्य, ब्रह्मपु., २२४

\*भूय उद्धरे, आप., १८१ भूरिणा परमान्नेन, ब्रह्मपु., ३९१, ४५० \*भूलोकम् , शङ्कः, १३० भृषिताभि: शुभैर्वक्षैः, ब्रह्मपु., ४४३ \*भूस्त्वा प्रतिगृह्णात्विति, हारी., २२८ मृत्यमित्रकलत्रेभ्यो, ब्रह्मपु., ३९७ मृखरोषं तु योऽश्लीयात्, यम:, २१४ मृत्यानां चैव वृत्त्यर्थम् , मनु:, ३२७ \*मृखान् बन्धृन् , बुव:, २११ मृत्यै: परिवृतो भुक्त्वा, याज्ञ., ३३४ भैरवोऽयं मृत इति, स्कन्दपु., ४२० भोक्तव्यं गोरसप्रायं, ब्रह्मपु., ४३० भोक्तव्यं ब्राह्मणैः सार्ध, ब्रह्मपु., ४१२ भोक्तारं यज्ञतपसां, योगि., ६४ भोक्ता विष्ठासमं भुङ्के, भवि., २९४ \*भोजनं तु क्षत्रिय, गौत., १९२ भोजनं पर्पटप्रायं, ब्रह्मपु., ४४३ भोजनं पल्लवोपेतं, लक्ष्मी., २ भोजनं बहुसार्पिष्कं, वि.स्मृ., ४६५ भोजनं हन्तकारं वा, मार्क.पु., १७३ भोजने नोपयुङ्गीत, देव-, २८८ भोजयित्वा द्विजान् सर्वान्, ब्रह्मपु., २३८

भोजयेखागतान् काले, याज्ञ., २०४
\*भोजयेत्पूर्वम्, गौत., २११
भोज्यं विशेषवत् कार्यं, ब्रह्मपु., ४३४
भोज्याचा नापितश्चेव, याज्ञ., २५६
\*भौल्यम्, शङ्कः, १२६
श्रूणहावेक्षितं चैव, मनुः, २८५
श्रूणहत्यामवाप्नोति, देव., ३४६
\*श्रूणहत्याया, विस., ३५१

म

मक्षिकाणां च नरके, देवीपु., ४६२ मघास्थयोश्च जीवेन्द्रो:, ब्रह्मपु., ३७२ मज्जलालम्भनं कार्यं, ब्रह्मपु., ४१२, ४३२,

मज्ञलानि यथाकामं, ब्रह्मपु., ४२८ मङ्गल्या च पवित्रा च, ब्रह्मपु., ३७७ मण्डाम्बुदधिसर्विभ्यः, वि.पु., २४४ \*मत्त उन्मत्तो, आप., २६५ मत्तकुद्धातुराणां च, मनुः, २५९, २८५ मत्त्रीतये कृतं देवि, भवि.पु., ३७४ मत्स्यकच्छपमण्डूकाः, योगि., ८१ मत्स्यमांसानि भूरीणि, ब्रह्मपु., ४४६ मत्स्यांश्व कामतो जाघ्वा, याज्ञ., ३०० \*मत्स्याः सहस्र, बौधाः, ३१० मत्स्यादः सर्वमांसादः, मनुयमी, ३०८ मत्स्यादान् विडुराहांश्व, मनुः, २९८ \*मत्स्यानशल्कान्, यमः, ३०९ \*मत्स्यानां चेट, वसि., ३०९ मत्स्याश्च विकृताकाराः, देव., ३१० मद्भक्तो जायते तावद , वरा.पु., ४२६ \*मद्यं नित्यं, गौत., ३३२ मद्यं पीत्वा तु यो वित्रो, यम:, ३३९ मद्यं मांसं मेथुनं च, बृह., ३२६ #मद्यमपेयम्, उश., ३३२ मधुकेटभवृत्राणां, ब्रह्मपु., २७७ मधुना च प्रभूतेन, ब्रह्मपु., ४३२ मधुपर्कदिधिक्षीर, ब्रह्मपु., ३९९ मधुपर्कप्रदानं च, ब्रह्मपु., २९७ मधुपर्के च सोमे च, मनुविष्णू, ३२७ मधुपर्केण संपूज्यौ, मनुः, २०६ मधु मांसं च यो नित्यं, महाभा., ३२६ \*मधुसूदनं, बौधा., १२**१** \*मध्यतोऽन्नदानम् , गौतः, १८७ मध्यस्थभावं कुरुते, स्कन्दपु., ४२० मध्याहे तं तु संपूज्य, ब्रह्मपु., ३८५ \*मध्येऽगारस्य, आप., १५९ मध्ये स्थितोऽथ सर्वेषां, भवि.पु., ४७४ मध्वाज्यतिलसंमिश्रं, ब्रह्मपु., ४३४

मध्वाज्यमरिचोपेतं:, ब्रह्मपु., ३९७ \*मन:, शङ्घ:, १३• मनश्रक्षमुंखं वाचं, दक्षः, १९५ \*मनसा चानध्याये, आप., १०८ मनसा यस्य यहलं, मरी., १३२ #मनुम्, शङ्खः, १२७, १२९ \*मनुष्यांश्च तर्प, हारी., २३१ मनुष्यांस्तर्पयेद्भक्त्या, पद्मपु., ११७ \*मनुष्येभ्यश्चोद, हारी., १४६ \*मनुष्यैरव, आप., २८६ मनुष्येस्तृणतोयायै: ब्रह्मपु., ४६१ मनोज्ञपुष्पतां प्राप्तां, ब्रह्मपु., ३८६ मनोज्ञा सुमुखी होपा, ब्रह्मपु., ४०६ मनोक्षेत्र गुडै: क्षरिः, ब्रह्मपु., ४०३ मनोक्को दर्शनीयख, ब्रह्मपु., ४६५ मनोहराकृर्ति सौम्यां, मतस्यपु., ४६६ मन्त्रं जपेच पौराणं, ब्रह्मपु., ३८९ मन्त्रं संपूजनार्थे तु, ब्रह्मपु., ३७८ मन्त्रकर्मविषयींसाद् , मनुविष्णू , १७५ मन्त्रमुबारयेद्वयक्तं, नर.पु., १०७ मन्त्रस्नानादित: सप्त, योगि., ५३ मन्त्रस्य स्मरणादेव, पद्मपु., ४६१ मन्त्रेणानेन वे दद्याद्, नर.पु., ४५९ मन्त्रेश्व देयमुदकं, योगि., ११४ मन्त्रेस्तु संस्कृतानचात् , मनुविष्ण् , ३१६ मन्त्रैस्तेर्मन्त्रितं तोयं, शक्कः, ८६ मन्दा धुवेषु विश्वेया, देवीपु., ३६० मन्दा मनदाकिनी च्याङ्क्षी, देवीपु., ३६० मन्दा विप्रजने शस्ता, देवीपु., ३६४ मन्दे चार्के गुरौ वापि, ब्रह्मपु., ३७३ #मन्वन्तरम्, शङ्कः, १२८, १२९ मन्वन्तरादयक्षेताः, मत्स्यपु., ३७४ मम भक्त्या नरश्रेष्ठाः, वरा.पु., ४२७ ममेव बोधनार्थाय, वरा.पु., ४२६ #मयम्, शङ्कः, १२९ मयि सर्वार्थसिष्यर्थ, ब्रह्मपु., ४५३

\*मरीचिकश्यपौ, शङ्कः, १२८ मरीचिमत्र्यङ्गिरसौ, पद्मपु., ११७ \*मरुद्भय इति, वि.स्मृ., १६१ मरुद्भय इति तु द्वारि, मनुः, १५७ मलं हि रजकस्यानं, यमः, २७१ मलं हि सर्वपापानां, हारी., ३३० मलाकं च दशाहीनं, नर.पु., ८४ मलापकर्षणं नाम, शङ्खः, ५० मलापकर्षणं पार्श्वे, दक्षः, ४९ मलापकर्षणार्थं तु, शक्कः, ५० मल्लिकाक्षश्च मोक्तव्यो, मत्स्यपु., ४६७ मल्लिकापुष्पचित्रस्तु, मत्स्यपु., ४६८ मसूरमाषसंयुक्तं, यमः, २९२ मस्रा: शतपुष्पाश्च, ब्रह्मपु., २८३ महती सा तिथिज्ञेंया, ब्रह्मपु., ३७३ महत्वं हि यत: प्राप्ता, भवि.पु., ४०९ महत्वमाप्तवान् वीरो, भवि.पु., ४०९ महदेतवाथाशक्ति, वसि., २०९ **\***महलेकिम्, शङ्खः, १३० \*महर्षीस्तर्प, बौधा., १२२ **\***महर्षीन् , श**ह्न**:, १२७ महाकटितटस्कन्धं, मत्स्यपु., ४६७ **\***महाकल्पम् , श्**ह्यः**, १२८ महाकोलाहले घोरे, ब्रह्मपु., ४६० महाजया तदा स्याद्वे, ब्रह्मपु., ३६७ महाजयेषा कथिता, ब्रह्मपु., ३६८ \*महातेजसम् , शङ्खः, १२८ \*महादेवस्, शङ्खः, १२६ महानसेऽनं या क्यिंद्, छ.का., १५४ महापुण्या तिथिरियं, पद्मपु., ४२३ महाप्रवाताश्वभसः, ब्रह्मपु., ४३३ महाप्रमाणाश्व तथा, मतस्यपु., ४६९ महाभये तु रक्षार्थं, ब्रह्मपु., ४१० महायात्रोत्सव: कार्यः, ब्रह्मपु., ४०२ महाव्याहृतिभि: पश्चाद्, योगि, ६१ महाश्वेतगवा युक्तं, ब्रह्मपु., ४५२

महासत्राणि जानीयात्, छ. का., १४५ \*महासेनं तर्प, बौधा.. १२१ महिषच्छागमेषाणां, भवि.पु., ४०९ महिषेण शतं वीर, भवि.पु., ४१० महीं सृष्ट्वा तु मनसा, ब्रह्मपु., ४४९ \*महेन्द्रं मलयं, शङ्कः, १२५ महेशचरणी कान्ती, स्कन्दपु., ४१६ महोक्षं वा महाजं वा, याज्ञ., १९० महोदरी तु चोराणां, देवीपु., ३६४ महोरस्काः महोच्छ्वासाः, मत्स्यपु., ४६९ मांसं न भक्षयेद्विद्वान् , नन्दिपु., ३२६ मांसं विगर्हितं चैव, बृह., २८८ मांसं समलमनानां, हारी., ३३० मां स भक्षयितामुत्र, मनुविष्णू, ३१९ मांसभोजनसंत्यागात्, नन्दिपु., ३६० \*मांसमत्स्यतिल, बौधा., २२० मांसमग्राचनुर्धेषा, बृह., ३१५ मांसस्य वर्जनफलं, नन्दिपु., ३२३ मांसस्यातः प्रवक्ष्यामि, मनुः, ३११ मांसात्तु विरतो नित्यं, नन्दिपु., ३६० मांसानि तु न खादेश:, मतु:, ३२३ मांसाशने पश्चदशी, यम:, ३५६ मांसोदनैर्लोपिकाभिः, ब्रह्मपु., ४४१ माघकृष्णचतुर्दश्यां, ब्रह्मपु., ४३६ माघे च पौर्णमास्यां तु, ब्रह्मपु., ३७२ माघे तु कृष्णद्वाद्श्यां, ब्रह्मपु., ४३५ \*मातलिम् , शङ्खः, १२५ \*मातापितरावति, हारी., **९३** माता पिता प्रजा दीन:, दक्ष:, २९ माता मातृष्वसा चैव, योगि., ११४ मातामहांश्र सततं, योगि., ११३ \*मातामहान्, बौधा., १२२ मातामहाय तित्पन्ने, वि.पु., ११८ \*मातामही: स्वधा, बौधा., १२२ माता स्वसा च दुहिता, ब्रह्मपु., ४३३ \*मातः पितामहान्, बौधा., १२२

\*मातुः पितामही:, बौधा., १२३ \*मातुः प्रवितामहान्, बौधा., १२२ \*मातुः प्रपितामही:, बौधा., १२३ मातुलश्वश्चरौ पूज्यौ, बौधा., २०७ मातृकात्पेतृकाचैव, हारी., ३२० \*मातृपक्षाणां, शङ्खः, १२१ \*मातृः, शङ्कः, १२६ \*मातृः स्वधा, बौधा., १२२ मात्रया च तथा लाजै:, ब्रह्मपु., ३९९ मात्रयान्नप्रदानैश्च, ब्रह्मपु., ४२८ मात्रे प्रमात्रे तन्मात्रे, वि.पु., ११८ \*माधवं तर्प, बौधा, १२१ माधूक्रमेक्षवं टाङ्कं, वि.स्मृ., ३३२ \*मानं च कारयेत्, आप., १७० मानसं प्रवरं स्नानं, योगि., ५४ \*मानसोत्तराख्यं, शङ्कः, १२५ मानार्ध भास्करे पुण्यम् , देवीपु., ३६२ मान्त्रं भौमं तथाभ्रेयं, योगि., ५३ मान्यावेतौ गृहस्थस्य, याज्ञ., २०१ माप उदुत्तममिति, योगि., ६२ मापयामास विधिवद्, ब्रह्मपु., ४४१ मार्गशिर्वस्य मासस्य, ब्रह्मपु., ४३१, ४३२ मार्गे तु ग्रहणं प्रोक्तं, देवीपु., ३७० मार्जनं जलमध्ये तु, दक्षः, ८० मार्जारपाद: कपिलो, मत्स्यपु., ४६८ **\***मार्ताण्डम् , शङ्खः, १२८ \*मार्दवम् , शङ्खः, १३० माल्यैर्धूपेस्तथा गन्धै:, ब्रह्मपु., ४२९ माल्यैर्वस्रोपहारैश्व, ब्रह्मपु., ३९६ माषकोद्रवगौरादीन्, छ.का., १५५ मासं तु कौमुदं पक्षं, महाभा., ३२५ मासं समग्रं, मत्स्यपु., ४५५ मासं समग्रं देयाश्व, ब्रह्मपु., ४१३ \*मास: कार्तिको, वि.<del>स्</del>मृ., २९ मासषट्कं कृतं पुण्यं, नन्दिपु., ३६० मासि पूर्वे च्यश्रेष्ठ, भवि.पु., ४७४

मासि भादपदे छक्का, ब्रह्मपु., ३९७ मासि मासि भवेदाजन्, भवि.पु., ४७४ मासि मास्यश्वमेधेन, महाभा., ३२४ \*मासेन पेयूषं, हारी., २९६ मा हास्महि प्रजया, वि.स्मृ., ४६५ माहेश्वरं तथा बाह्मं, भवि.पु., ४७५ \*मितम्, शङ्कः, १२६ \*मिथुनीभूय च, आप., ३४४ ंमित्रम्, शङ्खः, १२८, १२९ \*मित्र इन्दो महा, बौधा., ११९ मित्रस्वात्मसंबन्धि, ब्रह्मपु., ४३४ मित्रावरुणयो: पुत्र, मत्स्यपु., ४४९ मिश्रिता चैव निर्दिष्टा, देवीपु., ३६० मीमांसित्वोभयं देवा:, मनुः, २७१ ,, बौधा., २७२ मुक्तयोश्च कृतस्नानः, ब्रह्मपु., ३७० \*मुक्तहस्तं तु दातव्यं, मरी., १३२ मुक्तिं दृष्ट्वा तु भुझीत, शाता., ३६९ मुक्ते शशिनि भुझीत, शाता., ३७० मुक्त्वा न शोचेत् , मत्स्यपु., ४७० मुखानि त्रीणि चिच्छेद, ब्रह्मपु., ३९४ मुखे पर्शुविते निखं, नर.पु., १२ ,, बृ.शाता., ६ मुचुकुन्देन मान्धात्रा, महाभा., ३२५ मुच्यते सर्वपापेभ्यो, भवि.पु., ४७३ मुखन्ति मृषभं ये तु, आदिल्यपु., ४७० \*मुदो नामाप्स, शङ्कः, १२५ मुद्गपिष्टेस्त्रिकोणैश्र, ब्रह्मपु., ४४४ मुनिभिगौँस्तु सुरिभः, ब्रह्मपु., ४१० मुनिभिर्द्विरशनमुक्तं, छ.का., २२४ मुनिवद्देववन्द्याथ, ब्रह्मपु., ४३१ मुनिव्रता इव नराः, स्कन्दपु., ४२१ मुहूर्तेनैव खजनाः, स्कन्दपु., ४१९ मूढमाह: खमात्मानं, ब्रह्मपु., ४४४ \*मूत्रपुरीषे रथ्याम् , हारी., २३० \*मूर्घानम्, शङ्कः, १२९

मृधि कुर्याज्वलं भूयः, पद्मपु., ७७ मूलं प्राणो भवेतस्कन्धः, दक्षः, २१० मुलेनैव विनष्टेन, दक्ष:, २१० मूळे मृगे भाद्रपदासु, वामनपु., ३५८ मुलोत्तरेण ऋक्षेण, भवि पु., ४०९ **\*मू**षकलाङ्गं, आप., २८६ \*मृगपक्षिणां, पैठी., ३०४ \*मृगव्याधम्, शङ्कः, १२९ मृगशीर्षं ततः कृत्वा, ब्रह्मपु., ३९४ मृज्जलं चार्थिने देयम् , दक्षः, १९५ मृतवत्सां तु गां यस्तु, देवीपु., ४६२ मृत्तिकापि च दातव्या, भवि.पु., ४७९ मृत्तिकाभक्षणं चैव, भवि पु., २९४ मृतिके जहि में सर्वं, विस., ७५ मृत्तिके त्वां च गृह्णामि, वसि., ७५ मृत्तिके देहि मे पुष्टिं, वसि., ७५ मृत्तिके ब्रह्मदत्तासि, वसि., ७५ मृत्तिके हर मे पापं, पद्मपु., ७० मृत्तिलान् गोमयं दर्भान्, योगि., ६० मृत्तोयेन स्वकं देहं, नर.पु., ७८ \*मृत्तोयै: कृत, वि.स्मृ., ७९ मृत्पिण्डभस्मविण्मूत्रै:, स्कन्दपु., ४२० मृत्यवे सप्त देयाश्च, ब्रह्मपु., ४३७ \*मृत्युं तर्पयामि, बौधा., १२१ \*मृत्युम्, शङ्कः, १२६ मृदुसंहतताम्रोधी, मतस्यपु. ४६७ मृदैकया शिर: क्षाल्यं, वसि., ७४ मृद्रोमयं स्वस्तिक, वाम.पु., ३२ \*मृद्रोमयकुश, कात्या., ७२ मृद्भिरद्भिश्च कर्तव्यं, शङ्खः, ५७ मृद्रीकारसमाध्वीके, वि.स्मृ., ३३२ मृष्यन्ति ये चोपपतिं, मनुः, २६० मेथागता निर्मल, वरा.पु., ४२६ \*मेधाम् , शङ्घः, १२७ मेषं जिगमिषौ सूर्ये, ब्रह्मपु., ३६६ मेषादित्रयसंकान्तौ, ब्रह्मपु., ३६६

मैत्रं प्रसाधनं स्नानं, मतु:, २५ मैथुनं नोवसेवेत, वरा.पु., ३५९ मोक्तन्यानां च धार्याणां, मत्स्यपु., ४६९ \*मोघमनं विन्दत, बौधा., २३५ \*मोदन्तेऽस्य पितरः, श.लि., १७८ मोहाद्वा यस्तु भुष्ठीत, अङ्गि., २६९ मौनी विघसमश्रीयाद्, बौधा., २१४

य

यं हि नतानां वेदानां, योगि., ६४ यः कामो भैरवश्रासीद् , स्कन्दपु., ४१५ यः करोति प्रसन्नात्मा, ब्रह्मपु., ३७० यः कार्तिकं समग्रं तु, मत्स्यपु., ४५३ यः पात्रपूरणीं भिक्षां, पद्मपु., १७२ य: प्रीणाति हवीकेशं, ब्रह्मपु., ४०१ य: स शुकोदये कुर्याद्, ब्रह्मपु., ४५२ य: स्राव्यपि द्विजोऽधीते, योगि., ९० यः स्वदारान्दुस्नातान्, देव., ३४५ य इच्छेच्छुद्धमात्मानम् , हारी., २७० य इच्छेद्विपुलान् भोगान्, वि.स्मृ., २१ \*य एतानव्ययो, आप., १५९ य एतेन विधानेन, वरा.पु., ३९३ य एम्योऽन्ये त्वभोज्याचाः, मनुः, २७० य एवं तर्पयत्यद्भिः, मनुः, शाता., योगिः, 938

य एवं वाचयेद्राजन्, भवि.पु., ४७६ य एवं वाचयेद्विद्वान्, भवि.पु., ४७७ य एवं राणुयाद्वीर, भवि.पु., ४७८ यक्षरक्षः पिशाशानं, मनुः, हारी, ३३० यक्षरक्षसभूतानि, योगि., १०५ यक्षात्पशाच्यां मत्तायां, नह्मपु., ४४५ \*यक्षान्, शङ्खः, १२६ यक्ष्माणं च समुद्दिश्य, वि.पु., १६४ \*यच्चान्यत्परि, आप., २८० \*यच्छ्छं प्राक्षाति, हारी., १४६ \*यजुर्वेदं, बौधा., १२२

**\***यजुर्वेदम् , शङ्खः, १२७ यज्ञषा संस्कृतं मांसं, यम:, ३१७ यजेत वाश्वमेधेन, आदिलपु., ४७२ \*यज्ञम् , शङ्घः, १२८ \*यज्ञविवाहयो:, गौत., २०६ यज्ञशिष्टामृतं पश्चाद् , ब्रह्मपु., ४२८ यज्ञशिष्टाशनं होव, मनु:, २१४ यज्ञाय जिम्बर्मीसस्य, मनुः, ३१२ यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः, मनुविष्णू, ३२७ यज्ञार्थ पशव: सष्टाः, मनुविष्णू, ३२७ यज्ञार्थे ब्राह्मणैर्वध्याः, मनुः, ३२६ \*यज्ञार्थे वा निर्दिष्टे, आप., २६५ यहेषु रक्षसां भागो, ब्रह्मपु., १७२ यज्ञोपवीतं तद्वालै:, ब्रह्मपु., ४५८ \*यज्ञोपवीतिनो, हारी., १७९ यज्ञोऽधरश्च विज्ञेयो, वि.पु., ३३५ यज्ञोऽस्य भूत्ये सर्वस्य, मनुविष्णू, ३२७ यज्वा मिष्टान्नद: सत्री, वरा.पु., ३१ यतिना वापि यद्भक्तं, यमः, १९७ यतीनां दर्शनं चैव, छाग., ३० यत्किचित्कुरुते ध्यायी, यमः, १९७ यर्तिकचित्कुरुते पापं, आदिल्यु., ४०१ यर्तिकचित्स्नेहसंयुक्तं, मनुः, २९२ यर्तिकचेति च मन्त्रेण, योगि., ६९ यत्तपो घोरसंकल्पं, नन्दिपु., ३२३ यत् सातपवर्षेण, योगि., ५३ यत्पात्ररहितं तोयं, शाता., १३८ \*यत्पादाभिषेचनं, हारी., १७९ \*यत्पितृभ्यः, हारी., १४८ यत्पुण्यफलमाप्नोति, मनुः, १६७ यत्प्रं नगरं प्रामं, स्कन्दपु., ४१७ यत्र काचन नद्यां हि, यम:, १३३ यत्र तत्राभिजायेत, यम:, ३२० यत्र नाश्रन्ति वै देवाः, शाता., २६९ \*यत्र भुज्यते, आप., २५१ यत्र यत्र हि यो यस्य, मरी., १३२

यत्र स्थाने तु यत्तीर्थ, योगि., ६१ \*यत्र हि बाह्मणो, श.लि., १७७ #यत्राप्रायश्चितं, आप., २५३ \*यत्सान्त्वयति, आप., १८२ \*यत्स्वाध्यायम्, हारी., १४८ **\***यथाकामं समश्जुते, हारी., २३० यथाकामी भवेद्वापि, याज्ञ., ३४१ यथाकालं यथादेशं, योगि., ६५ यथामिर्वायुना धृतो, वसि., १०८ यथामौ संस्थिता देवा:, हारी., १८० यथा चौपचरेदणं, मनुः, २५६ यथा जलं निर्गमने, यम:, २५८ यथात्मनस्तथान्येषां, हारी., ३३० यथा नदीनदा: सर्वे, वसि., मनु:, २०९ यथा नियुक्ताः पित्र्यर्थे, स्कन्दपु., ४१७ \*यथा प्रगीतश्चा, रा.लि., १७७ यथा मातरमाश्रित्य, वसि., मनुः, २०९ यथा यतस्ततोऽप्याप:, अङ्गि., २५६ यथा यथा हि पुरुष:, मनुः, २८ यथावत्पालितं तन्त्र, ब्रह्मपु., ४३१ \* यथा वर्णानां, वि.स्मृ., १८८ यथाविधि नियुक्तश्च, मनुः, ३१२ यथा विष्णो: प्रबोधे तु, ब्रह्मपु., ४३२ \*यथाशक्ति तान्, पैठी., १८९ यथाशक्त्यभिरूपाणां, शाता., १६८ यथाशक्त्या तु विप्रेभ्य:, बह्मपु., ३९९ यथाश्वमेधः कतुराट् , शह्रः, ५९ यथा सावित्रिजापेन, यमः, १०१ यथा स्नानं च दानं च, परा., ३७ यथास्थानविभागं तु, मार्क.पु., १६४ यथाहनि तथा प्रात:, छ.का., १७ \*यथा हि तूलम्, बौधा., २३५ यथैकतो प्रदा: सर्वे, भवि.पु., ४७६ यथैव ते पार्वति, स्कन्दपु., ४२१ यथेवेका तथा सर्वा, मनुः, हारी., ३३० वि.स्पृ., ३३२

यथैव राज्ये भवतस्तु, वामनपु., ४२४ यथोक्तफलदं तीर्थ, शङ्कः, ४५ यथोक्तै: क्षोभितैस्तैस्तु, वसि., ७६ \*यथोत्साहमन्यत्, गौत., १४१ यथोपरिचरो राजा, ब्रह्मपु., ४२५ यद्धीतेऽन्वहं शक्खा, योगि., ९० \*यदनुतिष्ठ, आप., १८२ \*यदन्नेनाभि, हारी., १७९ यदहा कुरुते पापं, वि.पु., ३३५ \*यदा कृतं मन्येत, वि.स्मृ., २४५ यदागस्त्योदये प्राप्ते, नर.पु., ४५१ यदा तु कर्कटं याति, ब्रह्मपु., ३९३ यदा दातुं न शक्नोति, भवि.पु. ४७९ यदा याम्यं च भवति, ब्रह्मपु., ३७३ \*यदासनादिभि:, हारी-, १७९ यदि तत्खादको न स्यात्, यमः, ३२२ \*यदि तत्रैव, श.लि., १७७ \*यदि बहुनां, बौधा., १९१ यदि वाग्यमलोप: स्यात्, योगि., १०६ यदि वा न समर्थ: स्यात्, नन्दिपु., ३५९ यदि संयोगकाले तु, यम:, ३४० यदि स्याज्जीविपतृकः, योगि., ११४ यदुकं शलिहोत्रे तु, ब्रह्मपु., ४०८ यदुवनीचस्वरितै:, नर.पु., १०७ यदुच्छिष्टमभोज्यं च, बौधा., ७१ \*यदुद्धृत्याघं, हारी., १४६ \*यदुपावर्तते, आप., १८२ \*यदेनं यान्तम्, हारी., १७९ \*यदेनमभ्यु, हारी., १७९ यदेव स्नानं कुरुते, योगि., ८२ \*यदेवा देवहेड, हारी., ९७ \*यद्देवेभ्यो जुहोति, हारी., १४८ यद्ध्यायति यत्कुरुते, मनुः, ३३० यद्वाल्ये यच्च कौमारे, भवि.पु., ३७५ यद्भङ्के वेष्टितशिरा:, हारी., २४५ \*यद्भुतेभ्यो, हारी., १४८

यदाहं प्रामुयां कामं, ब्रह्मपु., ४५१ यद्यानीतं तु सन्येन, शाता., १३९ यद्युद्धतं प्रसिश्चेतु, योगि., ११३ \*ययुपरुद्धाः, बोधा., ७१ यद्विष्णोर्दक्षिणं नेत्रं, ब्रह्मपु., ४३२ यमपुरुषान्, शङ्घ:, १२६ <sup>\*</sup>यमम्, शङ्घः, **१२**५, १२८ यमयित्वेन्द्रियग्रामं, यम:, १०८ \*यमराजं तर्प, बौधा., १२१ \*यमाय यम, वि.स्मृ., १६१ यमाय सप्त वितरेत्, ब्रह्मपु., ४३७ \*यमुनाम्, शङ्कः, १२५ यमो नद्यश्च तीर्थानि, ब्रह्मपु., ४३ अ \*यया विद्यया, आप., २७ यवगोधूमजं सर्व, मनु:, २९२ \*यवप्रमुखाः, शङ्कः, १२५ यवाक्षतपृतोपेतै:, ब्रह्मपु., ४१०, ४११ यवागूं कृसरं चैव, यम:, २८२ यवागूं पायसं चैव, यमः, २९२ यवाद्भिस्तर्पयेदेवान्, छ.का., १११ यवानुत्पादयामास, ब्रह्मपु., ३८७ यवान् दद्याद्विजातिभ्यः, ब्रह्मपु., ३८७ यविष्ठायामये होम:, ब्रह्मपु., ३८२ यन्यद्वयं श्रावणादि, छ.का., ४६ \*यशोऽर्थी दक्षिणा, हारी., २२१ \*यश्च गृहान् , वसि., २६४ यश्च नाक्तुश्यते तत्र, स्कन्दपु., ४२० \*यश्च वधार्हे, वसि., २६४ यश्च श्रुतिजप: प्रोक्तो, छ.का., १४५ यश्च सम्यक् खधर्मस्थो, नन्दिपु., ३२३ \*यश्च सर्वान्, आप., २६५ \*यश्रामीनपास्य, आप., २६५ यश्चाहितामिर्विप्रस्तु, यमः, २५५ यक्षेकं वर्जयेन्मांसं, महाभा., ३२४ यश्चोपदेशं कुरुते, नन्दिपु., ३२४ यस्त खादति मांसानि, यमः, ३२१, ३२२

यस्तु पाणिगृहीतायाः, बौधा., ३५० वसि., ३४९ ,, यस्तु पाणितले भुङ्के, ब्रह्मपु., २४१ यस्तु प्रजायते गर्भी, यमः, २६९ यस्तु प्राणान् विमुश्चेत, यमः, २६८ यस्तु भक्षयते मांसं, मनु:, ३२२ यस्तु वर्षशतं पूर्ण, महाभा., ३२४ यस्त्वस्यां मानवो भक्त्या, ब्रह्मपु., ३६८ यस्मात् लवणं चन्द्रात् , ब्रह्मपु., ४३३ यस्मात्त्रयोऽप्याश्रमिणो, मनुः, २०९ यस्मात्सं देशः सोत्कण्ठः, ब्रह्मपु., ४१२ यस्मात्सा तत्र संपूज्या, भवि.पु., ४०९ \*यस्माच भोजनं धात्रा, ब्रह्मपु., ४३१ यस्मानिखं न वसति, यमः, २०२ \*यर्सिमश्राघी केश:, आप., २८६ यस्मिन् देशे हिमं न स्यात्, ब्रह्मपु., ४३४ यस्मिचिन्द्रमहो लोके, स्कन्दपु., ४१५ यस्मिन्नेव पचेदन्नं, अङ्गि., १५० यस्य कायगतं बह्म, मनुः, यम:, ३३९ \*यस्य कुळे म्रियेत, आप., २६८ यस्य चैव वसेद्वित्रो, यमः, १९८ यस्य प्रागायते राङ्गे, मतस्यपु., ४३८ यस्य हस्तौ च पादौ च, शङ्खः, ४४ \*यस्यामौ न कियते, आप., २१७ यस्याध्वखिनाः पथिकाः, बृहः., १९८ यस्यान्नं तस्य ते पुत्राः, यमः, २७५ यस्याचं तस्य वै पुत्रो, वसि., २५४ यस्यान्नेन तु भुक्तेन, यमः, २७५ यस्यामादौ च संपूज्यो, ब्रह्मपु., ३७७ यस्येदमायुधं नास्ति, योगि., ८२ \*यस्यै यस्यै देवताये, हारी., १७८ \*यस्यैवं विद्वान् , पेठी., १८९ हारी., १७९ \*यस्योद्धृतेष्वहुते, आप., १८३ \*यां मलवद्वा, पैठी., ३५३ याचितं देहि मे तीर्थ, शहुः, ५८

\*याज्ञवस्क्यम् , शङ्खः, १२८ याति योद्धं पिशाचांश्र, ब्रह्मपु., ३८४ यात्रा कार्या त्रयोदश्यां, ब्रह्मपु., ४३४ यात्रारम्भेऽवसाने च, मत्स्यपु., ४५१ यात्रोत्सवश्च कर्तव्य:, ब्रह्मपु., ४१० यात्रोत्सवश्च विधिवत्, ब्रह्मपु., ३८४ यादृशं भवति प्रेल्य, मनुविष्णू, ३१९ यादशोऽस्य भवेदातमा, मनुः, २५६ **\***यानवन्तमा, आप., १८५ **হা.**লি., ৭৩৩ यामद्वयं शयानस्तु, दक्ष:, ३३४ यामुपोब्य नरो भक्त्या, ब्रह्मपु., ३६८ याम्यं हि यातनादुःखं, वि.स्मृ., २० यावजीवकृतं पापं, वरा.पु., ५६ यावलक्षेह ताराश्च, वि.पु., ३३५ \*यावत्सन्तिपातं, आप., ३४४ यावत्समाः सप्त दशा, मत्स्यपु., ४४९ यावदाघाति तं गन्धं, भवि.पु., ४६२ यावदायुश्च यः कुर्यात् , मत्स्यपु., ४४९ \*याबद्वासं न, आप., २३८ यावदीपस्य संख्या वे, पद्मपु., ४२३ यावद्देवानृषीक्षेत्र, योगि., ८३ यावद्विंशत्कला भुक्ता, देवी-, ३६२ **\***यावद्वे पुरुष:, श्रुति:, १५१ \*याव**द्धे पुरुषो**, श्रुति:, १५१ यावन्ति तस्य रोमाणि, ब्रह्मपु., ४३० यावन्ति पशुरोमाणि, पैठी., ३१७ मृह., ३१६ मनुविष्णू, ३३९ " यमः, ३१८ हारी., शाता., ३१८ यावन्ति रोमकूपानि, आदिल्यु., ४७१ \*यावन्नानुजानी, आप., १८५ यावस्रोका हि वर्तन्ते, वरा.पु., ४२६ या वेदविद्विता हिंसा, मनुविष्णू, ३२८

या शतेन प्रतनोषि, वसि., ७५

या स्यादनतिचारेण, वसि., ३४९ यियासूननुगच्छन्ति, छ.का., ४७ युक्तमिक्षुविकारैश्व, ब्रह्मपु., ३९६ युगपत्तत्र कर्तव्या, ब्रह्मपु., ४११ युगपद्द्वादशैतानि, ब्रह्मपु., ३९८ युगपद्यत्र वर्तेते, यमः, ३४० \*युगम्, शङ्खः, १२८, १२९ युगाबेषु युगान्तेषु, ब्रह्मपु., ३७२, ४६० युगारम्भास्तु तिथयो, ब्रह्मपु., ३७२ युगेष्वन्येषु मन्तं वे, ब्रह्मपु., ४२५ युग्मर्क्षेषु च यत्तोयं, वि.पु., ५५ युग्मासु पुत्रा जायन्ते, मनुः, ३३९ यमः, ३४० युग्मेष्वन्येषु सङ्गावे, ब्रह्मपु., ४२६ युज्यते ब्राह्मणः कुर्वेन् , छ.का., १११, ११२ \*युझते मनः, वि.स्मृ., ७९ युद्धे भन्नं तु यच्छूङ्गं, ब्रह्मपु., ४५८ युवनाश्वेन च तथा, महाभा., ३२५ \*यूथस्याच्छाद, वि.स्मृ., ४६४ येऽमं भक्खा किंचिद्, आदिखपु., ४६१ ये चरन्ति महात्मानो, महाभा., ३२६ \*ये च शस्त्रम्, आप., २६५ \*ये चाधिम्, आप., २६५ \*ये चान्येऽशक्ताः, यमः, ३०९ \*ये चान्ये हय, यमः, ३०९ ये जल्पन्ति सदा तेषां, शङ्खः, १०२ ये ते शतमिति द्वाभ्यां, वसि., ७६ \*येन कृतावसथ:, आप., १८३ थेन देवा: पवित्रेति, योगि., ६१ येन प्रव्यहमभ्र, लक्ष्मी., १ येन स्नात्वा दिवं यान्ति, वसि., ७४ येनाचं न भवेशमं, ब्रह्मपु., २२८ \*ये निल्या भक्तिकाः, आप., बौधा., २०८ ये पाकयज्ञाश्रत्वारो, योगि., मनुः, यमः, वसि., हारी-, १०३ ये प्रेतभावमापनाः, ब्रह्मपु., ४६६

येऽबान्धवा बान्धवा वा, पद्मपु., ११७ वि.पु., ११८ ये बुध्यन्ति महात्मानः, यमः, २८ येभ्यो वापि पिता दद्यात्, योगि., ११४ येयं भादपदे मासि, भनि.पु., ३७६ ये वर्जयन्ति मांसानि, महाभा., ३२४ ये वापि संकरा राजन्, भवि.पु., ४७४ येषां जपैश्व होमैश्व, वसि., श.लि., ९१ येषां न माता न पिता, वि.पु., १६५ येषां वर्षशतं भीरु, स्कन्दपु., ४१८ येषामनश्रन्नतिथिः, यमः, १९८ ये सूर्ये सैंहिकेयेन, देवीपु., ३७१ \*यैरन्नं संस्क्रियते, आप., १७० यैरिष्ट्रा सततं विप्र:, छ.का., १४५ \*योगक्षेमार्थम्, गौत., २९ योगिनीनां तु सर्वासाम् , ब्रह्मपु., ३८३ योऽगृहीत्वा विवाहाभिं, भवि.पु., २६९ \*योगेश्वरीम्, शङ्खः, १२६ \*योऽतिथीनामभिः, आप., १८१ योऽधीतेऽहन्यहन्येतां, मनुः, ९९ यो नरः कार्तिकं मासं, नन्दिपु., ३६० यो बन्धनवधक्तेशं, मनुः, ३२९ योऽभवत्तव ममैव, स्कन्दपु., ४१६ योऽभवद्भैरवः कामो, स्कन्दपु., ४९५ यो मां ददाति प्राणाय, ब्रह्मपु., २२५ यो मा ददाति, हारी., २२९ यो मामदत्वा पितृ, बौधा., २१६ यो मासं वर्जयेन्मांसं, नन्दिपु., ३२३ यो यस्य भक्षयेन्मांसं, हारी., ३२० यो यस्य मांसमश्राति, मनुयमौ, ३०८ यो यस्यान्नमिहाश्राति, यमः, २७२ **\***यो वा एकं ब्रह्मेति, पैठी., १८९ \*यो वा देवानामसि, हारी., २३० \*यो वा प्रथममागतः, बौधा., १९१ योऽसौ विस्तरश: प्रोक्तः, योगि., ६४ योऽस्यां पश्यति गाङ्गेयं, भवि.पु., ३७६

योऽर्हिसकानि भूतानि, मनुविष्णू, ३२९ यो हि यां देवतामिच्छेद, शाता., १९३ यौगपथे तु तीर्थानां, देव., ३४३

₹

रक्तवस्त्रद्वयेनैव, ब्रह्मपु., ४३३ रक्तवस्नावृताः सर्वाः, ब्रह्मपु., ३९६ रक्तराङ्गाश्रनयनः, मत्स्यपु., ४७० रक्तसूत्रेण सुश्रोतां, ब्रह्मपुं., ३८७ रक्तसूत्रै: कङ्कणैश्च, ब्रह्मपु., ४०२ रक्तस्निग्धेश्व नयनैः, मतस्यपु., ४६७ रक्ताक्षः कपिलो यश्च, मत्स्यपु., ४६८ रका गौरी तथा धेता, शाता., ३४ रक्षणार्थमपुत्रां वा, देव., ३४३ रक्षोन्नो जानकी सीता, ब्रह्मपु., ४४४ \*रजःप्राप्ता चेदधः, हारी., ३५० रजकस्य नृशंसस्य, मनुः, २६० रजतं गां तथा भूमिं, ब्रह्मपु., ४०० रजतेन च दत्तेन, ब्रह्मपु., ४०० रजसाभिष्छतां नारीं, मनुः, ३४६ रजस्वला न प्रवेश्या, बह्मपु., ४५९ रजोरोगादिना तत्र, छ.का., १५४ रतावसानं संप्राप्य, स्कन्दपु., ४१३ रकानां चाप्यभावे तु, कालिकापु., ३६६ रतान्यनेकान्यादाय, ब्रह्मपु., ४५९ रत्नैदींपैश्च बलिभि:, ब्रह्मपु., ४३३ रथचकाकृतौ रम्ये, ब्रह्मपु., ३०१ रध्यागतोऽपि यह्नेन, शाता., १३८ रथ्यासु राजमार्गेषु, स्कन्दपु., ४१९ रम्यै: पिष्टमयै: पूज्य:, ब्रह्मपु., ४४० रविचन्द्रोपरागे तु, देवीपु., ३७१ रसदुष्टं विकाराद्धि, भवि.पु., २०७ रसातलगता सा च, ब्रह्मपु., ४०१ रसोनो दीर्घपत्रश्च, स्मृतिमञ्जरी, २८० रहस्याचरितात्पापात्, योगि., ८२ \*राक्षसान्, शङ्कः, १२६

राक्षसी मिश्रिता श्रोक्ता, देवीपु., ३६० राजते मनसा यायात्, मरी., १३२ राजते वाथ सौवर्णे, मत्स्यपु., ४५२ \*राजन्यवैश्याभ्यां, श.लि , १९२ \*राजन्यवैश्यो, आप., १९१ राजन्यश्चेव वैश्यश्च, वि.स्मृ., ३३२ \*राजन्यो वातिथिः, पैठी., १८९ \*राजपुत्रान्, शहुः, १२६ राजमाषा: स्थ्लमुद्रा:, ब्रह्मपु., २८३ राजर्त्विक्सातकगुरून्, मनुः, २०६ \*राजवींस्तर्प, बौधा.. १२२ \*राजर्षीन्, शङ्घः, १२७ राजवेषान्त्यवेषाश्च, स्कन्दपु., ४१९ राजहंसनिभं प्राप्य, महाभा., ८५ राजा च तत्र संपूज्यो, ब्रह्मपु., ४३६ राजा च श्रोत्रियश्चेव, मनुः, २०६ राजा दशरथो भूमौ, ब्रह्मपु., ४३५ \*राजानं चेदतिथि:, आप., १८२ राजानो हि यथाश्वानां, स्कन्दपु., ४२० राजाजं तेज आदत्ते, मनुः, २७० यम:, २७० राजाञ्चं इरते तेजः, यमः, २७० राजीवा: सिंहतुण्डाध्व, शङ्खः, ३१० राजीवान् सिंहतुण्डांश्व, मनु:, ३१० \*राह्य श्रोत्रियस्य, गौत., २०६ राज्ञां पर्वणि वैश्यानाम्, ब्रह्मपु., २५३ \*राज्ञां प्रेवकर:, आप., २६५ राज्ञा खान्येकिभि: पूज्यो, दक्षः, २१० राहीस्नापनमेतस्मात , ब्रह्मपु., ४४४ रात्रिजागरणं कार्यं, ब्रह्मपु., ४३२ \*रात्रिम्, शङ्कः, १२८ रात्रौ तु शिल्पिभस्तानि, बहापु., ४०८ रात्री धाना: स्वयं भक्ष्याः, ब्रह्मपु., ४०३ रात्री प्रजागर: कार्यो, ब्रह्मपु., ३९६ रामपक्री च संपूज्या, ब्रह्मपु., ४३९ \*रामम्, शङ्कः, १२८

राशिभ्य: करणेभ्यश्च, ब्रह्मपु., ३७८ \*राहुम्, शङ्घः, १२८ \*रुचं नो घेहीति, हारी., ९७ \*रुचिम् , शङ्खः, १२७ रुद्र: सभार्य: स्कन्दश्च, ब्रह्मपु., ४११ \*स्द्रपार्षदांश्च, बौघा., १२० \*रुद्रपार्षदान् , शङ्कः, १२६ \*रुद्रसावर्णिम् , राङ्खः, १२८ ध्दस्यांग्रे भोजयेच, आदिलापु., ४७१ \*रुद्रांश्च तर्प, बौधा., ११९ रुद्रात् पाशशतं लेमे, ब्रह्मपु., ४२९ \*আৰু, হাক্ক:, **৭**২६ रुद्रान् प्रपद्ये वरदान् , शङ्खः, ५८ ह्वाश्रामिश्र सर्पाश्च, शङ्खः, ५८ रुधिरेणोरणस्यैषा, भवि.पु., ४०९ रूपमात्रं तु विधिवत् , ब्रह्मपु., ४३३ \*रैवतम् , शङ्कः, १२७, १२८ \*रोगाधिपम् , शङ्कः, १२६ \*रोगान्, शङ्घः, १२६ रोगार्तीऽभ्यर्थितो वापि, बृह., ३२६ रोगी नियुक्तो विधिना, बृह., ३१५ \*रोचनम्, शङ्खः, १३० रोहिणी च यदा कृष्णे, भवि.पु., ३७५ \*रौच्यम् , शक्कः, १२८ \*रौद्र उत्तरो, आप., १५९ रौद्रमैत्रासुरान् मन्तान् , योगि., १०६

ल

लक्षजता तु सा देवी, शक्षः, १०२ लक्ष्मी: करीषे, वि.स्म., ४५७ लक्ष्मी: सीता च पूज्याथ, ब्रह्मपु., ४४१ \*लक्ष्मीम्, शक्षः, १३० लक्ष्मीदेंलभयानमुक्ता, ब्रह्मपु., ४२१ लक्ष्मया उत्सङ्गहस्तेषु, ब्रह्मपु., ३९१ लक्ष्मये क्षीरोदकन्याये, ब्रह्मपु., ३८६ लक्ष्महारां स्त्रियं कुर्याद्, बृह., ३४२ लजानीयानपि गुरून्, स्कन्दपु., ४१९ लब्धस्तु कश्यपात्पूर्व, ब्रह्मपु., ४१२ लब्ध्वाभिषेकं वरदा, भवि.पु., ४०९ \*लम्बोदरं तर्प, बौधा., १२१ लवणं च यथाशक्ला, आदिलापु., ४६१ \*लवणं च यन्न, वि.स्मृ., २४६ लवणस्य च चत्वारि, ब्रह्मपु., ४६१ लवणालक्तकाभ्यां च, ब्रह्मपु., ४०४ लवणाम्ली तथा मध्ये, वि.पु., २४० **\***लवणोदकं, शङ्घः, १२५ लग्जनं गृङ्जनं चैव, भवि.पु., २७६ मनु:, २७६ यमः, २७८ लाक्षारससवर्णश्च, मत्स्यपु., ४७० लाङ्गूलमुद्यम्य यावत् , श्रादिलपु., ४७१ लाड्गूलाकर्षसर्वीजं, आदिलापु., ४७० लाड्गूलेनोद्धृतं तोयं, वरा.पु., ४५८ लालास्वेदसमाकीर्णः, दक्षः, १९ \*लिखितम्, शङ्घः, १२८ लिङ्गेषु हृदयं स्त्रीणां, स्कन्दपु., ४१७ लिप्यन्ते न च दोषेण, महाभा., ३१४ लेपिकाभिर्विचित्राभिः, ब्रह्मपु., ४३० \*लोकपालान्, शङ्कः, १२५ लोकपालास्तु रक्षार्थं, ब्रह्मपु., ४०३ लोकानिमान् समाप्रोति, नन्दिपु., ३२४ \*लोकालोकाख्यं, शङ्खः, १२४ लोकेऽस्मिन् मङ्गलान्यष्टौ, नार., ३१ लोधं कालेयकं चैव, ब्रह्मपु., ४२७ \*लोहितं वा **मु**ख, वि.स्पृ., ४६४ लोहितान् गृक्षनिर्यासान्, मनुः, २७६ लोहितो यस्तु वर्णेन, शङ्खः, ४७२ लोकिक वैदिके वापि, शाता., १४९

व

वकोक्खा स तया प्रोक्तो, ब्रह्मपु., ४४५ \*वज्रम् , शङ्क्षः, १२५

\*वटासनार्क, वि.**स्मृ**., ९ वधाय दानवेन्द्राणां, ब्रह्मपु., ३९० वनस्पतिगते सोमे, शाता., २७४ वनस्पतिभय इत्येवं, मनुः, १५७ वनस्पतिश्व पश्चैते, ब्रह्मपु., ३९७ वनस्पर्तीश्चोषधीश्व, योगि., ११३ \*वनस्पतीन्, शङ्खः, १२६ वने वासस्तृणं तोयं, ब्रह्मपु., ४५९ वनेषु गाव: कीडन्ति, ब्रह्मपु., ४६६ \*वयोवर्णविद्या, श.लि., १७७ वरं यस्माच छेभाते, ब्रह्मपु., ४४६ वरं स्वयं विशस्यापि, यम:, २७८ \*वरदं तर्पयामि, बौधा., १२० वराहेणाथ सा तत्र, ब्रह्मपु., ४०४ **\*वरु**णम्, श**ङ्कः**, **१२६,** १२९ वरुणश्चार्यमा चैव, वि.पु., ३३५ वरुणस्यात्मजो योगी, ब्रह्मपु., ४५० \*वरुणाय वरुण, वि.स्मृ., १६१ \*वरुणार्यमणी, शङ्कः, १२८ **\*वरु**णो वासवोऽज, बौधा., ११९ वर्जयेत्सर्वमांसानि, महाभा., ३२४ वर्जयेत्सर्वश्चक्तानि, यम:, २८२ वर्जयेदयने मुख्ये, नन्दिपु., ३५९ वर्जयेद्दन्तकाष्ठानि, महाभा., १३ वर्जयेद्भृतिकामस्तु, यमः, ११ वर्जिता प्राणिहिंसा च, ब्रह्मपु., ४३१ वर्णस्तु ताम्नः कपिलो, मत्स्यपु., ४६८ \*वर्तमानं दिवसम् , शङ्कः, १२८ \*वर्तमानं न, शङ्खः, १२६ **\***वर्तमानं पक्षम् , श**क्ष**ः, १२८ \*वर्तमानं मासम्, शङ्कः, १२८ \*वर्तमानं संवत्सरम्, शङ्खः, १२८ \*वर्तमानमयनम्, शङ्कः, १२८ \*वर्तमानमादित्यम्, शङ्खः, १२८ **\***वर्तमानमिन्द्रम्, शङ्खः १२८ **\***वर्तमानमृतुम् , शङ्कः, १२८

वर्तयन्विधिना विश्रो, हारी., १४८ वर्सा प्रयोज्यं चषकं, मत्स्यपु., ४५३ वर्षां चाथ शिशिरे, ब्रह्मपु., ४५९ वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन, मनुः, ३२२ वल्मीकाख्त्कराह्नेपाद्, शाता., ३३ \*वसनकेश, २८४ वसन्तोऽपि च ते स्नाता:, योगि., ८१ वसन्नावसथे भिक्षः, दक्षः, १९६ \*वसिष्ठम्, शङ्कः, १२८ \*वसुम् , शङ्खः, १२९, १३० \*वस्ंख तर्पयामि, बौधा., ११९ वसून् रुद्रांस्तथादिलान्, योगि., ११४ <sup>\*</sup>व**से**चेद्विधि, हारी., १७८ वसेत्स नरके घोरे, याज्ञ., ३२९ वसोर्घाराष्ठ लभते, देवीपु., ३६५ वस्त्रनिश्च्योतनं प्रेताः, योगि., १०९ वस्त्रनिष्पीडितं तोयं, योगिन, १३५ वस्नालद्वारपुष्पैथ, ब्रह्मपु., ४४३ वस्तै: पुष्पै: शोभितव्याः, ब्रह्मपु., ४२२ वस्त्रे रत्ने: फलैर्भक्ष्ये:, ब्रह्मपु., ४०३ विक्कि: पूज्यक्ष भगवान् , ब्रह्मपु., ४३७ विह्यार्श्वगतिनेया, ब्रह्मपु., ४१२ \*विह्नम्, शङ्कः, १३० विह्निनित्यं च प्रज्वाल्यः, ब्रह्मपु., ३६६ वहाँ विषे गवि गुरौ, बह्मपु., ३९८ \*वाक्येन वाक्यस्य, आप., २०४ वाग्यतः प्रातस्त्थाय, नार., ११ **\***वाग्यतो दक्षिणा, आप., २२२ वाङ्मयं प्रणव: सर्वम् , अङ्गि., १०० वाचकं ब्राह्मणांश्वेव, भवि.पु., ४७५ वाचक: पूजितो येन, भवि.पु., ४७६ वाचकश्च यतिश्चेत्र, भति.पु., ४७६ वाचकस्तु यथा नित्यं, भवि.पु., ४७९ वाचकस्य चृपश्रेष्ठ, भवि.पु., ४७४ वाचकाय प्रदद्यात्, भवि.पु., ४७५ वाचकाय महाबाहो, भवि.पु., ४७८

वाचा पैशाचमाचारं, ब्रह्मपु., ४१२ वाचिकश्च उपांशुश्च, नर.पु., १०७ वाचि प्राणे च पश्यन्तो, मनुः, १५१ वाचे च वाचस्पतये, योगि., १३७ वाच्येके जुह्नति प्राणं, मनु:, १५० \*वाजम्, शङ्खः, १२९ \*वाजस्तवम् , शङ्खः, १२९ \*वाणीम्, शङ्खः, १२७ वाद्यभाण्डानि चिह्नानि, ब्रह्मपु., ४०८ \*वापीकूपतडागो, श.लि., ४२ वामं नेत्रं तु यद्विष्णोः, ब्रह्मपु., ४३२ \*वामनं तर्प, बौधा., १२१ वामनं ब्राह्मणं दृष्ट्वा, वरा.पु., ३१ वामहस्ते तिला प्राह्या:, मरी., १३२ वामावर्तेर्वामतश्च, मत्स्यपु., ४६७ वामेन पाणिना पात्रं, ब्रह्मपु., २२५ \*वायव इति, श.लि., १६२ वायवे प्रतिदिग्भ्यश्व, मार्क.पु., १६५ वायन्ये वायवे दिक्ष, वि.पु., १६४ वायव्यैर्वारुणै: सौरै:, ब्रह्मपु., ४०७ वायसा: पुण्ययशसः, ब्रह्मपु., ४३८ वायसानां कृमीणां च, मनु:, १५७ वायुना ध्मायमानं तु, ब्रह्मपु., ४३३ \*वायुम् , शङ्खः, १२६, १२९, १३० वायो: संचारणार्थाय, ब्रह्मपु., २४१ वारुणं चावगाहातु, योगि., ५३ वारुणं मानसं चैव, योगि., ५३ वारुणीश्व ऋवः सूक्तं, योगि., ६३ वार्ताकं नालिकालाबु, भवि.पु., २७३ **\***वार्धुषिकः, आप., २६५ \*वार्धुषेविष्ठा, पैठी., २७१ वार्घ्राणसं वर्तकं च, शङ्खः, ३०३ \*वाल्मीकिम्, शङ्कः, १२८ \*वासम्, शङ्कः, १२९ वासवेन तत: शप्ता, ब्रह्मपु., ३८६ \*वासुकिम्, शक्कः, १२६

वासुदेवकथाभिश्च, ब्रह्मपु., ४२७ \*वासुदेवम् , शङ्कः, १३० वासुदेवाद्वरो लब्ध:, ब्रह्मपु., ४४६ \*वासु**दे**वाय, वि.स्मृ., १५५ वासोभिरहतै: पूज्य, पद्मपु., ४२३ वासोभिर्भूषणै रत्नै:, ब्रह्मपु., ४२८ \*वास्तुपालभृतेभ्यो, हारी., १४६ विकर्मिणो दुष्टतरा:, ब्रह्मपु., १७३ \*विकृतरूपाः, वसि., ३०९ विकयी च धनादानात्, यम:, ३२१ विघसाशी भवेशिखं, मनु:, २१४ विवसो मृखशेषं तु, मनु:, २१४ \*विद्मपार्षदांश्च, बौधा., १२१ \*विद्मपार्षदीश्च, बौधा., १२९ विचिकित्सा तु हृदये, भवि.पु., २७७ विचित्रैर्बलिभिर्भक्खा, ब्रह्मपु., ३८३ विजयद्वादशीं प्राप्य, ब्रह्मपु., ३९७ \*विजयम्, शङ्कः, १२९ \*विज्ञायते हि, वसि., १८६, ३५१ \*विज्ञायते ह्यगस्त्यो, वसि., २७४ विण्मूत्रभोजनं नाम, वि.पु., ३५७ वितस्तायां विशोकायां, ब्रह्मपु., ४३७ \*विद्यां तर्पयामि, बौधा., १२१ विद्यातपःसमृद्धेषु, मनुः, १६७ विद्या तपश्च कीर्तिश्च, शङ्कः, ४५ विद्यादीन् ब्राह्मणः कामान्, छ.का., ४७ विद्याधरा जलधरा:, पद्मपु., ११६ \*विद्याघरान् , शङ्कः, १२६ विद्याधरी सुप्रसन्ना, पद्मपु., ०७ \*विद्यारुद्रान्, शङ्कः, १२६ \*विद्यास्नाता, हारी., १७९ विद्वानिमपरो निखम्, यमः, २१२ विद्विषाणस्य नाश्रीयाद्, श.लि., २६७ \*विधर्तारम्, शङ्कः, १२८ \*विधातारम् , शङ्खः, १२९ विधानं वाचकस्येह, भवि.पु., ४७४

विधानं यदगस्त्यस्य, मतस्यपु., ४४८ विधिना पुरुषसूक्तस्य, नर.पु., १४० विधिना वेददष्टेन, महाभा., ३१७ विधिवच तथाभ्यच्ये, कालिकापु., ३६६ विधिहीनं भावदुष्टं, योगि., ८१ विना दर्भेण यत्स्नानं, अङ्गिन, ८० विना दर्भेश्व मन्त्रेश्व, राङ्घः, १३१ \*विनायकं तर्प, बौधा., १२० विनायककुमाराभ्यां, ब्रह्मपु, ३८० \*विनायकम्, शङ्कः, १२६ विनायकेन सष्टास्तु, ब्रह्मपु., ४११ विना रूप्यसुवर्णेन, शङ्कः, १३१ विनाशिन्य: शरीरे ता:, बह्मपु., ४३६ \*विपरीते तु, गौत., १८७ \*विप्रतिषेधे, आप., २२ विप्रपादोदकक्किना, बृह., १९८ विप्रस्त्वेवसुपस्ट्रय, ब्रह्मपु., २५० विप्रादुदकमिच्छन्ति, छ.का., ११२ विप्रेभ्यश्राथ बन्धुभ्यो, ब्रह्मपु., ४०३ विप्रेभ्यो मूर्तिमद्भयश्च, ब्रह्मपु., १७२ विभज्याश्च यथाशक्तया, ब्रह्मपु., ४०५ विभागेष्वेषु यत्कर्म, दक्षः, ३ \*विभुम्, शङ्कः, १२९ विभ्राडिखनुवाकेन, योगि., ८९ विमलं शिवसंकरुपं, अन्नि:, ९४ विमक्तः सर्वपापेभ्थो, पद्मपु., १७२ ब्रह्मपु., ३६८ विमुच्य वृषभौ बीजं, ब्रह्मपु., ४४४ वियचरकृतान् दोषान्, ब्रह्मपु., ४०० विरामे च महाशोकः, स्कन्दपु., ४२० \*विरूपाक्षम् , शङ्खः, १२६ विरूपाश्वेन निमिना, महाभा., ३२५ \*विलयनं मथितं, आप., २८३ \*विवत्सान्यवत्स, बौधा., २९६ \*विवस्वन्तम्, शङ्खः, १२९ विविधं वाचकं विद्यात्, भवि.पु., ४७७

\*विशाखं तर्पयामि, बौधा., १२१ \*विशाखम् , शङ्खः, १२६ विशाखासु यदा भानु:, ब्रह्मपु., ३७३ \*विशिष्टं हुतं, पैठी., १८९ विशुद्धमिप चाहारं, देव., २८८ विशुद्धवदनः प्रीतो, वि.पु., २२३ विशेद्भोजनभूमिं तु, ब्रह्मपु., २२० \*विशेषतः सावि, वि.स्मृ., ९९ विशेषतश्च भोक्तव्यं, ब्रह्मपु., ४३४ विशेषतस्तु भोक्तव्यं, बह्मपु., ४२२ विशेषतो ध्यानजीव्यै:, भवि.पु., ४०९ 'विशेषतोऽश्वम् , पैठी., १८८ विशेषेण ऋतस्रानै:, ब्रह्मपु., ४०४ विशेषेण तु भोक्तव्यं, बह्मपु., ३८२ \*विश्वकर्माणम्, शङ्खः, १२७ \*विश्वरूपं ब्रह्म, हारी., १७८ \* विश्वान् देवांस्तर्प, बौधाः, ११९ विश्वामित्र ऋषिरछन्दो, दक्ष:, १०१ विश्वेदेवान् विश्वभूतान्, वि.पु. १६४ विश्वेभ्यश्वेव देवेभ्यो, मनुः, १५७ मार्क.पु., १६४ विश्वेषां चैंव देवानां, मनुः, १५५ विषच्छद्महतं चैव, हारी., शाता., ३१८ विषमश्वेतपादाश्व, मत्स्यपु., ४६९ विश्वेषु च यज्ञप्तं, देवीपु., ३६१ विध्किरान् प्रतुदान् भुक्तवा, पैठी., ३०४ विष्ठा वार्धेषिकस्यानं, मनुः, २७० यम:, २७१ " \*विष्णव इत्यु, वि.स्मृ., १६३ विष्णवे रङ्गजीविभ्यो, बह्मपु., ३९१ विष्णुं जामातरं विद्धि, भादित्यपु., २७३ \*विष्णुं तर्पयामि, बौधा., १२१ विष्णुः समस्तेन्द्रिय, वि.पु., २५१ विष्णुना हन्यमानानां, वदापु., २०० \*विष्णुपार्षदांश्च, बौधा., १२१ **\*विष्णुपार्षदीश्च, बौधा**-, १२१

विष्णुप्रबोधसमये, ब्रह्मपु., ४३१ \*विष्णुम् , शङ्खः, १२७, १२९ विष्णुरत्ता तथैवानं, वि.पु., २५१ विष्णुर्बद्धा च रुद्रश्च, योगि., १३६ विष्णोरायतनं ह्यापः, योगिः, ६३ विष्णोर्जठरमसीति, हारी., २३० \*विष्णोर्वा संमरणम् , कात्या., ७४ विस्पष्टमद्भुतं शान्तं, भवि.पु., ४७६, ४७७ विहाय कर्म गाईस्थ्यं, ब्रह्मपु., ४४५ वीक्षांचके सोमभूष:, स्कन्दपु., ४१६ वीणापणवशब्दैश्च, ब्रह्मपु., ४२७ \*बीरं तर्प, बौधा., १२० वीरप्रतिपदा नाम, वाम पु., ४२४ वीर्येणोपार्जितं मांसं, महाभा., ३१३ ⁴ बृक्षम् , शङ्कः, १२९ वृक्षमूलेषु गोष्ठेषु, ब्रह्मपु., ४२२, ४४६ वृणोमि तमहं भक्ला, वि.स्मृ., ४६४ \*वृत्तिं प्राप्य विर, आप., २५**७** वृत्त्यर्थे यस्य चाधीतं, हारी., २४४ वृथाकृसरपूपानि, देवीपु., २९३ वृथाकृसरसंयाव, याज्ञ., २८१ वृथा तूष्णोदकस्नानं, योगि., ४५ वृथा तेनाभपाकेन, यम:, शाता., २१७ वृथा त्वश्रोत्रिये दानं, योगि., ४६ बृधा न विकिरेदनं, ब्रह्मपु., २४२ \*वृथान्नाचमनो, गौत., २६४ वृथा पशुद्रः प्राप्नोति, मनुविष्णू, ३२९ वृथापाक: स विद्वेयो, शाता., २६९ वृथामांसं च नाश्रीयात्, देवीपु., २९३ वृथामांसं न भक्ष्यं तु, हारी., ३१६ बृद्धो प्रह्मरहीतश्च, दक्षः, १९५ \*वृन्ताकनालिका, पैठी., २८० वृषं वत्सत्रीयुक्तम् , वि.स्मृ., ४६५ वृष एव स मोक्तव्यो, मत्स्यपु., ४७० वृषभ: कृष्णसारस्तु, ब्रह्मपु., ४६५ वृषभ: स समुद्रास्य:, मत्स्यपु., ४६८

वृषभस्य तु शब्देन, आदिखपु., ४७१ वृषवृक्षिककुम्भेषु, ज्योति:शास्त्रे, ३६२ वृषोत्सर्गाहते नान्यत , ब्रह्मपु., ४६६ मुषोत्सर्गेण ते सर्वे, ब्रह्मपु., ४६६ वृषो हि भगवान् धर्मः, वि.स्मृ., ४६४ वेदतत्त्वार्थविदुषे, मनुः, १६७ वेदमेव जपेशित्यं, मनुः, ९४ वेदवचाहुतिं दत्वा, प्रह्मपु., ३८२ वेदवेदाङ्गवेदान्त, ब्रह्मपु., ३७९ वेदस्वीकरणं पूर्वं, दक्ष:, २६ वेदाथर्वपुराणानि, याज्ञ., ९८ वेदान् पटन्त्विमहोत्राणि, ब्रह्मपु., १७३ वेदाभ्यासेन सततं, मनुः, ९४ वेदार्थानधिगच्छेच, याज्ञ., २७ वेदांश्छन्दांसि सर्वाणि, छ.का., ४७ वेदोक्तेन प्रकारेण, महाभा., ३१७ \*वेद्युद्यानाराम, श.लि., १७८ वेश्मानि भूषितव्यानि, ब्रह्मपु., ४११ वैद्धर्यमधुवर्णेश्व, मत्स्यपु., ४६७ वैशाखशुक्रपक्षे तु, ब्रह्मपु., ३७२ वैशाखे तु महापुण्या, देवीपु., ३७१ वैशाखे मासि ग्रुक्तायां, ब्रह्मपु., ३८७ वैशाखे शुक्रसप्तम्यां, ब्रह्मपु., ३८७ \*वैशाख्यां पौर्ण, वि.स्पृ., ३८९ वैशाख्यां पौर्णमास्यां तु, ब्रह्मपु., ३८८ वैशाख्यां समये वीर, भवि.पु., ४७८ वैश्यानं स्तिकानं च, यमः, २७० वैश्यानेन च श्रुद्दत्वं, हारी.जम., २७५ \*वैश्रवणम् , शङ्खः, १२७ वैश्वदेवं ततः कुर्याद्, नर.पु., १४० मार्क.पु., १६४ वैश्वदेवं हि नामैतत्, मनुः, १५८ वैश्वदेवकृतं दोषं, नर.पु., १७२ वैश्वदेवस्तु कर्तव्यः, शाता., १४९ \*वैश्वदेवस्य, वसि., १५६ वैश्वदेवस्य सिद्धस्य, मनुः, १५४

वैश्वदेवावसाने वा, छ.का., १४५ वैश्वदेवे तु निर्वृत्ते, मनुः, २०० वैश्वदेवे तु संप्राप्ते, शाता., परा., १९४ वैश्वदेवेन ये हीना:, शाता., १४९ वैश्वदेवैस्तथामेयै:, ब्रह्मपु., ४०० \*वैश्वानर: प्रवि, वसि., १८६ \*वैवस्वतं तर्प, बौधा., १२९ वैवस्वतकुळे जातो, ब्रह्मपु., ४४६ \*वैवस्वतपार्षदांश्च, बौधा., १२१ \*वैवस्वतपार्षदी:, बौधा., १२**१** \*वैवस्वतम्, शङ्कः, १२८ वैवस्वताय सप्तान्या:, ब्रह्मपु., ४३७ वैवस्वतेषु धर्मेषु, यम:, २०० वैवाहिकेऽमौ कुर्वीत, व्यासः, १४१ व्यङ्गानि यानि गुह्यानि, स्कन्दपृ., ४१९ न्यतीपाते तु चैत्रं स्याद, देवीपु., ३६५ \*व्यवसायम्, शङ्घः, १२५ व्यवहारो भवेह्रोके, देवीयु., ३६१ \*व्याकरणम् , श**ङ्कः, १२**७ \*व्यानमञ्जेना, बौधा., २३४ न्याने तृप्ते तु तृष्यन्ते, ब्रह्मपु., २२७ **\***व्याने निविष्टो, बौधा., २३३ \*व्यालहतादृष्टदोष, गौत., ३१८ **\***व्यासं तर्पयामि, बौघा., १२२ व्यासः पूज्यः श्रावकाणां, भवि.पु., ४७८ व्याहरेद्वैष्णवं मन्त्रं, योगि., १०६ व्याह्तीः कीर्तयेचेत्र, शहुः:, ८७ \*व्याहृतीस्तर्प, बौधा., १२२ व्याह्त्यालभ्य चात्मानम्, योगिः, १०६ **\***वतस्नाता ऐन्द्रा:, हारी., १७९ व्रतारते नार्दवासाः, योगि., १०९ व्रती यतिरेकरात्रं, यम:, २०२ **\***वात्य कावात्सी:, आप., १८२ \*बात्य तर्पयंस्त्विति, आप., १८३ वात्य यथा ते निकामः, आप., १८३ \*बात्य यथा ते त्रियं, आप., १८३

\*ब्रात्य यथा ते मनः, आपः, १८३ \*ब्रात्य या ते व्रियम्, पेठीः, १८९ \*ब्रात्यातिस्ज, आपः, १८३ \*ब्रात्योदकमिति, आपः, १८२

श

\*राकुनानां विधुन, विभ , ३०१ शक्तितोऽपचमानेभ्यो, मनुः, २०८ शक्तिष्वजपताकाभा, मत्स्यपु., ४६९ \*शक्तिविषये, आप., १८० शक्तया शय्यासने तस्ये, ब्रह्मपु., ४०४ शकपातदिने तद्वद्, स्कन्दपु., ४१७ शकाभियमयात्वम्भो, ब्रह्मपु., ४०२ शकाद्धि शङ्खपद्मी तु, ब्रद्मपु., ४०३ शङ्करथ पुरा खूतं, ब्रह्मपु., ४२२ ″श्कुनाप्युदकं, शक्कु:, १३० \*शङ्खपद्मी, शङ्खः, १२७ \*शह्वम्, शह्वः, १२८ शङ्खवायरवोनिमश्रे:, बद्धापु., ४१२ शहुः तोयं विनिक्षिप्य, नर.g., ४५१ <sup>#</sup>शचीम् , शहुः, १२५ \*शतं जस्या, हारी, ९५ शतजप्ता तु सा देवी, शहुः, १०२ शतमानां नु मणिकां, ब्रह्मपु, ३९९ शतरुद्रियमथर्व, वसि., श.लि., ९२ \*शर्नरपोऽभ्युपेयाद् , आप., ८० शनैरुवारयेन्मन्त्रम् , नर-पु., १०७ शर्नेर्जलं प्रविश्याय, नर्., ७८ "शनैखरम् , शङ्खः, १२८ शत्र भाषस्त्र हु।दा, योगि., ५२ शको देवीरिति तथा, शहुः, ५८ \*शको देवीरित्य, श.लि., १६२ शफे: प्रवालसहरो:, मत्स्यपु., ४७० श**ब्**दार्थचिन्तनाभ्यामः, नर.पु., १०७ शब्देन मधुरेणैव, ब्रह्मपु., ४२८ शमयन्त्वाञ्च मे पापं, शङ्खः, ५८

शम्बुक: शुक्तिर्नखशुक्तिः, देव., ३१० शम्भुः पूज्यो निकुम्भश्च, ब्रह्मपु., ४४६ शयनस्थो न भुक्षीत, ब्रह्मपु., २४२ शयनादुतिथता नारी, वृ.शाता., ३४५ शयनैर्वेश्मभिर्धर्मः, ब्रह्मपु., ४०० शयान: प्रौढपादश्च, वि.स्मृ., २४७ \*शय्यादेशे काम, आप., १५९ शय्यासने च कर्तव्ये, ब्रह्मपु., ४४२ शरीरचिन्तां निर्शृत्य, याज्ञ., ६ शरीरश्चद्धिर्विज्ञेया, शङ्कः, ५० शर्कराक्षीरमधुभिः, ब्रह्मपु., ३९९ शर्वर्या मध्यमौ यामौ, दक्षः, ३३४ शशश्च मत्स्येष्वपि तु, याज्ञ., ३११ शस्तं स्नानं यथोद्दिष्टं, योगि., ५३ \*शस्त्राणि, शङ्खः, १२७ शाकं मांसमपूर्वं च, यम:, २९२ शाकमूलफलेक्ष्वादि, ब्रह्मपु., २४२ शाकयावकभैक्ष्याणि, योगि., १०५ शाकै: सौवर्चलाभिश्व, ब्रह्मपु., ३९४ शाक्यान् विनष्टधर्मीश्र, ब्रह्मपु., ३८८ शाकादक्षात् समारभ्य, ब्रह्मपु., ४०७ \*शातातपम्, शङ्खः, १६८ शान्तिकामस्तु जुहुयाद्, शङ्खः, ३५४ शान्तिस्वस्खयने कार्ये, ब्रह्मपु., ४०७ शान्तो बुद्धो गोसहस्र, आदित्यपु., ४६२ शारदं कौमुदं मांसं, महामा., ३२५ \*शालकटइटो, शङ्खः, १२६ शालामौ विपचेदन्नं, अङ्गि., १५० शालायां ब्रह्मण: कुर्यात्, पद्मपु., ४२३ शालिकीर्तिर्विद्यस्तु, ब्रह्मपु., ४४५ \*शास्त्राणि, शङ्कः, १२७ शास्त्रार्थमार्गमाश्रिख, यम:, २८ शास्त्रेषु वेदा: संभूता:, ब्रह्मपु., ३९० शिक्यकुदालिपटकै:, ब्रह्मपु., ३८५ \*शिक्षाम् , शङ्खः, १२७ शिखाय च विशाखाय, ब्रह्मपु., ३८०

शिर: कर्णी ललाटं च, मत्स्यपु., ४६९ शिर:स्नातस्तु कुर्वीत, मार्क.पु., ५७ शिर:स्नातस्तु तैछेन, मनुः, ८५ शिरसा प्रतिगृह्णाति, वरा.पु., ४५८ \*शिराम्, शङ्कः, १२६ शिरोग्रीवायुतास्त्वेते, मत्स्यपु., ४६७ शिलानप्युञ्छतो नित्यं, मनुविष्णू, १७५ शिल्पाचार्याय देवाय, ब्रह्मपु., ३८१ शिवगङ्गेति तज्ज्ञेयं, भवि.पु., ३६ शिवलिङ्गसमीपस्यं, भवि.पु., ४६ शिवलोके च गमनं, ब्रह्मपु., ४५९ शिवसंकल्पेन तथा, योगि., ८९ शिवादित्यफलं यच, देवीपु., ३७१ शिशुमारस्तु यः प्रोक्तः, वि.पु., ३३४ शिश्न: संवत्सरस्तस्य, वि.पु., ३३५ \*शुक्तं च, आप., २९० \*शुक्तं चापर, आप., २९० शुक्तं पर्युषितं चैव, मनु:, २६० शुक्तं पर्युषितोच्छिष्टं, याज्ञ., २८५ शुक्तानि हि द्विजोऽन्नानि, यम:, २९१ \*ग्रुकम्, शङ्कः, १२८ ग्रक्तशोणितवैषम्याद्, यम:, ३४० शुक्रपक्षे तु संपूज्या, ब्रह्मपु., ४२५ शुक्रवक्षे तु सप्तम्यां, ब्रह्मपु., ३६७ शुक्रपक्षे नवं धान्यं, ब्रह्मपु., ४०५ शुक्कपक्षे समप्रंतु, ब्रह्मपु., ३७७ शुक्रपुष्पाम्बरयुते, मत्स्यपु., ४५२ शुक्रायां माघसप्तम्यां, ब्रह्मपु., ४३८ शुक्कायामथ पश्चम्यां, ब्रह्मपु., ३८२ शुक्राश्वयुक्चतुथ्यी तु, ब्रह्मपु., ४०४ शुक्राष्ट्रम्यां पुरा जाता, ब्रह्मपु., ३९० शुक्तैः पुष्पेश्व पयसा, ब्रह्मपु., ४३३ शुचिरश्रद्दधानश्च, बौधा., २७२ शुचित्रस्नधर: स्नातो, वि.पु., ११७ शुचौ देशे तु संप्राह्या, शाता., ३४ शुचौ देशे समभ्युक्ष्य, नर.पु., ७८

शुद्धमयात् सह्रहेखं, ब्रह्मपु., २९३ शुद्धवासा गृहादेखा, भवि.पु., ४७४ शुद्धां स्नातां ततो भार्यो, देव., ३४२ \*ग्रुद्धिम् , शङ्खः, १३० शुनां च पतितानां च, मनुः, १५७ शुनामत्रं प्रभूतं तु, ब्रह्मपु., ४४६ \*ग्रुना वापपात्रेण, आप., २८६ श्रकानपूरिकायुक्तेः, नद्यापु., ३८५ राह्रभुक्तावशिष्टं तु, ब्रह्मपु., २९४ \*श्रद्धमभ्यागतं, आप., १९१ श्रुद्रविट्क्षत्रिया: स्नानं, जाबा., ३६ \*श्रद्रस्य वास्वभूत, वसि., २६४ शूदाञ्ज्ञानागम: कश्चिद् , भवि.पु., २५६ राहाणां पुरतो वैश्या:, ४७४ राहाद्विप्रगृहेष्वन्नं, अङ्गि., २५६ श्रद्वानं कुत्सितानं च, देव., २६७ श्रदानं श्रद्रसंपर्कः, भवि.पु., २५६ श्रहान्नरसपुष्टाङ्गो, वसिन, २५४ श्रद्राज्ञेन तु भुक्तेन, वसि., २५४ हारी., २५४ श्रद्वानेनोदरस्थेन, यम:, २५४ वसि., २५४ **\*ग्रद्रायान्दर्शस्यार्थम् , श**.लि., **१**९२ \*शृद्धायोच्छिष्टम्, वसि., २१३ श्रूदेणाप्यथ चत्वारो, भवि.पु., ४७५ श्रृदेषु दासगोपाल, याज्ञ., २५६ श्रद्रोच्छिष्टं तु विशेयं, भवि.पु., २७७ शून्यालये विह्नगृहे, वि.स्मृ., २४७ \*शूरं तर्पयामि, बौधा., १२० \*राज्ञवन्तं श्वेतं, राङ्कः, १२५ राङ्गाप्रेणोहिखेद्भूमिं, वि.स्मृ., ४६५ राङ्गोदकं गवां पुण्यं, वि.स्मृ., ४५७ राणुष्वं वक्ष्यते स्नानं, योगिन, ६० राणोति च सदा तात, भवि.पु., ४७९ राण्वंश्व गीतवाद्यादि, बह्मपु., ३८७ राण्वन् वाद्यवरं हृष्टो, ब्रह्मपु., ४०५

शेते निरशनस्तत्र, यम:, १९९ शेलुं गव्यं च पेयूषं, मनु:, २७६ \*शेषं दम्पती, वसि., २१३ \*शेषभुक् महा, श.लि., १४२ \*शेषमोज्यतिथीनां, आप., १८३ शैख्यतुचवायाचं, मनुः, २६० शोधनीयश्व गोत्राटः, ब्रह्मपु., ४५९ शोधितन्याः प्रयत्नेन, ब्रह्मपु., ४११ शौण्डिकानः वजेशोनिं, यमः, २०९ रमशानान्तर्गतो वापि, बह्मपु., २४२ रयामा देवी पूजितव्या, ब्रह्मपु., ४३४ रयामा देवी समुत्यक्वा, ब्रह्मपु., ४०५ \*स्यावशवली, शह्वः, १२६ रयेनमासो न देयश्व, ब्रह्मपु., ४२५ श्येनचित्रेण राजन्य, महाभा., ३२५ \*श्रद्धानस्य भोक्तव्यं, वसि., २७१ श्रद्धया कियते तत्र, ब्रह्मपु., ३८७ श्रद्धापूर्तं वदान्यस्य, मनु:, २७२ श्रद्धाभक्तिविद्दीनोऽसी, भवि.पु., ४७८ \*श्रद्धाम् , शङ्कः, १२७ **\*श्रद्धायां प्राणे, बौधा., २३४** "श्रद्धायां व्याने, बौधा., २३४ 'श्रद्धायां समाने, बौधा., २३४ \*श्रद्धायामपाने, बौधा., २३४ \*श्रद्धायामुदाने, बीघा., २३४ श्रद्धाविधिसमायुक्तं, योगि., ८१ श्राद्धं कृत्वा पितृभ्यश्च, ब्रह्मपु., ४३७ श्राद्धं पितृभ्यः कर्तन्यं, बह्मपु., ४३८ श्राद्धं वा पितृयज्ञः स्यात् , छ.का., १४५ श्राद्धकाळे प्रशंसन्ति, हारी., शाता., ३१८ श्राद्वसूतगणान्नानि, श.लि., २६७ श्राद्धे तु मांसमश्रीयात्, पैठी., ३१७ \*श्राद्धेन तृप्तिं, भाप., १**७०** श्राद्धे यस्य द्विजो मुङ्कं, भवि.पु., ४७६ श्रान्तायादृष्टपूर्वीय, यम:, १९७ श्रावकथ महाबाहो, भवि.पु., ४७७

श्रावणस्याष्टमी कृष्णा, मत्स्यपु., ३७४ श्रावणे कृष्णपक्षे तु, ब्रह्मपु., ३९४ श्रावणे चाथ संध्यायां, ब्रह्मपु., ४०८ श्रावणे रोहिणीयोगे, बह्मपु., ३९५ श्रावणे सिन्धुनामा तु, देवीपु., ३७१ श्रावण्यां श्रावणे चैव, ब्रह्मपु., ३९५ \* श्रियं देवीं तर्प, बौधा., १२१ श्रियं प्रत्यश्रुखो भुङ्को, मनुः, २२१, २२२ \*श्रियम्, शङ्कः, १२५ \*श्रीकाम: प्रत्यश्चुख:, हारी., २२१ \*श्रीधरं तर्प, बौधा., १२१ श्रीमन्तं ज्ञातिमासाद्य, मार्क.पु., २१५ श्रीर्बह्मलोकान्मानुष्यं, ब्रह्मपु., ३८२ \*श्रुतर्षीस्तर्प, बौधा., १२२ श्रुतिस्मृतिसमापनं, श.लि., २२८ श्रुतोऽनुमोदितो ध्यातः, ब्रह्मपु., ४५८ श्रुत्वान्यवर्णजाद्वाजन्, भवि.पु., ४७४ \*श्रेयसां च, आप., २०४ श्रेयोऽर्थमात्मनो राजन्, भवि.पु., ४०४ श्रोतव्यं गीतवाद्यादि, ब्रह्मपु., ४२२ श्रोतव्या: शिवधर्माश्च, ब्रह्मपु., ४४० श्रोतव्यान्यथ सामानि, ब्रह्मपु., ३९५ श्रोता कौतुकमात्रस्तु, भवि.पु., ४७८ श्रोत्रियस्य कदर्यस्य, मतुः, २७१ \*श्रोत्रियस्य तु, गौत., १८६ \*श्रोत्रियाय गुणवते, श.लि., १९२ \*श्रोत्रियाय दत्वा, वसि., १५६ \*श्रोत्रियायाग्रं, बौधा., १६६ वसि., १६८ श्टेष्मातके तथालक्ष्मी:, यम:, २८३ श्लेष्मातको वज्रफली, देव., २७९ \*श्वकाकश्वपचां, वि.स्पृ., १६१ \*श्वचण्डालपतित, वसि., २१३ श्वचण्डालविहङ्गानां, वि.पु., १६६ श्ववतां शौण्डिकानां च, मनुः, २६० \*श्ववायसादि, **बुधः, २१**१

श्वरागालमृगद्वीपि, देव., ३०३
श्वाविधं शस्यकं गोधां, मनुः, ३०७
श्वेतं च जठरं यस्य, मत्स्यपु., ४६८
श्वेतः खुरविधाणाभ्यां, शङ्कः, ४०२
श्वेतां च दयाद्यदि, मत्स्यपु., ४४९
श्वेतां च दयाद्यदि, मत्स्यपु., ४६९
श्वेतां न दयाद्यदि, मत्स्यपु., ४६९
श्वेतोत्यन्यानि शस्यन्ते, मत्स्यपु., ४६८
श्वेतो राजांरपादस्तु, मत्स्यपु., ४६८
श्वेतो राजश्व कृष्णश्च, मत्स्यपु., ४६८
श्वेतो राजश्व कृष्णश्च, मत्स्यपु., ४६८
श्वेतो राजश्च कृष्णश्च, मत्स्यपु., ४६८
श्वेतो राजश्च कृष्णश्च, मत्स्यपु., ४६८

Þ

षद्कर्माभिरतो नित्यं, परा., २१८ षट्त्रिंशतिं च यावच, ब्रह्मपु., ४५० षडङ्गमेतत्परमं, वि.स्मृ., ४५७ षडशीतिमुखे चैव, शाता., ३६५ षडशीतेमुखेऽतीते, देवीपु., ३६२ षडुन्नतानि घेनूनां, मत्स्यपु., ४६७ षड्गर्भान् दानवान् पूर्वे, ब्रह्मपु., ४२४ षण्णां तेषां सकाशात्तु, यम:, ३२१ षण्मासान् यो द्विजो भुङ्के, अङ्गि., २५५ \*षण्मुखं तर्प, बौधा., १२१ \*षष्ठीं तर्प, बौधा., १२१ षष्ठी च सप्तमी चैव, दक्ष:, ३ षष्ठगष्टमी चामावास्या, वरा.पु., ३५९ षष्ठयष्टमी पश्चदशी, वृ.शाता., ३५६ षष्ठ्रथष्टम्यमावास्या, वरा.पु., ३५८ षष्ठयां कुमाराः संभूताः, ब्रह्मपु., ४०४ षष्ट्यां तु माधव: कीर्ति, ब्रह्मपु., ३९७ षष्ठयां तु स्तपनं कार्यं, ब्रह्मपु., ४३२ षष्ठ्यां तैलमनायुष्यं, वृ.शाता., ३५७ षोडशर्तुर्निशा: स्त्रीणां, याज्ञ., ३४१

स

\*संकर्षणम्, शङ्कः, १३०

संक्रमं वापि सूर्यस्य, नन्दिपु., ३६० संकान्तावपि कौन्तेय, ब्रह्मपु., ४५२ संकान्तिषु च सर्वासु, बह्मपु., ४६० संकान्ते: पुण्यकालस्तु, जाबा., ३६२, ३६८ संकान्तौ यानि देयानि, शाता., ३६५ संक्षेप्तव्यो विधानेन, ब्रह्मपु., ४३० संचयेनाम्नमनेन, ब्रह्मपु., २४२ संतर्ण्य धर्मराजानं, यम:, १३३ संतर्फ्य भक्त्या विधिवद्, पद्मपु., ११७ संत्यक्ता: कृतिका: षट् च, ब्रह्मपु., ४२९ संत्यज्य सर्वकर्माणि, भवि.पु., ४७८ संत्रासो दुष्टसर्पाणां, ब्रह्मपु., ३८५ संदधीत दमशरं, योगि., ८२ \*संध्ययोर्बहि:, आप., २२ संध्याकर्मावसाने तु, दक्षः, २३ संध्यात्रयं तु कर्तव्यं, योगि., ८६ संध्यास्नानमुभाभ्यां तु, दक्षः, ४९ संध्यास्नानसृगन्तेन, दक्ष:, २० **\***संध्ये, शङ्खः, १२८ संपन्नमक्षन्, बौधा., २१६ संपिबेद्य: शरीरेण, छ.का., ४७ संपूजयेसतो वर्हि, मार्क.पु., १६४ संपूजितव्यः पूर्णेन्दुः, ब्रह्मपु., ४११ संपूज्य मित्रान् भोक्तव्यं, ब्रह्मपु., ४१३ संपूज्या: पुष्पधूपाचै:, ब्रह्मपु., ४३५ संपूर्ण परमान्नेन, ब्रह्मपु., ३९९ संपूर्णे चार्घरात्रे च, देवीपु., ३६२ संपूर्णे तूभयोर्देयम् , देवीपु., ३६३ संप्राप्तान् प्राह्येत्सम्यक् , ब्रह्मपु., ४४२ संप्राप्ताय त्वतिथये, मनुविष्णू., १७५ संभोज्य दक्षयित्वा तु, कालिकापु., ३६७ संभोज्यातिथिभृत्यांश्व, याज्ञ., २११ संमार्ज्य बाहू जानू च, ब्रह्मपु., २५० \*संमितम्, शङ्कः, १२६, १२८ संमितानि दुराचारो, याज्ञ., ३२९ \*संयज्ञम्, राक्षः, १२५

संयोज्य भूमिं त्वथ, मतस्यपु., ४५४ \*संवत्सरं साव, छ.का., १११ संवत्सरं सावयवं, योगि., ११२ \*संवत्सरम् **, शङ्खः**, १२८ संवत्सरस्य लभते, नन्दिपु., ३६० \*संवत्सरे पुनः, गौत., २०६ \*संवत्सरो वातिथि:, पैठी., १८९ संवर्चसेति पाणिम्यां, योगि., १३६ \*संवर्तम् , शङ्खः, १२८ संविभागं तत: ऋत्वा, दक्ष:, २९७, २९९ संविभागश्च भूतानां, मनु:, २०८ संविभाज्याश्व दायादाः, ब्रह्मपु., ४२८ संविभाज्यास्ततः पथात्, ब्रह्मपु., ४२९ \*संवृते देशे, पैठी., ३५० संसर्गदुष्टमेतद्धि, भवि.पु., २७६ संसर्गाश्रयदुष्टं च, भवि.पृ., २७६ संसाध्य भेरवं स्नाता:, स्कन्दपु., ४२१ संस्कर्ता चोपहर्ता च, मनु:, ३२० संस्कृता: पूजिता: सम्यग्, ब्रह्मपु., ४५९ संस्मृत्य पौर्तिकीं जातिं, मनुः, ९४ स एव पक्षी गृह्णाति, ब्रह्मपु., ४२५ स एवमेवाचरंस्तु, बौधा., २३७ \*स एव प्राजापत्यः, आप., १८१ सकांस्यपात्राक्षत, मत्स्यपु., ४४९ सकृदिप च ददाति, मत्स्यपु., ४५० सकृदेवं करोत्येवं, कालिकापु., ३६७ सक्तव: सर्पिषाभ्यक्ता:, चरक:, २४४ \*संखिपलीः स्वधा, बौधा., १२३ \*सखीन् स्वधा नमः, बौधाः, १२३ स गच्छति परं स्थानं, मनुः, १५८ स गच्छेन्नरकं घोरं, परा., ३४५ वसि., २६८ सगण: सायुधक्षेत्र, ब्रह्मपु., ४०२ सगुडं मरिचाक्तं तु, ब्रह्मपु., २९७ स गृहेऽपि वसिन्नत्यं, मनुः, १४५ सगोरसैर्भक्ष्यभोज्यै:, ब्रह्मपु., ३९६

सप्रहे मण्डले योगे, देवीपु., ३७१ स च जीवन् भवेच्छूदो, अङ्गि., २५५ स चार्वाक् तर्पणात्कार्यः, छ.का., १४५ स जीवंश्व मृतव्वेव, मनु:, ३२९ स जीवनेव श्रद्ध: स्याद् , दक्ष:, २० सज्जन्ते तेन चान्योन्यं, स्कन्दपु., ४१७ स ज्ञेयस्तमसो राजन्, भवि.पु., ४७८ स होयो राजसो राजन् , भवि.पु., ४७७ सततं पूजयानस्तु, भवि.पु., ४७८ \*सित सूपसंस्छे, आप., १५९ सतीदेहं प्रविष्टश्च, बह्मपु., ३९६ सतीदेहसमुत्पन्ना, ब्रह्मपु., ४०६ \*सतीम्, शङ्खः, १३० स तु तद्वचनं श्रुत्वा, ब्रह्मपु., ४४५ स तुल्यं बहाहत्याया, बौधा., ३४६ स तेन पाल्यते नित्यम् , ब्रह्मपु., ४३१ सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षां, यम:, १६७ सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षा, याज्ञ., १६७ सत्यं वदत मासत्यं, महाभा., ३२४ \*सत्यजितम्, शङ्खः, १२८ सत्यदेव नमस्तेऽस्तु, पद्मपु., १४० \*सल्यम्, शङ्कः, १२५, १३० \*सत्यवींस्तर्प, बौधा., १२२ \*सत्यलोकम् , शङ्खः, १३० \*सत्याषाढं हिरण्य, बौधा., १२२ सत्येन तेन यद्भक्तं, वि.पु., २५१ सत्येन तेनान्नम् , वि.पु., २५१ सत्वचं दन्तकाष्ठं स्यात्, छ.का., १० \*सदम्, शङ्कः, १३० सदा गाव: प्रणम्यास्तु, पद्मपु., ४६१ \*सदा निशायां, बौधा., ३३८ स दूषयति तत्स्थानं, दक्षः, १९६ \*सदक्षम्, शङ्कः, १२९ सदैव वा पर्ववर्ज, बृह., ३४४ सदैत्र स्वप्तः पुंसो, वि.पु., ३३६ सदोपवासी भवति, बौधा., २३७

सदोषा गौर्यहे जाता, ब्रह्मपु , ४६३ \*सनकम्, शङ्कः, १२७ सनकश्च सनन्दश्च, पद्मपु., ११७ \*सनत्कुमारम्, शङ्खः, १२७ \*सनन्दनम्, शङ्कः, १२७ \*सनातनम्, शङ्कः, १२७ सन्निवेशं च तस्यापि, वि.पु., ३३५ \*सन्निहिते मूत्र, आप., २०४ स पच्यते निरालम्बे, यमः, ३२२ सपल्लवं रात्रिकृत्यं, लक्ष्मी., २ सपवित्रेण शुद्धेन, ब्रह्मपु., ३९९ सपिण्डानां च बन्धूनां, यम:, १३३ स पुत्रपौत्रैः सममेत्र, स्कन्दपु., ४२१ स पुमान प्रणइयेत, वरा.पु., ३९३ सप्तचतुर्दशहन्ता, मतस्यपु., ४६७ सप्तजनमकृतं पापं, भवि.पु., ३७५ सप्त देयाश्व विधिवत् , ब्रह्मपु., ४३७ सप्तधा सापि बोद्धव्या, देवीपु., ३६० सप्तप्रकारा: पितरो, ब्रह्मपु., ३९६ \*सप्तप्रवाहां, शङ्खः, १२५ सप्तभ्यश्च समुद्रेभ्य:, ब्रह्मपु., ३७९ सप्तभ्यस्त्वथ पश्चभ्यो, ब्रह्मपु., ३८९ सप्तभ्यस्त्वथ लोकेभ्यो, ब्रह्मपु., ३८० सप्तम्यां तेन सा ख्याता, ब्रह्मपु., ४३२ सप्तम्यां वपनं कृत्वा, ब्रह्मपु., ४३२ सप्तम्यां स्पृशतस्तैलं, भवि.पु., ३५८ सप्तम्यामभिमानस्तु, ब्रह्मपु., ४०४ \*सप्तरात्रादित्येके, हारी., २९६ \*सप्तर्षीस्तर्प, बौधा., १२२ सप्तवाराभिजप्तेन, पद्मपु., ७७ सप्तेव लोकानाप्रोति, मत्स्यपु., ४४९ स प्राप्नोति न संदेहो, भवि.पु., ३७५ स प्रेख पशुतां याति, मनुः, ३१८ स बाह्यो न च तत्क्षीरं, ब्रह्मपु., ४६६ सबुधा द्वादशी शुक्रा, ब्रह्मपु., ३९८ स ब्रह्म परमभ्येति, मनुः, ९९

स भवेत्सूकरो प्राम्यः, वसि., २५४ सभार्यः पूजितो छदः, ब्रह्मपु., ४१० स भुझानो न जानाति, मनुविष्णू, २१२ समतामुपसंगम्य, महाभा., ३१४ \*समस्ता निगिरेत्, हारी., २२९ स महाभैरवो भूत्वा, स्कन्दपु., ४१५ \*समां प्रथमा, छन्दोगोपनिषद्वाक्यकारः,२३१ समागमश्च यत्रेषां, छ.का., ४७ \*समानमन्ने, बौधा., २३४ \*समानमर्थ, पैठी., १८९ समानशयने चैव, मनुः, ३४६ समाने तृप्ते तृष्यन्ते, ब्रह्मपु., २२७ \*समाने निविष्टो, बौधा., २३३ समाप्ते पर्वणि तथा, भवि.पु., ४७५ समाप्ते पर्वणि विभो, भवि.पु., ४७९, ४८० समायतानि शस्यन्ते, मत्स्यपु., ४६७ समायनऋतुमास, देवी., ३६२ \*समावृतं चेद्, आप., २०४ समासमाभ्यां विप्राभ्यां, मनुः, २६० समित्पुष्पकुशादीनां, दक्षः, २६ समीपस्थो विधानेन, ब्रह्मपु., ३८६ \*समुदेतांश्व, आप., १७० समुद्रगास्तु पक्षस्य, योगि., ४५ \*समुद्राद्मिं, हारी., ९६ समुन्नतशिरोत्रीवाः, मत्स्यपु., ४७० समेऽपुनान पुंस्त्रियों वा, मनुः, ३३९ सम्यक् प्रेक्ष्य तु एकीयाद्, वि.पु., २५५ सम्यक् स्वदेहशान्त्यर्थं, ब्रह्मपु., ४३३ \*स यत्प्रातर्मध्यंदिने, क्षाप., १८२ स याति दुस्तरं घोरं, स्कन्दपु., ४६३ स याति परमं स्थानं, पद्मपु., ४२३ स याति बद्धाणः सद्ध, योगि., १३६ स याति स्वर्गमतुलं, नन्दिपु., ३२३ स योग: पद्मको नाम, ब्रह्मपु., ३७४ सरःसु देवखातेषु, शङ्खः, ५०, ५१ \*सरसमतिम् , शङ्कः, १२९

\*सरस्वतीं देवीं, बौधा., १२१ <sup>\*</sup>सरस्वतीम्, शङ्कः, १२५, १२७ सरितोऽथ मनुष्यांश्व, योगि., ११३ सरित्स्वनुप्रयान्तीनां, वरा.पु., ४५८ \*सर्पम्, शङ्खः, १२९ 'सर्पशीर्पा विकृत, पैठी., ३०९ \*सर्पशीर्पो मृदुर:, आप., ३०८ \*सर्पान्, शङ्घः, १२६ सर्व कोटिगुणं प्रोक्तं, कालिकापु., ३६८ सर्व पर्युवितं भोज्यं, यमः, २९२ सर्वे पुनन्तु मामापो, बौधा., ७१ सर्वे प्रकुर्यात्त्रिगुण, मत्स्यपु., ४५३ सर्वे सुकृतमादले, मनुविष्णू, १७६ सर्वकामप्रदं पुण्यं, ब्रह्मपु., ४५० \*सर्वकतुयाजिनाम्, बौधा., २३५ \*सर्वगतान्, शङ्खः, १२६ \*सर्वच्छन्दांसि, शङ्खः, १२७ \*सर्वजनान्, बौधा., १२२ \*सर्वतः पश्चनां, श.लि., १६२ \*सर्वतीर्थानि, शङ्खः, १२५ सर्वतीर्थानि पुण्यानि, शहुः, ४४ \*सर्वत्र वा प्रति, गौत., ३४३ \*सर्वपत्नी: स्वधा, बौधा., १२३ सर्वपापविनिर्मुक्तः, नर.पु., ४५१ \*सर्वेत्रस्रगणानि, श्ह्यः, १२५ \*सर्वभक्षापूप, बौधा., २३३ सर्वभूतात्मभूतेस्तै:, महाभा., ३२५ \*सर्वभूतानि, बौधा., १२२ सर्वमर्हति शुद्धात्मा, दक्ष:, १९ \*सर्वमांसादानां, पैठी., ३०४ सर्वमेव यथाशक्ति, यम:, १५८ \*सर्ववर्णानां, आप., २५३ सर्वेवेदपवित्राणि, वसि., श.लि., ९१ \*सर्ववेदान्, बौधा., १२२ \*सर्वलक्षणो, वि.स्मृ., ४६४ सर्वसस्यधनं रम्यं, ब्रह्मपु., ४३०

सर्वसस्यैश्वरस्तस्मात्, बद्मापु., ४३९ \*सर्वा: सरितः, शङ्खः, १२५ \*सर्वा अस्य देवता:, हारी., १७९ \*सर्वाज्ञसन्धिसंभूता, ब्रह्मपु., ४३६ सर्वो**न्न**लीभिरश्रीयाद् , ब्रह्मपु., २४० \*सर्वाणि भूतानि, शङ्काः, १२८ सर्वातमना तु देवा वै, हारी., १८० सर्वानप्सुषदश्चेव, शह्बः, ५८ सर्वीन कामानवाप्नोति, ब्रह्मपु., ४५२ याज्ञ., ३२३ \*सर्वान् देवान् , शक्कः , १३० \*सर्वान् वैश्वदेव, आप., २०८ \*सर्वान् संवत्सरम्, पैठी., १८९ \*सर्वान् स्वधा, बौधा., १२३ सर्वापस्मारशमनं, ब्रह्मपु., ३८६ \*सर्वार्तिष्वापत्यु, हारी., ९७ \*सर्वावश्यकाव, बौधा., २३२ सर्वासु शुक्रपष्ठीषु, ब्रह्मपु., ३८३ सर्वे कण्टकिनः पुण्याः, नर.पु., १२

,, ,, नार., १९ \*सर्वे ते गृहस्थ, पैठी., २१० सर्वे ते जपयक्कस्य, योगि., मनु:, यम:, वसि, हारी., १०३

सर्वे ते तृप्तिमायान्तु, पद्मपु., ११७ सर्वे ते वृषका हैया:, शाता., १४९ सर्वे प्रस्तवणाः पुण्या:, शङ्कः, ४४ सर्वेषां कारुकाणां तु, देवीपु., ३६४ \*सर्वेषां च शिल्प, आप., २६५ सर्वेषामेव मांसानां, यम:, ३२२ सर्वेषामेव वर्णानां, मत्स्यपु., ४६८ सर्वेषामेव वर्णानां, मत्स्यपु., ४६८ सर्वेषा जन्मदिवसे, ब्रह्मपु., ३५७ सर्वोपकरणोपेत:, ब्रह्मपु., ३५५ \*सर्वोपयप्रयक्तेन, शाता., १९३ सर्वोपयप्रयक्तेन, शाता., १९३ सर्वोषधे: सर्वगन्धे:, ब्रह्मपु., ३८८

सर्वीषध्य: सर्वगन्धा:, ब्रह्मपु., ४२८ सर्वपाश्च प्रियक्कुश्च, ब्रह्मपु., ४२८ सवर्णेभ्यो जलं दद्याद्, योगिः, ११५ \*सवस्रोऽहरहः, शाङ्का.ग्र., ८० सविता देवता यस्या:, दक्ष:, १०१ \*सवितारम्, शङ्खः, १२९ समृषं गोशतं तेन, यमः, २०० स वे खरत्वमुष्ट्रत्वं, हारी., २५४ सन्यं जानुं ततोऽन्वाच्य, योगि., ११३ सन्याहृतिं सप्रणवां, योगि., ६३ হাক্ত্র:, ৭০২ सन्याहतीः सप्रणवाः, शङ्खः, १०२ स लोकेऽप्रियतां याति, मनुः, ३२२ \*सशल्कांश्च मत्स्यान्, हारी., ३०७, ३११ \*सशिरो**ऽवमज्जन**म्, आप., ३७ स संघार्य: प्रयत्नेन, मनुः, २०९ स सर्वपापजातानि, वरा.पु., ४५७ स सर्वलोकप्रवरे, हारी., ३३० स सर्वलोकान् जयति, ४०१ स सर्वस्य हितप्रेप्सु:, मनुः, ३२९ स सर्वेषां तु यत्पापं, ब्रह्मपु., २२० \*स स्त्रिय उपा, पैठी., ३५२ वसि॰, ३५९ सस्यान्येतान्यभक्ष्याणि, ब्रह्मपु., २८३ सह यावापृथिव्योध, मनुः, १५४ \*सहम्, शङ्घः, १२९ सहस्रं तृप्तिमायाति, भवि.पु., ४१० सहस्रं शतकोटीनाम्, योगिन, १०५ सहस्रगुणितं तत्र, ब्रह्मपु., ४०१ सहस्रजप्ता तुतथा, शङ्कः, १०२ \*सहस्रं जस्ता, हारी., ९५ स**हस्रदत्तमात्रेण**, आदित्यपु., ४७२ सहस्रपरमां देवीं, यमः, १०० सहस्ररइमये नित्यं, पद्मपु., १३९ \*सह ह्येतां रात्रिं, आप., ३५५ सहिता: सस्जुर्यस्मात्, ब्रह्मपु., ४३७

स हि सर्वप्रदो नाम, यमः, १९७ सहस्रेखं तु विद्वेयं, भवि.पु., २७७ \*सांवत्सरघाण्टिक, पैठी., २७१ सात्वताश्च दुराचारा:, न्रह्मपु., १७२ \*साध्यांश्च तर्प, बौधा., १९९ साध्येभ्यो द्वादशभ्यश्च, ब्रह्मपु., ३८१ \*सा नाञ्ज्यात्, वसि., ३५१ \*सान्त्वयित्वा तर्प, आप., १८१ सान्निध्यं तु भवेत्तत्र, देवी., ३६० सान्निध्यमस्मिन् स्वे तोये, शङ्कः, ५८ सापूर्पेस्तत्र संपूज्या, ब्रह्म., ४३९ \*सामवेदं तर्प, बौधा., १२२ \*सामवेदम्, शङ्खः, १२७ सा महाकार्तिकी प्रोक्ता, ब्रह्मपु., ३०३ सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य, मनुः, १५८ सायं प्रातरपश्चमं, हारी., १४६ सायं प्रातर्मनुष्याणाम्, मनुः, २२४ \*सायं प्रातर्यदश्व:, बौधा., १९१ सायं प्रातर्वेश्वदेव:, छ.का., १४९ सायं प्रातस्तथा रात्रौ, भवि.पु., ४७३ \*सायं प्रातस्त्वन्नम् , गौत., २३७ सारभूतं च यचान्यत्, भवि.पु., ४७९ सारमेयाननडुद्दः, स्कन्दपु., ४१९ सारसं रज्जुदालं च, मनु:, २९८ सारसं रज्जुदालं च, मनुः, २९८ सारसैकशफान् इंसान्, याज्ञ., २९९ सावित्रान् शान्तिहोमांश्च, मनुः, ३५४ सावित्रीं च जपेत्तत्र, आदित्यपु., ४०१ \*सावित्रीं चानुभाष्य, हारी., २३० \*सावित्रीं तर्प, बौधा., १२२ सावित्रीजप्यनिरतः, शक्कः, १०३ \*सावित्रीम्, शङ्कः, १३० साविष्ट्या: परमं नास्ति, यम:, १०० सावित्रया दबाद्धूपादि, योगि., १३६ सावित्रया मानसेन च, पैठी., १०७ सावित्र्यास्तु परं नास्ति, मनुः, ९९

साहस्रो मानसः श्रोक्तो, योगि., १०४ सिंहब्याव्रर्क्शरभा:, देव., ३०३ सिंहस्थिते तु मार्तण्डे, ब्रह्मपु., ३९८ सिंहात्तृतीयो द्रेकाण:, नहापु , ३९७ \*सिचा चोपह, आप., २८६ \*सिचा वा, आप., २८६ \*सितम्, शङ्खः, १२८ सिद्धक्षेत्रेषु तीर्थेषु, योगि., १०५ 'सिद्धेऽने तिष्टन्, आप., १५३ सिन्द्रकर्दमाछेपै:, ब्रह्मपु., ४०४ \*सिन्धुम्, शहः, १२५ सिन्धुर्नदी वितस्तायां, ब्रह्मपु., ३९५ सिन्धोस्तीरे विशेषेण, ब्रह्मपु., ३८७ सिन्धी कनकवाहिन्यां, ब्रह्मपु., ४३७ सीतां संपूज्य भोक्तव्यं, ब्रह्मपु., ४४२ सीदता यत्कृतं तेन, मार्क.पु., २१५ सीदमानेन तेनैव, दक्ष:, २१० \*सुकालिन:, शहू:, १२६ सुकालिनो बर्हिषदः, पद्मपु., ११७ मुकृतं तस्य यतिंकचितः, यमः, ११९ सकृतं दुष्कृतं चैव, पद्मपु., १४० सुखं च में तत्, वि.पु., २५१ मुखं चेहेच्छतात्यन्तं, मनुः, २०९ सुगन्धिभिर्वृतोपेतै:, ब्रह्मपु., ४१२ सुगौरी लक्षणोपेतां, बहापु,, ४०१ सुतियौ च सुनक्षत्रे, नहापु., ४०५ सुदुर्लभा च सा पुण्या, **बद्धा**पु., ३९८ \*सुधा नामाप्सर, शङ्कः, १२५ नुधावस्तूनि वक्ष्यामि, दक्ष:, १९५ \*सुपर्णो**ऽ**सि गरूतमा, हारी., ९६ सुपूज्येभ्यश्व देवेभ्यो, नहापु., ३८१ स्रप्तस्य भोगिशयने, ब्रह्मपु., ४३६ सुप्ता तु शेषपर्यक्के, मक्कपु., ३९९ \*सुप्रक्षालितपाणि, बौधा., २२० सुप्रतीकोऽज्ञनो नील:, ब्रह्मपु., ४०७ सुकुष्या सूक्ष्ममानेन, ब्रह्मपु., ४३९

\*सुब्रह्मण्यं तर्प, बौधा., १२१ सुभाषितैरिन्द्रजालैः, ब्रह्मपु., ४२७ \*सुमनाः स्नग्व्यनु, वि.स्पृ., २४६ सुमनोभिर्विचित्रैश्व, ब्रह्मपु., ३९१ सुमित्रिया इत्यज्जलिम् , योगि., ६१ \*सुमित्रिया न, कात्या., ७३ सुमेकमेकं वरदा, भवि.पु., ४०९ \*सुर्भिम्, शङ्खः, १२७ सुरापश्च विशुध्यन्ति, शङ्खः, १०२ सुरामरिष्टं मैरेयं, देव., ३३३ सुरालशुनसंसृष्टं, भवि.पु., २७६ सुरा वै मलमन्नानां, मनु:, हारी.<mark>, यम:,</mark> ३३० **धुरेशेरावणाभ्यां च, ब्रह्मपु., ३८०** सुवर्ण योजयित्वा च, कालिकापु., ३६६ सुवर्णकर्तुर्वेणस्य, मनु:, २६० सुवर्णपात्रसंयुक्तं, ब्रह्मपु., ४४४ सुवर्णपात्रे सौवर्णम् , ब्रह्मपु., ४५२ \*सुवर्णमणि, शङ्खः, १०१ सुवर्णस्तेयऋद्विप्रो, शह्यः, १०२ सुवर्णेन च दत्तेन, ब्रह्मपु., ४०० सुवाससं पूजयेच, ब्रह्मपु., ४२८ स्वाससं ब्राह्मणाय, ब्रह्मपु., ४३० सुवासाः स्वनुलिप्ताज्ञः, ब्रह्मपु., ३८६ सुवासिनी: कुमाराश्व, मनु:, वि.स्मृ., २११ स्विचित्राणि कार्याणि, ब्रह्मपु., ३८८ सुविशुद्धेन भावेन, योगि., ८१ सुशीतळेन पुण्येन, ब्रह्मपु., ४०१ \*सुषेणम्, शङ्कः, १२८ सुष्वापे च प्रबोधे च, यम:, ३९२ \*सुसंमृष्टगृह्, श.लि., १५२ सुसंस्कृतायां नद्यां च, ब्रह्मपु., ३९७ सुस्थ इन्दौ सकृत्पुत्रं, याज्ञ., ३४१ स्काताभि: प्रकृष्टाभि:, ब्रह्मपु., ४४३ सुमातैरनुलिप्तैथ, ब्रह्मपु., ४११ सुहृत्संबन्धिवर्गाणां, यम:, १३३ स्च्यमाने वरारोहे, स्कन्दपु,, ४१८

स्तके मृतके चार्च, यम:, २०० \*सूर्यम्, शह्यः, १२९ सूर्यस्य सिंहसंक्रान्खाम्, वेवीपु., ३७२ सूर्याचन्द्रमसोलेकान्, शाता., ३६९ \*सूर्याभिमुखो, काला., ७३ सूर्ये च राहुणा घस्ते, देवीपु., ३७१ \*सेनजितम्, शङ्खः, १२८ \*सेनानीम्, शङ्खः, १२६ सेनापत्याभिषिक्तस्तु, ब्रह्मपु., ३८३ सेवितं मन्त्रपूतं च, ब्रह्मपु., ३९९ \*सैषा ब्रह्महत्या, वसि., ३५१ सोऽतिथि: सर्वभूतानां, यम:, २०२ \*सोक्तराच्छादन:, आप., २३८ सोत्थाय कर्दमात्तस्माद् , स्कन्दपु , ४१४ सोदकेश्व तिलै: सार्ध, ब्रह्मपु., ३८८ सोपवासश्च कर्तव्य:, ब्रह्मपु., ४१० सोपवासो हरिं तस्मात् , ब्रह्मपु., ४४० सोपांद्य प्रणवेनापि, योगि., ८९ सोपानत्कश्च यद्भक्के, हारी., २४५ <sup>≭</sup>सोमम्, श**ङ्खः**, १२६, १२८, १३० सोमलक्ष्मा तदा प्रोक्त:, स्कन्दपु., ४१६ सोमस्यापि तथा रात्रौ, परा., ३७ \*सोमाय सोमपुरु, वि.स्स्., १६१ \*सोमायेत्युद, श.लि., १६२ सोऽयं ब्रह्मपथः श्रीमान्, हारी., १४८ सोऽश्वत्वं सूकरत्वं च, यमः, २७५ सोऽश्वमेधफलं प्राप्य, ब्रह्मपु., ३६८ \*सौकरिकव्याध, सुम., २६३ सौत्रामणि वाजपेयं, भवि.पु., ४७५ सौत्रामण्यां तथा मधं, बृह., ३३२ सौभाग्यवृद्धये चाथ, ब्रह्मपु., ४३८ सौरभेव्य: सर्वहिता:, ब्रह्मपु., १७३ सौराणां वापि विप्रेन्द्र, भवि.पु., ४७३ सौरान् मन्तान् यथोत्साहं, योगि., १०६ सौवर्ण राजतं ताम्रं, योगि., १३८ सौवर्णराजताभ्यां तु, शहुः, १३१

सौवर्णी राजतीं ताम्रीं, ब्रह्मपु., ३९९ \*सौवर्णेन पात्रेण, शङ्कः, १३० \*स्कन्दं तर्प, बौधा., १२१ \*स्कन्दग्रहान्, शङ्कः, १२६ \*स्कन्दपार्षदांश्च, बौधा., १२१ \*स्कन्दपार्षदान्, शङ्कः, १२६ \*स्कन्द्पार्षदीश्च, बौधा., १२१ क्रेस्कन्दम्, शङ्खः, १२६ स्वेनगायनयोश्चैव, मनुः, २५९ स्तोत्रैरनेकै: पौराणै:, ब्रह्मपु., ३९९ स्त्रिय: पूज्यास्त्वलंकार्याः, ब्रह्मपु., ४४२ स्त्रियाः शुकेऽधिके स्त्री स्थात्, बृह., ३४२ स्त्रिया क्लीबेन च हुते, मनुः, २५९ स्त्रीक्षीरं चैव वर्ज्यानि, मनु:, २९५ \*स्रीणां च प्रत्या, आप., १६८ स्त्रीपुत्रमित्रमृत्येभ्यो, ब्रह्मपु., ३८६ स्त्रीपुत्रमित्रमृत्यैश्व, ब्रह्मपु., ३८६ श्रीभि: पूज्यानि तानीति, ब्रह्मपु., ३९४ स्नीमूर्लगृद्धबालैश्व, ब्रह्मपु., ४११ स्त्रीश्चदं तर्पयेत्पश्चाद्, यमः, २१३ भीशूद्रपतितांश्चेव, योगि., १०५ \*स्त्रीवाससैव, भाप., ३४३ स्त्रीसहायेन हृष्टेन, ब्रह्मपु., ४०६ स्थले जलेडम्बरे मूर्ती, ब्रह्मपु., ३९८ स्थाणुकाषण्ढगणिका:, यमः, २६२ स्थाननागं च विधिना, ब्रह्मपु., ३९७ स्थाननागः कुमारश्च, ब्रह्मपु., ३९७ स्थाननागश्च संपूज्य:, ब्रह्मपु., ४३३ \*स्थानासन, आप, २०४ स्थानेषु निक्षिपेत्प्राज्ञो, मार्क.पु., १६५ €थापयित्वा तथाचम्य, वसि., ७४ स्थापयेदवणं कुम्मं, मत्स्यर्पुं., ४४८ \*स्थालीपाकानु, आप., २३८ स्थितः पूर्वमुखस्तुष्टो, ब्रह्मपु., ४०५ स्थित्वा तत्र चिरं कालं, ब्रह्मपु., ३६८ \*स्थुणायां ध्रुवायां, वि.स्मृ., १६१

स्थूलसूक्ष्मविभागेन, देवीपु., ३६२ स्तपयित्वा च तां देवीं, ब्रह्मपु., ४४३ \*स्नातः कृतजप्यो, शङ्कः, १२४ \*स्नातः शिरो, वि.स्मृ., ८५ स्नात: संतर्ण्ये तु यमं, यमः, १३३ स्नात: संतर्पणं कृत्वा, शक्कः, १३४ \*स्नात एव सोष्णीबो, वि.स्पृ., ८५ \*स्नातमलंकृतं, वि.स्मृ., ४६४ स्नातवस्त्रं तत: पीड्य, नर.पु., १०९ स्नातव्यं ऋषभैस्तत्र, ब्रह्मपु., ४२९ \*स्नातश्च पवित्राणि, वि.स्मृ., ९९ \*स्नातश्चार्दवासाः, वि.स्मृ., ११० स्नातस्य विद्यासेन, शक्कः, ५० स्नातां चतुर्थे दिवसे, महाभा., ३४२ स्नातोऽधिकारी भवति, वि.स्मृ., १९ स्नातो यथावत्कृत्वा च, वि.पु., २२३ \*स्नातोऽहतवासाः, हारी., २२८ \*स्नात्वा गात्रमव, हारी., ८४ \*स्नात्वा च विधिवद् , वि.स्मृ., १११ स्नात्वा हट्टा परेऽह्रयवाद्, शाता., ३७० स्नात्वा देवान् पितृंश्वेव, याञ्च., ११० स्नात्वा निरस्य वासोऽन्यद्, परा., ८४ स्नात्वा पूज्यो जगद्भर्ता, ब्रह्मपु., ४३७ स्नात्वा प्रक्षारुय पादौ च, देव., २१४, २१९ स्नात्वा महामखानां तु, जाबा., १४७ स्नात्वा वाजिमखं पुण्यं, देवी., ३७९ स्नात्वैवं वाससी धौते, योगि., ८३ स्नानं कुर्यानमृदा तद्वद् , पद्मपु., ७७ स्नानं कृतं च मुनिभि:, ब्रह्मपु., ४५८ स्नानं कृत्वा नवं वस्त्रं, ब्रह्मपु., ४३५ स्नानं दानं जपो होम:, ब्रह्मपु., ३५७ स्नानं दानं तत: श्राद्धं, ब्रह्मपु., ३८७ स्नानं दानं शतगुणं, पद्मपु., ४२४ स्नानं ग्रुक्रतिलैस्तद्वत् , मत्स्यपु., ४४८ स्नानं समाचरेशस्तु, योगि., ८१ 初雲:, ५० 77

स्नानं समाचरेश्वित्यं, मनुः, ४३ वसि., ७४ " स्नानदानादिकं केचित्, भवि., ३७६ स्नानध्यानजपैदीनै:, योगि., ८२ स्नाननिर्मुक्तऋडुषा:, स्कन्दपु., ४२० स्नानमन्तर्जलं चैव, योगि., ६४ स्नानमब्दैवतैर्मन्तैः, योगि., ५२, ६० स्नानमेव किया यस्मात्, शहुः, ५१ स्नानवस्त्रस्य नेच्छन्ति, योगि., १३५ स्नानशार्टी च संशोध्य, नर.पु., ७८ स्नानाचरणमित्येतत्, योगि., ६५ स्नानईस्तु यतः स्नाति, शहुः, ५० **\*स्नाया**त्प्रस्रवण, वि.स्मृ., ४४ स्नायान्नदीदेवखात, याज्ञ., ४२ स्नायीतोद्धृततोयेन, वि.पु., ४३ स्नेहेन तु समायुक्तं, यमः, २८२ स्निग्धरक्तेन वर्णेन, मत्स्यपु., ४६८ स्निग्धवर्णं स्निग्धमुखं, मत्स्यपु., ४६६ स्निग्धेर्मुग्धेर्विदग्धेश्व, ब्रह्मपु., ४२२ स्पर्धी कृत्वा साधु, ब्रह्मपु., १७३ स्पर्शेनाद्भिर्दूषिताभिः, योगि., ८१ स्प्रशन्ति चावगाहन्ति, देवीपु., ३०१ स्प्रष्ट्वा गोमेधतुल्यं तु, देवीपु., ३७१ स्फटिकेन्द्राक्षरहाक्षेः, योगि., १०४ स्मरणादेव तद्विष्णो:, योगि., ६४ स्मृतिमिच्छन् यशो मेधां, आप., २८३ स्मृत्वा शतकतुफलं, देवी., ३७१ \*स्यन्दिनीयम, गौत., २९५ स्नवत्येष दिवा रात्रौ, दक्षः, १८ स्रवन्तीष्वनिरुद्धासु, बौधा., ४१ ह्रवन्खादिष्वथाचम्य, योगि., **१**३८ स्रोतसो वै नर: स्नात्वा, वरा.पु., ५६ स्वं चिन्वतां खन्नतेषु, हारी., १४८ स्वकं कर्म परित्यज्य, दक्षः, ३ \*स्वयुद्धानां कुमारी, वसि., २१३ स्वयामे यामतो वापि, मनुः, २४८

स्वच्छपादशिरो यश्व, मतस्यपु., ४६८ **\*स्वजन्यम्, शङ्खः, १**२९ स्वजातिविहितं पानं, ब्रह्मपु., ४४२ स्वजातिविहितै: पुष्पै:, ब्रह्मपु., ३८५ स्वदारनिरतश्चापि, याज्ञ., ३४१ स्वदासो नापितो गोप:, मनु:, २५७ स्वदेशे परदेशे वा, यम:, १९९ \*स्वधर्मयुक्तं, आप., १८० स्वधाकार: पितृणां च, छ.का., १६३ स्वधाकारेण निर्वपेत्, छ.का., १६३ स्वधा नम इत्युक्तवापि, मार्क.पु., १६५ स्वधा पितृभ्यो मातृभ्यो, ब्रह्मपु., ४६६ \*स्वधेति पैतृक, देव., १४२ स्वनक्षत्रं च पितरी, ब्रह्मपु., ४४७ स्वपाके वर्तमाने यः, यमः, २७४ स्वमांसं परमांसेन, मनुविष्णू, ३२० यमः, ३२० स्वमांसरुधिरैर्दत्तै:, भवि.पु., ४०९ स्वमात्मानं घृते पश्येद्, ब्रह्मपु., २६ **\*स्वमुच्छिष्टम्** , वसि., २८४ स्वर्गप्रदा: स्वतन्ताश्च, ब्रह्मपु., ३८९ \*स्वर्गम्, शङ्खः, १२६ \*स्वर्गलोकं च, पैठी., १८९ स्वर्गापवर्गयो: प्राप्तिं, व्यास:, १४१ स्वर्गोऽपीच्छति दातारं, यमः, १९९ स्वर्धुन्यम्भःसमानि स्यु:, छ.का., ४७ \*स्वर्लोकम्, श**ङ्खः**, १३० \*स्वयं चाधिश्रयेत्, श.लि., १५२ **\***स्वयं**भु**वं तर्प, बौधा., ११९ स्वयंभूरित्युपस्थाय, योगि., १३६ स्वयंहोमे फलं यत्तु, दक्षः, २३ स्वस्तिकाकारराङ्गाश्च, मतस्यपु., ४६९ स्वस्थ: प्रशान्तचित्तस्तु, वि.पु., २५० स्वस्थे नरे सुखासीने, देवीपु., ३६४ \*स्वागतमन्ततः, गौत., १८७ \*स्वागतेनामिः, पैठी., १८९

स्वाचानसथ ततः क्रयांत्, वि.प्र., २५ स्वाध्यायं चान्त्रहं क्र्याद्, याज्ञ., १५७ स्वाध्यायं चान्त्रहं क्र्याद्, याज्ञ., १५७ स्वाध्यायं तु यथाशक्ति, योगि., ९० स्वाध्यायं निर्ह्योतेण, वि.स्स., १८८ स्वाध्याये निर्ह्योत् स्याद्, मनुः, १४८ \*स्वायं मुवम्, शङ्कः, १२८, १३० \*स्वारं मिषम्, शङ्कः, १२८ स्वाहास्तरवष्ट्कार, छ.का., १६२ \*स्वाहाम्, शङ्कः, १२५ \*स्वाहाम्, शङ्कः, १२५ स्वाहाम्, शङ्कः, १२५ स्वाहास्त्रप्रदेवः, १६२, १४२ स्वेच्छ्या च ग्रुधो द्याद्, वि.पु., १७१

ह

हंसः शुचिषदिस्यृचं, योगि., ६३ हंस: शुचिषदेतानि, योगि., ८९ इंसम्, शङ्काः, १२९ \*हंससारस, आप., ३०२ हतं चाक्रमभक्ष्यत्वं, ब्रह्मपु., २२६ हतमश्रद्धानस्य, बौधा., २७२ हतस्य कुम्भकर्णस्य, ब्रह्मपु., ४४१ इतानां च मृतानां च, यम:, ३२१ इननेन तथा इन्ता, यमः, ३२१ हन्त ते कथयिष्येऽहं, भवि.पु., ४७३ इन्ति प्रव्रजितान् सर्वान् , देवीपु., ३६४ हन्ति सप्तकुलं तस्य, इ.शाता., ३५६ इन्तेति इन्तकारं च, जाबा., १४३ \*हरम् , शक्कः, १२९ हरन्ति प्रसमं यस्मात्, योगि., १०५ हरिं होवं स्मरन् बुध्या, नर.पु., ७८ हरिश्वन्द्रश्वरति वै, महामा., ३२५ हर्यश्वेन च राजेन्द्र, महाभा., ३२५ हकेन वाहयेद्भृमिं, ब्रह्मपु., ४४४ हविर्यत्त्रोक्षितं मन्तैः, महाभा., ३१७ **\*हविष्मन्तम्** , श**हः**, १३० इविष्येषु यवा मुख्याः, छ.का., १५५

ž

'हम्यजातम्, शङ्काः, १२७ इसन्ति देवतास्तस्य, हारी., ३२० हस्तत्राणपदा देवी., शङ्कः, १०२ इस्तदत्ता तु या भिक्षा, यम:, १६८ हस्ताभ्यां मन्तवस्थात् , बहापु., २५० इस्तार्धमात्रैश्च, मत्स्यपु., ४५६ हस्तेन लङ्घयेषाषं, महापु., २२६ इस्तिदन्तोद्धता मृब, ब्रह्मपु., ४२८ \*हस्तिमुखं तर्प, भौधा., १२० हस्त्यश्वरथयानानि, बह्मपु., ४०० हस्त्यश्वरथयानैश्व, ब्रह्मपु., ४००, ४६० हस्त्यश्वरथयानोष्ट्र, महापु., २४१ \*हारीतम् , शङ्कः, १२८ हासपूर्णवदना, स्कन्दपु., ४१६ हिंसात्मकेस्तु किं तस्य, यमः, ३९२ 'हिंसार्थेनासिना, आप., ३१९ हिताय जायते तद्वद्, स्कन्दपु., ४२० हिमं च शर्करां जैव, ब्रह्मपु., ३९४ हिमवत्पुरुषेभ्यक्ष, बद्धापु., ३८० हिमेन सह यहतं, शहाः, १३१ हिमोपरि निविष्टेश्व, ब्रह्मपु., ४३४ हिरण्यं च सुवर्ण च, भवि.पु., ४७८ हिरण्यं रजतं वहां, भवि.पु., ४७५ हिरण्यं सर्पिरादिखः, नार., ३१ "हिरण्यगर्भ, बौधा., १९९ हिरण्यगर्भबुध्या तं, वि.पु., १७४ \*हिरण्यवर्णा इति, पैठी., ७९ हिरण्यवर्णा इति च, योगि., ६३ हिरण्यवर्णेति च वै, श्राह्म:, ५८ हिरण्यश्व पलाण्डुख, स्मृ.मज्ञ., २८० \*हुतं देवानाम् , हारी., १४६ \*हुतं निर्वापो, हारी., १४६ \*हुतं निवाप्य, हारी., २१५ हुतशेषं तु भुजानो, परा., २१८ हुतशेषं पिबेद्विप्रो, भवि.पु., २९७ हुतामिहोत्र: इत, बौबा., २१६

\* हुतानुमन्त्रणम् , बौधा., २३४ \*हुतायां वा वपायां, आप., २६५ हुस्वामीन् सूर्यदैवत्यान् , याज्ञ., २३ हृदि नारायणश्चास्ते, वि.वु., ३३५ द्वद्याभ्यां श्वेतरक्ताभ्यां, ब्रह्मपु., ४२७ हृद्येन पिष्टभोज्येन, ब्रह्मपु., ४३९ \*हृषीकेशं तर्प, बौधा., १२१ हृषीकेशं समभ्यच्यं, ब्रह्मपु., ३९९ हेतुवादपरो राजन्, भवि.पु., ४७८ हेमन्तश्च तथा नागो, ब्रह्मपु., ४३३ हेमन्ते लोमशं देयं, भवि.पु., ४७९ हेतुकान् वकवृतीश्च, शाता., १९३

होतुर्वस्रयुगं दबात् , वि.स्मृ., ४६५ होमं इत्वा तत: पश्चाद् , मतस्यपु ., ४४९ होमं च कृत्वा, वाम.पु., ३२ होमं तैश्व प्रकृतीत, कालिकापु., ३६७ होमनण्यादिदानानां, भवि.पु., ३७५ होमादिपात्रं, मत्स्यपु., ४५४ होमै: पयोभिर्वस्त्रेश्व, ब्रह्मपु., ३९० होमैर्बल्युपहारैश्च, ब्रह्मपु., ३७७ होमैर्भक्ष्यैरपूपैश्च, ब्रह्मपु., ४२० होमो दैवो बलिभौतो, छ.का., १४५ मनुः, १४५

होमो मोजनकालश्च, दक्ष:, ३३४



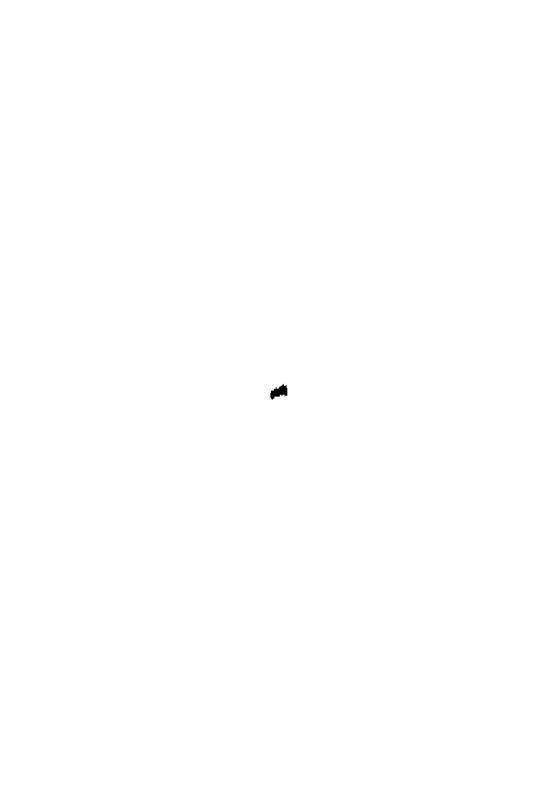